प्रकाशक वसन्त श्रीपाद सातवलेकर स्वाध्याय मण्डल, पारबी [जि० वत्तसाख]

This book has been published with financial assistance from the Ministry of Education and Culture, Government of India

1985

Rs. 460 for 10 Vols.

मुद्रक मेहरा आफसेट प्रेस, नई दिल्ली



# अथववदके सुभाषित

'सुभायित' सर्वदा ध्यानमें धरने योग्य वेदमंत्रके मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहां विषयवार वर्गाकरणके साथ अर्थके समेत दिये हैं। छेखक, कका, संपादक, प्रचारक, उपदेशक खादिकोंके उपयोगमें ये अच्छी तरह मा सकते हैं। इनका वारंवार वैयक्तिक अथवा सामृद्दिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुननेवालोंके मनोंपर बढा हुए परिणाम हो सकता है। इससे वैदिक धर्मका अच्छा प्रचार हो सकता है और मानवी जीवनमें वैदिक धर्म आनेके लिये यह एक सुगम साधन हो सकता है।

भागेके सुमाषितोंके प्रकरणोंमें मुख्य सुमाषित और उनमें जो भाग वैयक्तिक भथवा सामूहिक उच्चारणमें भा सकते हैं, वे बताये हैं। ये सुमाषित भनेक हैं, इतने ही हैं ऐसी बात नहीं भौर एक मंत्रके भनेक सार्थ विभाग करनेसे ये भौर भनेक हो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते जांयन तो उनको इनकी उपयुक्तता विदित हो सकती है।

#### ब्रह्म

त्तियिन ब्रह्मणा चानुधानाः (७।१।१) --- तृतीय ब्रह्मः ज्ञानसे बढते रहते हैं।

ब्रह्मेनद् विद्यात् तपसा विपश्चित् (८।९१३) — शानी तपसे जाने कि यह ब्रह्म है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्व-जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्रक्ष-न्यो अभि चाकशीति (९१९१२०)— दो उत्तम पंखवाले भित्र पक्षी (जीव भौर शिव) एक वृक्ष पर बेठे हैं, उनमें एक मीठा फल खाता है, दूसरा न खाता हुआ प्रकाशता है। क्रचो अक्षरे परमे च्योमन्, यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः, यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति, य इत्तिद्विदुस्ते अमी समासते (११०११८)— परम बाकाशमें रहनेवाके ऋचाओं के अक्षरोंमें सब देव रहते हैं। जो यह नहीं जानता वह ऋचासे क्या करेगा, जो वह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें विराजते हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमश्चिमाहुरथो दिव्यः स सुपणों गरुतमान्, एकं सत् विप्रा वहुचा वदन्ति, अग्नि यमं मातिरिश्वानमाहुः (९११०१२८)— एक ही सत् है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे प्रकारते हैं, इसको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिन्य, सुपणे, गरुतमान्, यम, मातिरिक्षां कहते हैं।

ब्रह्म श्रोतियमाप्तोति, ब्रह्मेमं परमेष्ठिनम् ( १०१२। २१) — ज्ञान विद्वान्को प्राप्त करता है, ज्ञान ही परमेष्ठी प्रजापिको जानता है।

ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनीर्विद्याः, ब्रह्मेद्मः न्यक्षक्षत्रं, ब्रह्म सत् क्षत्रमुच्यते (१०१२१२३) — ब्रह्म देवेकि साथ रहता है, ब्रह्म दिग्य जनरूपी प्रजामें वमता है, ब्रह्म ही न नाक पानेवाला है जीर ब्रह्म ही सन्दा क्षात्र तेज हैं।

ब्रह्मणा भूमिविहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता। ब्रह्मेद् मूर्ध्वे तिर्यक् चान्तरिश्चं दयचो हितम् (१०१२। २५)— ब्रह्मने पृथिवी वनायी, ब्रह्मने ही खुड़ोक उपर रखा बौर, बन्तरिक्षमें ब्रह्म ही तिरच्छा और चारों ओर फैटा है। मूर्धानमस्य संसीव्याथवी हृद्यं च यत्, निस्तत्काः दृष्टी प्रेरयत् प्रवमानोऽधि शीर्षतः (१०१। २६)— सिर और हृद्यकी योगी सीता है, और मछक्रके कपर प्राणको चलाता है।

तद्वा अथर्चणः शिरः देवकोशः समुन्जितः (१०१२। २७)-- वह जयर्वाका सिर देवीका खजाना सुर-क्षित है।

सर्वा दिशः पुरुष आ वभूव (१०१२१८) — सव दिशाओं में यह पुरुष है।

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतेनाष्ट्रतां पुरं, तस्मै ब्रह्म च ब्राह्मश्च चक्षः प्राणं प्रजां ददुः (१०।२।२९) — अमृतसे आवृत इस ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्म और अन्य देव ग्रह्म, प्राण (दीर्घायु) और सुप्रका देते हैं।

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणी जरसः पुरा, पुरं यो ज्ञह्मणो वेद् यस्याः पुरुप उच्यते (१०१२६०) — जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न कांख कौर न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व छोडते हैं।

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिर-ण्ययः कोद्याः स्वर्गो ज्योतिषावृतः (१०।२।३१) — जाठ चक्र और नौ द्वार जिसमें है ऐसी यट देवोंकी नगरी है, उसमें सुवर्णका खजाना, तेजसे भरा हुषा स्वर्ग ही है।

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ज्यरे त्रिप्रतिष्ठिते, तस्मिन्
यद्यक्षमात्मन्वत् तहे ब्रह्मिवदो विदुः ( १०१२)
२२)— दस वेजस्वी हृद्यकोशमें, तीन आधारोंसे
रहे स्थानमें को आसावान् पूजनीय देव है, इसकी
महाजानी जानते हैं।

प्रभाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृतां, पुरं हिर-ण्यर्थी ब्रह्मा विवेशापराजिताम् (१०१२१३) —तेत्रस्वो, यशसे घिरी, मनका हरण करनेवाली सुवर्णमय अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है।

इन सुमापितों में इनसे भी छोटे दुकदे सुमापितके समान उपयोगमें लाये जा सकते हैं, देखिये—

ब्रह्मणा वावृधानाः— ब्रह्मज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करते हैं। ब्रह्मनिद्धिधात्— ब्रह्मको जाने। ऋचो अक्षरे ... देवा ... निषेदुः — वेदमंत्रके अक्षरमें देव रहते हैं।

एकं सत्- एक सत् है।

ब्रह्म श्रोजियं आप्नोति — ज्ञान वेदके विद्वान्को प्राष्ठ होता है।

ब्रह्म देवां अनु क्षियति — ब्रह्म देवोंके साथ रहता है। शिरः देवकोशः — सिर देवोंका खजाना है। सर्वा दिशः पुरुषः — सब दिशानों में पुरुष है। नवद्वारा देवानां पूः — नौ द्वारोंवाली देवोंकी नगरी है। पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेश — सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्मा प्रविष्ट होता है।

इस तरह पूर्वोक्त बढे सुभाषितोंसे ऐसे अनेक छोटे छोटे सुभाषित तैयार होते हैं। ये व्यक्तिशः अथवा संघशः जपे या भजन किये जा सकते हैं, और ऐसा करनेसे करनेवार्ळों और सुननेवार्ळोंको वडा छाम हो सकता है।

#### ं ईश्वर

प्रपथे पथां अजिनेष्ठ पूपा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः
( ७१०११) — खुळोकके, अन्तरिक्षके, और पृथिवीके मार्गमें सबका पोषणकर्ता ईश्वर प्रकट होता है।
उसे अभि प्रियतमें सधस्थे आ च परा च चरित
प्रजानन् — दोनों अत्यंत प्रिय स्थानोंमें सबको ठीक तरह जानता हुआ वह ईश्वर विचरता है।

पूर्वमा आशा अनु वेद सर्वाः— (७११०१२)- सबका पोपणकर्ता ईश्वर सव दिशा उपदिशासोंको जानता है। स्रो अस्पा अभयतमेन नेपत्— वह इम सबको निर्भ-यगके मार्गसे के जाता है।

स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन् पुर यतु प्रजानन् वह प्रभु सबका कल्याण करनेवाला, वेजस्वी, सबसे मधिक बीर प्रमाद न करता हुआ हमारा नेता हो।

अभि त्यं देवं सवितारं ओण्योः कविक्रतुम्। अर्चामि सत्यसवं रत्नधां अभि प्रियं मतिम् (७१९५१) — सबकी रक्षा करनेवाले, धुलोक मौर मूलोकके हत्यादक, ज्ञानी मौर छुभ कर्मकर्ता, सत्यवेरक, रतन-धारक, मनन करने योग्य मौर प्रिय सम् देवकी मैं पूजा करता हुं। ऊर्ध्वा यस्यामतिभा अदिद्युतत् सविभाने (७१९५२) —जिसका भपरिभित्त तेज उसकी भाजानुसार अपर फैल रहा है।

हिरण्यपाणिः अभिमीत सुऋतुः रूपात् सः — उत्तम कर्म करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाला प्रभु अपने वेजको फैलावा है।

सावीहिं देव प्रथमाय पित्रे ( ७।१५।३ )— हे देव ! प्रथम पालन करनेके लिये तुमने यह उत्पन्न किया है।

वर्धाणमस्मै वरिमाणमस्मै — इसके किये उत्तम देह भौर उत्तम श्रेष्ठता दे दो ।

अथास्मभ्यं सवितर्वार्याणि दिवोदिव वा सुवा भूरि प्रवः— हे सबके उत्पन्नकर्ता देव ! हमारे छिये प्रतिदिन उत्तम धन भौर बहुत पशु मिळें।

दमूना देवः सविता वरेण्यो द्यद्रत्नं दक्षं पितृभ्य आयूंषि ( ७१९५१४ )— हे सबके उत्पादक दमनसे मनको स्वाधीन श्लनेवाळे त् श्रेष्ठ देव ! रक्षकोंको त् रतन, बळ और मायु देता है।

ममददेनं -- इसको मानंदित रख।

परिज्ञा चित् क्रमते अस्य धर्मणि — परिश्रमण करने-वाळा इसके बाजामें रहकर श्रमण करता है।

तां सवितः सत्यसवां सुचित्रामाहं वृणे सुमतिं विश्ववाराम् (७११६११)— हे सबके उत्पादक देव! में सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा करनेवाली . ं र बुद्धिको प्राप्त करता हूं।

या स्य कण्वो अदुहत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भगाय — जिस सहस्र धाराणोसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको इसके ऐश्वर्यके लिये बलवान् ज्ञानी दुहता है – प्राप्त करता है।

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः (७१२०११)--- प्रजापालक ईश्वर इन सब प्रजामीको उल्लब्ध करता है।

धाता दघातु सुमनस्यमानः — धारक देव उत्तम मनसे सबका धारण करे।

समेत विश्वे वचसा पति दिव एको विभूरतिथि-र्जनानाम् (७:२२११) — धुळोकके स्वामीके पास सब अपनी स्तुतिसे चळी, वह एक है और सब जनोंका वह अतिथिवत् सरकारके योग्य है। विष्णोर्नु कं प्रावाचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममें रजांसि (७१२७१) — सर्वस्थापक परमात्माके पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं जो पृथ्वीपरके लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है।

यो अस्कभायदुत्तरं सघस्यं-- जिसने ऊपरका भाकाश फैकाया है।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा (७१२७१३)— जिसके तीन विक्रमोर्ने सब विश्व सुवन रहते हैं।

उरुक्षयाय नस्क्रिधि — हमारे विशेष निवासके लिये सहाय कर।

विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ( ७।२७।५ ) — व्यापक देव संरक्षक भौर न दबनेवाला है ।

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुराततम् (७।२७।७) — वह व्यापक देवका परम पद है, जो ज्ञानी कोग सदा देखते हैं, जैसा चुळोकमें सूर्यं प्रकाशता है।

बृहस्पतिर्नः परिपातु पश्चादुती त्तरसाद्घरादघायोः (७१५३११) — ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे मौर जपरसे हमारा पापीसे रक्षण करे।

इन्द्रः पुरस्तादृत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु— भित्र इन्द्र क्षांगेसे और वीचसे हमें मित्रोंसे भी श्रेष्ठ वनावें।

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्तु अन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश, य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लपे तस्मै रुद्राय नमो अस्त्वग्नथे (७१९२११)—जो अग्निमैं, जलोंमें, भौषधिवनस्पतियोंमें है, जो सब भुवनोंको रचता है, उस भग्निसहा रुद्द देवको नमस्कार है।

यत् परममवमं यच मध्यमं प्रआपतिः सस्ते विश्वस्तं, कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत् तद् वभूषः (१०१०/८)— प्रजापालकने उत्तम और मध्यम विश्वस्त निर्माण किया, उसमें सर्वाधारने कितना प्रवेश किया और वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना है।

कियता स्कम्भः प्रविवेश भूतं कियद् भवि यद्नवाः शयेऽस्य (१०७१)— सर्विधार ईश्वर भूतः कारुमें घने हुएमें कितना प्रविष्ट हुना जाँर भविष्यमें होनेवारुमें कितना प्रविष्ट होगा।

एकं यदंगमकुणोत्सहस्त्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र (१०/७९)—अपने एक अंगको जिसने सहस्रधा विभक्त किया ( और यह विश्व बनाया ) इसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ?

यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः, असम्ब यत्र सम्बान्तं स्कंभं तं ध्रुहि कतमः स्विद्व सः। (१०।७।१०)— जहां लोक, कोश, जल है वह ब्रह्म हे ऐसा लोग जानते हैं, असन् व सन् जहां मिला है वह सर्वाधार है वह अलंत आनन्दमय है।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्योर्थास्मन्नध्याहिता, यन्नाग्नि-श्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं तं बृहि कतमः स्विदेच सः। (१०।०।१२)— जिसमें भूमि, अन्वरिक्ष, यु, ह्या, चन्द्र, सुर्व रहे हैं

वह सर्वाधार है, वही बानन्दमय है। यस्य श्रयस्त्रिशहेवा अंगे सर्वे समाहिताः, स्कंभं तं ब्रुह्मिक्तमः स्विदेच सः (१०।७।१३)— जिसके शरीरमें वैत्तीस देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर

षत्यंत ष्रानन्दमय है। ये पुरुषे ब्रह्म चिद्धः ते चिद्धः परमेप्टिनम् (१०।७।१७) — जो पुरुष दारीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको

जानते हैं।
यो वेद परमेप्टिनं, यश्च वेद प्रजापतिं, ज्येष्ठं ये
ब्राह्मणं विदुः ते स्कमं अनुसंविदुः (१०१७) १७)
— जो परमेष्टी, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते
हैं वे सर्वाधारको जानते हैं।

यसादचो अपातक्षन्, यजुर्यसादपाकपन्, सामानि यस्य लोमानि, अधर्वाङ्गिरसो मुखं स्कंमं तं बृद्धि कतमः खिदेव सः (१०१०१२०)— जिससे क्रचाएं हुई, यजु जिससे बने, माम जिसके लोम हैं, अधर्वा, अंगिरस जिसका मुख है, वह सर्वाधार है और वही असंत आनन्दस्तरूप है।

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः, भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कंभं तं बृहि कतमः स्विदेव सः (१०।७।२२)— जिसमें वसु, गृद्ध और मादित्य रहे हैं, भूवभविष्य कौर सब कोक जहां रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर मत्यंत भानन्दमय है।

यस्य त्रयिक्षिश्चाहेवा निर्धि रक्षान्ति सर्वदा(१०।०।२३)
-वेंतीस देव जिसके खजानेका रक्षण सर्वदा करते हैं।
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान्
विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्
(१०।७।२४)— जहां ब्रह्मज्ञानी श्रेष्ठ ब्रह्मकी
उपासना करते हैं, जो उसको प्रायक्ष जानता है वह
ज्ञानी ब्रह्मा होगा।

यस्य त्रयास्त्रिशहेवा अंगे गात्रा विभेतिरे, तान् वै त्रयास्त्रिशहेवान् एके ब्रह्मविदो विदुः (१०१०१२७)— जिसके संगर्मे तैतीस देव सवयव बनकर रहे हैं, उन तैतीस देवोंको सक्के ब्रह्मज्ञानी जानते हैं।

स्कम्मे लोकाः स्कम्मे तपः स्कम्मेऽध्यृतमाहितम् (१०।०।२९)— सर्वाधार परमेश्वरमें लोक, तप कीर ऋत रहा है।

नाम नाम्ना जोह्नवीति पुरास्यीत् पुरोपसः। यदजः
प्रथमं संवभ्व स ह तत् स्वराज्यमियाय
यसाम्नान्यत् परमस्ति भृतम्। (१०१७१३) –
स्याद्यके पूर्व मौर टपःकालके पूर्व जो ईश्वरका
नाम केता है, जो भजनमा भारमा ईश्वरके साथ संगठ
होता है, उसकी वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे
भाषक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है।

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तिरिक्षमुतीद्रम्, दिवं यश्वके मुर्घानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।३२) — मूमि जिसका पांव, भन्तिरिक्ष ठदर कीर हु मस्तक है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके क्षिये मेरा नमस्कार हो।

यस्य सूर्यश्रम्भः चन्द्रमाश्र पुनर्णवः, गर्भि यश्रक्त आस्यं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०१७१३३) —जिसका सूर्यं एक बांख है, बीर चन्द्र दूसरा बांख है, अप्ति जिसका मुख है, इस श्रेष्ठ ब्रह्मके छिये नमस्कार करता हूं।

यस्य वातः प्राणापानी चक्षुरंगिरसोऽभवन्, दिशो यक्षके प्रश्नानीः तसी ज्येष्टाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।३४)— वायु- जिसके प्राण भपान है, भंगिरस जिसके भीख है, दिशाएं जिसके ज्ञानसाधन ( फान ) हैं उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे हमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तिरिक्षम्। स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुवीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश (१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने हु, पृथिवी, बढा धन्तिरक्ष, छः दिशा-उपदिशाएं, धारण की हैं, वही सर्वाधार इस भुवनमें ज्यापक है।

महद्यक्षं सुवनस्य मध्ये तपिस क्रान्तं सिलिलस्य पृष्ठे, तिस्तिन् श्रयन्ते य उ के च देवाः, वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः (१०१०१३८)— वढा प्रानीय देव सुवनके मध्यमें है, तापमें वह क्रान्ति करता है, शौर वह जलके पृष्ठभागमें भी है, उसीके शाश्रयसे सब देव रहते हैं। जैसे वृक्षके शाश्रयसे उसकी शाखाएं रहती हैं।

यस्में हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षुपा, यस्में देवाः सदा वांछं प्रयच्छिन्त विमितेऽ-मितं स्कंभं तं ब्रुहि कतमः स्विदेव सः (१०।७१९)— निस अपितिके छिये सब देव अपने हाथों, पावों, वाचा, कान और आंखसे अपिर-मित बिछ देते हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर है, वह अरथंत आनन्दमय है।

अप तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि तस्मिन् ज्योतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ (१०१७१४०) उसका अन्धकार दूर हुआ, पापसे वह दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन ज्योतियां हैं वे उसमें होती हैं।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वर्यस्य चं केवछं तस्में ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०१८) -जे भूत और नविष्य सबका ष्रधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश सक्य है, उस श्रेष्ठ ब्रह्मके छिये नमस्कार है।

प्रतचकं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरे। नि प्रश्चा, अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क तद्वभूव ( १०।८१७ )— एक चक्र है, उसकी एक नामि है, इजार बारे हैं, वे बागे-पीछ होते हैं। आधेसे सब भुवन बना है, जो दूसरा बर्ध है वह कहां है? तियंग्विलक्षमस अर्ध्वद्धाः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं, तत्रासत ऋषयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो वभृद्धः (१०१८।९)— तिरला युखवाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग अपर है, उसमें विश्वरूप यश है, वहां सात ऋषि रहते हैं वे इस महानुके रक्षक हैं।

प्रजापतिश्चरित गर्भे अन्तः, अजायमानो यहुधा वि जायते (१०/८/१३)— प्रजापित गर्भमें संचार करता है, न जन्मनेवाला धनेक प्रकारसे जन्मता है।

पश्यन्ति सर्वे चशुपा न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४)
—सव षांखसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते।

यतः सूर्य उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदुनात्येति किंचन (१०।८।१६) — जहांसे सूर्यं ष्ठदय होता है और जहां अस्त होता है, में जानता हूं कि वही श्रेष्ठ है और उसका गति-कमण कोई कर नहीं सकता।

ह्यं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे (१०१८।२६)-यह कल्याण करनेवाली मर्त्यके घरमें समर देवता है। एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे

अन्तः (१०।८।२८)— एक देव मनसें प्रविष्ट होकर रहा है, वह एक वार जन्मा, पर वह फिर गर्भमें आया है।

पूर्णात् पूर्णमुद्दाति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते, उतो तद्द्य विद्याम यतस्तत्परिषिच्यते (१०।८।२९)— पूर्णसे पूर्ण बाहर बाता है, पूर्णसे पूर्ण सींचा बाता है, अब बाज हम वह जाने कि जहांसे यह सींचा जाता है।

अन्ति सन्तं न जहाति अन्ति संतं न पश्यति (१०।८।३२)— पास होनेपर वह छोडवा नहीं, पास होनेपर भी वह दीखता नहीं।

देवस्य पदय काव्यं न ममार न जीर्यति — देवका कान्य देखो, वह मरता नहीं सौर न वह जीर्ण होता है।

यो विद्यात्सूत्रं विततं, यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मणं महत् (१०।८।६७)— जो फैंडा हुना धागा जानता है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है। स्त्रका स्व जो जानता है वह बढ़ा बहा जानता है। वेदाई सुत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा हमाः, सूत्रं

स्त्रस्याहं वेदाधो यद् व्राह्मणं महत् (१०।८। ३८)— में फंडा हुला सूत्र जानता हूं जिसमें सब

प्रजा प्रोथी है, सूत्रका सूत्र में जानता हूं जो बढा वहा है।

पुण्डरीकं नवहारं त्रिभिर्गुणेभिरावृतं, तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तहे ब्रह्मविदे विदुः ( १०१८। ४३)— नौ द्वारीवाला कमल है, तीन गुणोंसे वह

घेरा है, उसमें पूजनीय देव है, उसे बहाशानी जानते हैं। इन सुभाषितोंसे छोटे सुभाषित बनते हैं वह देखिये—

स्वस्तिदा ... सर्वविशः — सर्वो वीर कल्याण करता है। अर्चामि सत्यसर्वे — सत्य वेरककी पूजा करता हूं। अर्ध्वा यस्यामितिभी — जिसका अपरिमित तेज कपर

सुक्रतुः कृपात् स्वः— उत्तम कर्म करनेवाला प्रभु भपने वेजको फैलाता है।

चरिमाणमस्मे— इस प्रभुकी श्रेष्टवा है। देवः सविताः द्धद्रत्नं — समको प्रसमनेवाला देव रत्नोंको देता है।

अहं वृणे सुमिति— में उत्तम मित प्राप्त काता हूं।
प्रजापतिर्जनयति प्रजाः— ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है।
धाता द्धातु— धारक देव सबको धारण करे।

पको विभृ:— एक ही ब्यापक देव है ! विष्णोर्नु कं प्रावोचं वीर्याणि— ब्यापक ईश्वरके पराक्रम

में वर्णन करता हूं। यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति सुवनानि विश्वा— जिसके विक्रमोंमें सब विश्व रहे हैं।

विष्णुर्गोपाः— परमेश्वर रक्षक है। विष्णोः परमं पदं— ब्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है।

यहस्पितिर्नः पारिपातु— ज्ञानका देव हमारा रक्षणकरे। प्रजापितः सस्तुजे विश्वरूपं— परमेश्वरने यह विश्वरूप बनाया।

पकं यदंगं अकृणोत्सहस्त्रधा— जिसने अपना एक संग सहस्रधा विमक्त किया। कतमः स्विदेव सः— वह परमेश्वर बसंद बानंदप्णे है। यस्य त्रयस्त्रिशहेवां अंगे सर्व समाहिताः— वैवीस देव जिसके बंगोंमें रहे हैं। पुरुषे ब्रह्म विदुः— मानव ग्राशरमें ब्रह्म जानवे हैं।

ब्रह्मा वेदिता स्यात्— ब्रह्मा ज्ञाता होता है। नाम नाम्ना जोह्दवीति— नाम को छेना है, नामजप करवा है।

यस्य सूर्यश्चिश्चः सूर्य जिसका कांस है। अग्नि यश्चक आस्यं — कांगिको जिसने मुस बनाया है। महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये — भुवनके मध्यमें यका पूज्य देव है।

अप तस्य हतं तमः — उसका भशान दूर हुआ। तस्मे ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः — उस ब्रेप्ट ब्रह्मके क्रिये नमस्कार है।

विश्वं भुवनं जजान-वह सब मुवनोंको उत्पष्ट करता है।
प्रजापतिश्चरति गर्भे— ईषर मबके गर्भमें विचरता है।
न सर्वे मनसा विदु:— मनसे सब ठीक तरह जानते
नहीं।
तदु नात्येति कश्चन— इस प्रभुका कोई बरिकमण

नहीं करता। मर्त्यस्यामृता गृहे— मर्लके घरमें ( शरीरमें ) यह भगर रहता है।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः — एक देव मनके भन्दर है।
पूर्णात्पूर्ण उद्याति — पूर्ण से पूर्ण उत्यह होता है।
अनित सन्तं न प्रथिति — पास होनेपर सी (प्रमुक्ते)
देखता नहीं।
देवस्य प्रथ काव्यं — देवका यह काव्य देखो।

यक्षमान्वत्— भाष्मावान् देव ही प्रानीय है। ब्राह्मणं महत्— ब्रह्म सबसे यदा है। सूत्रं विततं— एक सूत्र सर्वत्र फैका है (वह ब्रह्म है)।

यस्मिन्नोताः प्रजाः — जिसमें यह सब प्रजा प्रोयो है। न ममार, न जीर्यति — वह मरता नहीं, सौर जीर्ण नहीं होता।

प्रथमो जातः — वह (प्रभु) सबसे पहिले प्रकट हुआ है। इयं कल्याणी अजरा — यह (प्रभुशक्ति) कल्याण करनेवाक्षी और जीर्ण न होनेवाळी है। इस तरह छोट सुभाषित कपर दिय बहे सुभाषितोंसे अनते हैं। जो स्यक्तिशः या संघशः बोळनेके योग्य हैं। पाठक इनको वारंवार पढ कर देखें। इस तरह वारंवार करनेसे जो बोळनेवालोंके मनपर अपूर्व परिणाम होता है वह विशेष महरवका है। करनेवालोंको ही इसका अनुभव हो सकता है।

### दीर्घायु

दीर्घमायुः क्रणातु म ( ७।३३।१) -- वह मंरी दीर्घ भायु करे।

सं मायमिशः सिञ्चतु प्रजया च घनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे ( ७११४११) — यह ब्राग्ने मुझे प्रजाबीर धनसे युक्त करे बीर मेरी दीर्घ बायु करे।

प्रत्योहतामिश्वना मृत्युमसाद देवानामन्ने भिषजा शर्चाभिः ( ७१५५१ ) हे देवेंकि वैद्यो अधिनी ! अपनी शक्तियोंसे इससे मृत्युको दूर करो।

यमस्य "अभिशस्तेरमुञ्चः — यमके यातनाश्रीसे मुक्त कर।

शतं जीव शरदो वर्धमानः (७१५४१२) - बढता हुमा सौ वर्ष जीवो।

आयुर्यत्ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताचितां— विरोधी कारणोंसे जो तुम्हारी मायु घट गयी है, उसं स्थानपर प्राण और मपान पुनः संचार करें।

ममं प्राणो हासीन्मे। अपानोऽवहाय परा गात् (७१५१४)— प्राण भीर भवान इसे छोडकर न चढा जार्वे।

सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं खस्ति जरसे वहन्तु— सप्तर्षियोंको में इसे देता हूं वे इसको करवाण करके वृद्धाकस्थातक ले जांय।

प्र विद्यतं प्राणापानावनद्वाहाविव व्रजं, अयं जिरमणः श्वेषिरिरष्ट इह वर्धताम् ( ७१५१५) — जैसे बैल गोशालामें घुसते हैं वैसे प्राण भपना इसमें घुनें। यह वार्धक्यका खजाना है। यह विनष्ट न होकर बढे।

आ ते प्राणं सुवामासि परा यक्ष्मं सुवामि ते (७।५५।६)

—तेरे बन्दर प्राणको प्रेरता हूं, और रोगको दूर
करता हूं।

२ [अथ. प. भा. ३ ]

अन्तकाय मृत्यचे नमः, प्राणा अपाना इह ते रमः
नताम् (८१९१९) — अन्त करनेवाले मृत्युकी
नमस्कार है, प्राण कीर अपान तेरे घरीरमें यहां
रमते रहें।

इहायमस्तु पुरुषः सहासुना— यह पुरुष यहाँ प्राणके साथ रहे।

इह तेऽसुरिह प्राणः इहायुरिह ते मनः ( ८१११३ )-यहां तेरा प्राण, तेरी भायु और यहां तेरा मन रमे। उत्कामातः पुरुष मान् पत्थाः ( ८११४ )— हे पुरुष!

त् जगर चढ, मत गिर जा।

सृत्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः स्वयुक्ते पाश तोह दो।
मा चिछत्था अस्माङ्गोकात् इस लोकसे दूर न हो।
त्वां सृत्युर्द्यतां मा प्रमेष्टाः (८।१।५) — तेरे जपर
सृत्यु दया करे, मत मर जा।

उद्यानं ते पुरुष नात्रयानं ( ८।१।६ )— हे पुरुष ! तेशी उन्नति हो, भवनति न हो ।

ते जीवातुं दक्षतातिं कृणोमि— तुझे जीवन शीर दक्षता करता हूं।

आ हि रोहेममसृतं सुखं रथं— इस सुखदायी रथपर चढ ।

अथ जिर्विविद्यमा वदासि—भौर वृद्ध होकर ज्ञानका उपदेश देगा।

मा त मनस्तत्र गान्, मा तिरो भूः (८।१।७)—
तेरा मन निषिद्ध मार्गसे न जावे, गुप्त, न काम
करनेवाळा न बने ।

मा जीवेभ्यः प्र मदः— जीवेंकि क्रिये प्रमाद न कर । मानु गाः पितृन्— पितरोंके पीछे न जा ।

विश्वे देवा आभि रक्षन्तु त्वेह— सब देव यहां तेरी सुरक्षा करें।

मा गतानामा दीधीथाः (८।१।८) — मरे हुश्रीका शोकन कर।

आ रोह तमसो ज्योतिरेहि — यहां का और कन्धेरेसे मकाशपर चढ़।

मैतं पन्थामनु गा, भीम एषः (८।१।१०)— इस मार्गसे न जा, यह भयंकर मार्ग है। तम एतत् पुरुष, मा प्र पत्था, भयं परस्ताद्भयं ते अविष् — यह भन्यकार है, हे मसुष्य । इसरे न जा, परे भय है, हरे अभय है।

अधिख्यमाना जरदाष्टिरस्तु ने (८१२।१) — षवि-व्छिष्ठ वृत्रावस्या तुम्ने माप्त हो । (त् दीर्घायु हो )

असुंत आयुः पुनरा भरामि— तेरे भन्दर प्राण शीर

षायुक्ती पुनः भर देता हूं।

रजस्तमो मोप गाः— रज कीर समके पास न जा। मा प्रमेष्टाः— मत मर जा।

जीवतां ज्योतिरभ्येखविद् (८१२१२)— नीविवेदिः। ज्योतिको इस भोरसे प्राप्त हो ।

े त्यान्हरामि शतशारदाय— तुमे मी वर्षेकी कायुकी
क्रान्त कराता हूं।

अवसुश्चन् सृत्युपाशानशस्ति— मृत्युपाशी भीर अवशक्ताको दूर हटावा हूं।

आधीय खायुः प्रतरं ते दघामि— में वेरे छिपे दीषं भागु भषिक दोधं करके देवा हूं।

घातात् ते प्राणमविदम् (८१२१३)— वायुष्ठे तेरे छिये प्राण भर्षण करता हूं ।

सूर्याध्यक्षरहं तव- पूर्वते वेरा बांन में प्राप्त कराता हूं। यत्ते मनस्विय तद् घारयामि— को वेरा मन है यह

तुझमें में धारण करावा हूं । सं वितस्वाहेर्वेद जिद्धयालपम्— जिद्धासे भग्द बोल

स वित्स्वाङ्गवद् जिंद्धयालपन्— जिद्धास भवद बाल बार सपने अंगोंसे संयुक्त हो।

नमस्ते मृत्यो चक्षुपे नमः प्राणाय तेऽकरम् (८१२।४)

—हे मृत्यो ! तेरे बांखके किये नमस्कार करता हू

तथा तेरे प्राणको नमन करता हूं।

रुयं जीवतु, मा मृत ( टारा५ )— यह मनुष्य बोवे,

इमं समीरयामित— इसकी में सजीव करता हूं। कुणोम्यसौ भेपजम्— इसकी में शौषध र्तयार करके देता हूं।

मृत्यो मा पुरुषं वधीः— हे मृत्यो ! इस पुरुषको मत

जीवलां नघारिपां जीवन्तीमीपधीमहं, त्रायमाणां सहमानां सहस्रतीमिह हुवेऽसा व्यरिष्टता-तये ( ८१२६ )— इसकी सुन्न प्राप्त हो इसकिये जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने बाळी, गेग हटानेवाली, मीर बल वहानेवाली मीपिको में देला हूं।

अघि बृद्धि ( ८१२७ )— भण्डा बोछ, मा रमधाः— बुरा वर्गाव न कर,

स्जेमं — इसको छोद, ( इनको न मार )

तर्वेव सन्त्सर्वद्वाया इहास्तु— वेरा होकर पूर्ण बायुतक यह यहां रहे ।

भवारावीं मृहतं, रार्म् यच्छतं – हे स्ष्टिकां श्रीर

मंद्वारकर्ता ! इसको मुखी करो, इमको आनन्द दो । अपिसम्य दुरितं धत्तमायुः — पाप दूर करके इमको दीर्घायु दो ।

असी मृत्यो अधि चृद्धि (४१२१८)— है मृत्यो [इनहो भारीविंद हो।

इमे द्यम्य- इतपर दया कर ।

उदितोऽयमेतु — यह कपर ठठे और घरने हमे। अरिष्टः सर्वामः सुकृत् जरसा दातहायन् आत्मना

भुजमहनुताम्— यह पीहाराहित, सर्व मवयबों छे युक्त, कार्नोसे उत्तम बाँत सुननेवाला, मृद्द हो कर सो वर्षतक जीनेवाला, क्यनी शक्ति छे थपने भीग पान्त करें।

देवानां हेतिः परि त्वा वृणयनु (८१२१९)-- देवींका सम्र तुससे दूर रहे ।

पारयामि त्वा रजसः—त्वोगुणसे में गुरे पार करवा हूं।

उत्त्वा मृत्योरपीपरम्— तुझे मृत्युसे दूर किया है। जीवातवे त परिधि दधामि— दीषं जीवनके छिपे तेरी मर्वादा में घारण करता है।

पथ इमं तसाद् रक्षन्तो ब्रह्मासै वर्भ छण्मसि ( ८१२१९०)— उस मृत्युके मार्गसे इसकी सुरक्षा करके, इसके किये हम जानका कवच वरते हैं।

कुणोमि ते प्राणापानी जरां मृत्युं दीर्घमायः स्वस्ति (८१२११) — में तेरे किये प्राण, भपान वृद्धा-वन्याके पक्षात् सृत्यु हो ऐसा कल्याणपूर्ण दीर्घायु करता हो।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदुतां खरतोऽप सेघामि मर्वान् — वैवस्ततने मेजे सक यमदूर्वोको में दूर व्यक्त है। आराद्रशितं निर्क्षति परो श्राहि कव्यादः पिशाचान्, रक्षो यत् सर्वे दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मसि ( ८१२१२ )— शत्रु, दुर्गति, रोग, मांसमक्षक जन्तु, रक्त पीनेवाले जन्तु, तथा जो कुछ हुरा है वह सब अन्धकारके समान में दूर करता हूं।

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्ते कृणोमि, तदु ते समृध्यताम् (८१२१३) - जिससे नमर होकर त् नहीं मरगा, वैसा जीवित रह, यह तेरा जीवन समृद्ध हो।

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिश्रियौ— तेरे क्रिये द्यु और पृथिवी संताप न दें भीर श्री देने-वाले हों।

र्श्व ते सूर्य आ तपतु— ( ८।२।१४ )— सूर्य तेरे किये सुखदायक रीतिसे तपे।

शं वातो वातु ते हदे — तेरे हदयको भानन्द देता हुना वायु बहे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो दिव्याः पयस्वतीः—
वृष्टिसे प्राप्त जल तथा पृथ्वीपर वहनेवाला जल तुसे
सुखदायी हो।

यत् ते वासः परिधानं यां नीविं क्रणुषे त्वं, शिवं ते तन्वे तत् क्रण्मः संस्पर्शेऽद्रृक्ष्णमस्तु ते (८।२।१६)— जो त् वस्र पहनता है, जो कमर पर क्षेटता है, वह तेरे क्रिये क्ल्याण देनेवाला हो, स्पर्शमें वह खुरद्दरा होकर न चूमे।

यत् क्षुरेण मर्चयता स्रुतेजसा वप्ता वपसि केशदमश्रु, शुभं मुखं, मा न आयुः प्र मोषीः (८१२१७) – जो तू नापित खच्छता करनेवाळे तेज भारवाळे छुरेसे जो बाळों बीर मूंडोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा मुख सुन्दर होता है, पर तू हमारी आयुको नष्ट न करो।

यदश्चासि यत् पिवसि धान्यं कृष्याः पयः, यदाद्यं यदनाद्यं सर्वे ते अत्रं अविषं कृणोमि (८१२। १९)— जो त् खाता है, जो पीता है, कृषीसे धान्य खाता भौर दूध पीता है, वह साद्य मीर पेय मर्थाप् सब तेरा अब में विषरहित करता हूं।

अरावेश्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत ( ८।२।२० )

- दुष्ट हिंसकोंसे इस मनुष्यकी सुरक्षा चारों कोरसे करो।

शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे श्रीणि चत्वारि कृण्मः
(८१२१२१)— तेरी सी वर्षकी बायु जिसमें दिनरात्रका युगक, सर्दी-गर्मी-वृष्टि ये तीन काक भीर
बाव्य-तारुण्य-वृद्ध और जराप्रस्तता ये चार अवस्थाएं तुसे सुस्रदायक हों।

द्वारवे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय श्रीष्माय परि द्वासि, वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः (८।२।२२)— वेरे लिये वसन्त, मीष्म, शरद, हेमन्त ये ऋतु सुखदायी हों, जिनमें श्रीष्धियां बढती हैं वह वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो।

मृत्युरीशे द्विपदां, मृत्युरीशे चतुष्पदां, तसात् त्वां मृत्योगोंपतेः उद्धरामि, स मा विभेः (८१२१३)— द्विपाद और चतुष्पादोंपर मृत्युका स्वामित्व है, उस मृत्युसे तुझे में ऊपर उठाता हुं, वह तू मृत्युसे मत हर।

सोऽरिष्ट न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, मा विभेः (८।२।२४) — दे अहिंसित मनुष्य ! त् नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, दर मत।

न वै तत्र ख्रियन्ते— वहां नहीं मरते (दीर्घ जीवन शाह करते हैं।)

नो यन्त्यघमं तमः — दीन शन्धेरेमें भी नहीं जाते (सदा प्रकाशमें ही रहते हैं।)

सर्वो वै तत्र जीवति ... यत्रेदं ब्रह्म क्रीयते परिधि-जीवनाय कम् (८।२।२५)— वहां सव जीवित रहते हैं ... जहां यह ज्ञान भौर दीर्व जीवनके छिये सुस्रहायी (यज्ञमार्गका बनुष्टान) किया जाता है।

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात् सवन्धुभ्यः (८१२१६)— समान कोगोंसे और बांधवोंसे होने-वाकी हिंसाके तेरा रक्षण होते।

अमिर्मिवाऽमृतोऽतिजीवो, मा ते हासिषुरसवः श्वरीरम् - नमर नन, क्षीण न हो, दीर्वजीवी हो, तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोडें।

ये मृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः, मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा ( ।२।२७ )— जो सौ मृत्यु देखिये---

हैं, जो नाम करनेके हेतु हैं, उन मृत्युसे देव तुम्हारी मुक्ति करें। अग्नेः द्वारीरमस्ति पारियिष्णु (८१२१२८)— तू हुःस्वसे पार करनेवाला भन्निका सरीर हो। रश्लोद्यास्ति सपत्नहा— तू रोगकृमिका नामक हो, जन्नका नाम करनेवाला हो। अमीचन्यातनः— तू रोगोंको दूर करनेवाला है। इनसे छोटे समापित अस्तंत उपयोगी कसे बनते हैं वह

दीर्घमायुः कृणोतु ये— मेरी षायु दीर्घ करे ।
प्रत्योहतां … मृत्युमस्मत्— इससे मृत्युको दूर करो ।
अभिशस्तेरमुञ्चः— कृशोसे षणाषो ।
शतं जीव शरदः— सो वर्ष जीविन रहे ।
अपानः प्राणः पुनरा तावितां— षपान शौर प्राण
पुनः यहां षावें ।

मेमं प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोडे । त एनं स्वस्ति जरसे हचन्तु— वे इससे मुखपूर्वक वृद्ध अवस्थातक के जांय

परा यक्षमं सुवामि ते - तेरे शेगको दूर करता हूं। प्राणा अपाना इह ते रमन्तां — तेरे प्राण, अपान यहां रमें। अयमस्तु पुरुषः सहास्ना - शणके साथ यह पुरुष रहे। इह प्राणः - यहां तेरा प्राण रहे । इह आयु:- यहां तेरी क्षायु रहे। दृह ते मनः - यहां तेरा मन रहे। उत्काम अतः - यहां उसत हो । माव पत्था'— मत गिर जा। मृत्योः पडवीदामवमुञ्चमानः— मृत्युकापाश छोह दे। उद्यानं ते पुरुष — हे मनुष्य ! तेरा ऊचा सम्यान हो । मा ते मनस्तत्र गात्- तरा मन बुरे मांगसे न जावे। आरोह तमसः— अन्धकारसे ऊपर वठ। ज्योतिरोह- पकाशको प्राप्त कर । भयं परस्तात्— दूरसे भय है। अभयं ते अर्वाक्— तेरे समीप निर्भवता है। तमा मोप गा - अंधकारको न प्राप्त हो। जीवतां ज्योतिरभ्येहि -- जीवतांकी ज्योतिको पाप्त हो। वातात्प्राणं — वायुसे प्राण प्राप्त हो ।

स्यिधान्तः — स्येते साँग्र प्राप्त हो।

यां जीवतु — यह जीवित रहे।

दार्म यच्छतं — सुख प्राप्त हो।

घलमायुः — दीर्घ कायु हो।

जरसा इतहायनः — वृद्ध होकर सी वर्ष जीवित रहे।

ब्रह्मासी वर्म कृण्मसि — जानका कवच इमके किये

करता हूं।

दीर्घमायुः स्वस्ति — सुलसे दीर्घ मायु हो।

यमदूर्ताक्षरतोऽप संधामि सर्घान् — सब यमदूर्तोको

म दूर करता हूं।

असृतः सजूरसः — तृ भमर रहेगा।

अभि रक्षन्तु त्वापः — जक तेरा रक्षण करें।

धर्णाण तुम्यं स्थोनानि — वर्ष तुम्हारे क्षियें कृष्याण-

न मरिष्यसि मा विभे।— त् मरेगा नहीं, मत बर। अमझिर्मव— न मरनेवाछा बन, अमृतोऽति जीवा— समर सीर दीवंगीबी हो।

सय हों।

इस तरह ये छोटे मुभायित हैं। घरमें कोई बीमार हो, उसकी उस्माह देनेके लिये ये सुमायित छलांत उपयोगी हैं। रोगी स्वयं इनको बोले अथवा उनके लिये दूमरा कोई बोले। रोगी बिल्लियर पढे पढे 'द्धिमायुः छणातु मे' - 'ईश्वर मेरी दीर्घ बायु करे।' ऐसा वारंबार बोल-नेसे, ईश्वर सहायक होता है बीर उसके अन्दरकी प्राण-शक्ति तेजोमयी होकर, वह नीरोग होकर रोगमुक्त होता है, अर्थात् दीर्घ बायु प्राप्त करता है। ऐसा अनुमव अनेक वार लिया है।

दूनरे छोग योलनेवाले हों, तो रोगीके शरीरपरसे पेमसे लपना हाय घुनाकर—
परा यक्ष्मं सुवामि ते— वेरा रोग में दूर करता हूं।
मेमं प्राणी हासीत्— इसकी प्राणं न छोडे।
जीवतां ज्योतिरभ्येहि— जीवतीके संजको प्राप्त हो।

ये मंत्र अधवा ऐसे माववाछ गंत्र बोछे जांय, तो निः-संदेह सम रोगीको आरोग्य प्राप्त होता है। वाचक मंत्रके अर्थका विधार करें और विश्वप्रेममय अपना मन बनाकर बक्त मंत्रोंका प्रयोग करें। प्रयोग करनेके समय रोगीका विश्वास हो सौर प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा हो, तो सस्वर यश प्राप्त होता है।

पाठक इसका अनुभव लें। मनमें अविश्वास या अपदा-सका भाव न हो।

#### . रक्षण

विश्वा अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिः परि पाहि नो गयम् ( ७१८९१) — सब रोग दूर कर, स्रोर मानवी करवाणींके साथ हमारे घरका रक्षण कर।

सकं संशाय, पविमिन्द्र तिरमं, वि शत्रून् तादि, वि मुधो नुदस्व (अ८९१३)— बाणको भीर वज्रको तीक्षण कर, शत्रुकोंको तादन कर कौर हिंस-कोंको भगा दे।

रक्षन्तु त्वाद्मयो ये अप्स्वन्तः (८।१।११)-- जकोर्ने रहनेवाळे अप्ति तेरी रक्षा करें।

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते — मनुष्य जिसको प्रदीस करते हैं वह भग्नि मेरी रक्षा करें।

वैश्वानरो रक्षतु त्वा जातवेदाः — विश्वका नेता जातः वेद शक्ति तेरी रक्षा करें।

विज्यस्त्वा मा प्र धाग् विद्युता सह— विजलीके साथ दिज्य विश्वे तुमे न जलावे ।

रक्षतुत्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रः माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः (८११११२) — शु, भन्तरिक्ष, पृथिवी, सूर्यं भौर चन्द्र तेरा रक्षण करें।

बोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्षतां (८११ १३) — ज्ञान भौर विज्ञान तेरी रक्षा करें।

अस्वमश्च त्वानवद्राणश्च. रक्षतां — स्कूर्ति और न भागना तेरी रक्षा करें।

गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् — रक्षक कौर जाग-नेवाला तेरा रक्षण करें।

ते त्वा रक्षन्तु (८१)।१४) — वे तेशे रक्षा करें। ते त्वा गोपायन्त् — वे तेश पालन करें। तेभ्यो नमः, तेभ्यः स्वाहा — उनकी प्रणाम, उनके किये कर्षण।

मा त्वा प्राणो बलं हासीत् ( ८१११५ )-- प्राण तेरे लिये बल न छोडे । असुं तेऽनु ह्रयामसि— तेरे प्राणको अनुकूल करते हैं। मात्वा जम्भः संहनुमी तमो विदन् (८११११६)— विनाशक, धातक तथा अज्ञान तुझे पास न हों।

उत् त्या मृत्योरोषधयः सोमराङ्गीरपीपरन (८१११९७) -- सोमराज्यमें रहनेवाली कौपधियां तेरी रक्षा करें।

इमं सहस्रवीर्येण मृत्योहत्पारयामसि (८११११८)-इजारों सामध्योंने इसे इन मृत्युसे पार करते हैं।

उत्त्वा मृत्योरपीपरम् (८११)१९)— मृत्युसे तुझे इम पार करते हैं।

सं धमन्तु वयोधसः— क्षायुका धारण करनेवाले (प्राण ) तुझे बळवान् बनावें ।

मा त्वा व्यस्तकेइयो है मा त्वाघ हदो हद् न वालोंको स्रोलकर स्त्रियां तेरे लिये न रोयें ( मर्थात् तेरी मृत्यु ही न हो )

आहार्षमविदं त्वा (८१११२०) — भैने तुझे लाया भीर प्राप्त किया है।

पुनरागाः पुनर्णवः — तु फिर छाया भौर तुनया हुमा है।

सर्वांग सर्वे ते चक्षः सर्वमायुश्च तेऽविदम्— हे संपूर्ण बंगवाले मानव ! तेरी दृष्टि बीर पूर्ण बायु तुझे प्राप्त हुई है ।

व्यवात् ते ज्योतिरभृद्प त्वत् तमो अक्रमीत् (८।१।२१)— तेरेसे भन्धकार दूर हुन। मीर ज्योति प्रकाशने लगी है।

अप त्वन्मृत्युं निर्ऋतिं अप यक्ष्मं नि दश्मिति— तेरेसे मृत्यु, रोग भौर विशत्ते तूर हुई है।

रश्लोहणं वाजिनमा जिघमिं मित्रं प्रथिष्ठमुप यामि दार्म (८१६) — राक्षसोंके नाश करनेवाले, बल-वान् प्रसिद्ध मित्रको में प्राप्त करता हूं जिससे सुख प्राप्त करता हूं।

स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् वह दिन-रात हमें बात्रुओंसे बचावे।

अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुष्ठानानुष स्पृश (८।३।२)-क्रोहेकी दाढोंसे युक्त होकर वेजसे यातना देनेवाकों को विनष्ट कर।

आ जिह्नया मूरदेवान् रभस्य — मूर्बताको देव मानने-वालोंको भपनी जिह्नासे दूर कर। क्रव्यादो बृष्ट्वाऽपि घत्स्वासन्— वळवान् वनकर अपने मुखर्मे मांस खानेवाळोंको डाळ (छनका नाश कर।)

सं घेर्ह्याभ यातुघानान् (८१३१) — यातना देने वालोंका नाम कर ।

त्वचं यातुधानस्य भिन्धि ( ८१३१४ )— यावना देने-वालेकी चमडी कार दाली।

हिंस्नाशनिर्हरसा हन्त्वेनम् — हिंसक विजली इस दुष्टका नाश करे।

तामिर्विध्य हृद्ये यातुधानान् प्रतीचो वाह्न् प्रति भङ्ग्ध्येपाम् (८१३१६) — वन शस्त्रीसे घातकोको हृद्यमें वीध और इनके वाहुलोको तोड ।

उतारन्थान् स्पृणुहि जातवेद् उतारेभाणां ऋषिभि र्यातुधानान् (८१३१७)— हं जातवेद ! बच्छा कार्य करनेवाळों और भविष्यमें बच्छा कार्य करनेवाळोंकी सुरक्षा कर बीर बाखोंसे यातना देनेवाळोंको दूर कर। पूर्वी नि जिष्टि शोश्चानाः — प्रथम प्रकाशित होकर

शत्रुको परामृत कर । आमादः र्दिवकास्तमदन्त्वेनीः— कचा मांस खानेवाळे

पक्षी इन दुर्धेको खाँव ।
नृचक्षसञ्चल्लपे रन्धयेनम् (८१३।८)— मनुष्येकि
दिनको दृष्टिसे इस दृष्टको विनष्ट कर ।

हिंस्रं रक्षांस्यिम शोशुचानं (८१३१९) — हिंसक राक्ष-सोंको चारों कोरसे सपाओं।

मा त्वा दभन् यातुधानाः— यातना देनेवाळे दुष्ट तुझे न द्वावें।

नृचक्षा रक्षः परि पदय विश्व (८।३।१०) — मान-वींका निरीक्षण करता हमा त्राक्षकींकां देखा

तस्य त्रीणि प्रति शृणीह्यग्रा— उस दुष्टके तीनीं भागीका नाग कर।

त्रेघा मूळं यातुधानस्य वृथ्य— यातना देनेवाळेका मूळ तीन म्यानोंमें काट ।

त्रियातुघानः प्रसिति त एतु ऋतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति (८१३१११) — जो धनस्यसे सत्यका नाश करता है, वह दृष्ट तुम्हारे पाक्षमें तीनों बाजुओंसे खावे।

तया विध्य हृद्ये यातुधानान् (८१३११२)— यातना देनेवाळे दुष्टोंके हृदयमें वींघा परा शृणीहि तपसा यातुधानान् (८।३।१३)— यातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर। पराग्ने रक्षो हरसा शृणीहि— हे अग्ने! राक्षसोंको दूर करके नाश कर।

परार्चिपा सूरदेवान् छुणीहि — मूढोंको देव सानने-वार्डोको दूर करके नाज कर।

परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणीपर तृष्ठ होनेवाळे शोक करनेवाळोंको विनष्ट कर । पराद्य देवा वृजिनं शृणम्तु (८१३१४)— सब देव

पापीको दूर करें। प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सृष्टाः— गालियां उन दुष्टोंके

पास चली जाय। वाचास्तेनं शरव ऋच्छन्तु मर्भन्— वाणीके चोरको शस्त्र सभैमें काटें।

विश्वस्येतु प्रसिति यातुधानः- दुष्ट सबके बन्धनमें पहे।

यो पौरुषेयेन क्रविषा समेक्ते, यो अइन्येन पशुना यातुषानः, यो अध्न्याया भएति स्तीरमञ्जे, तेषां शीषाणि हरसापि वृश्च (८१३१५)— को मनुष्यका मांस खाता है, घोढेका या पशुका मांस खाता है, जो हुए गांका दूध चुराता है, हे क्षेत्रे । उनके सिर अपने बळसे तोड ।

विषं गवां यातुषाता भरन्तां, आवृश्चन्तामदितये दुरेवाः, परैणान् देवः सविता ददातु (८१३१६) —जो दुष्ट गोको विष देते हैं, जो दुष्ट गोको कारते हैं उनको सविता देव दूर करें।

संवत्सरीणं पय उद्घियायाः तस्य माशीद् यातु-धानो नृचक्षः (८१३१७)— हे निरीक्षक देव । गौका वर्षमर भाष्त होनेवाळा दूध हुष्ट न पीवे । पीयूपमश्चे यतमस्तित्वष्सात् तं प्रत्यंचं अर्चिपा विध्य मर्माणि— जो हुष्ट गोहुम्धरूपी समृत पीयेगा उसके

मर्भमें तेजसे वींघ। सनादेशे मृणसि यातुषानान् (८।३।१८)— हे अग्नं!

त् मदा दुर्शेका नाश करता है। न त्वा रक्षांसि पृतनासु जिग्युः— राश्रस तुझे युद्धमें

परामूत कर नहीं सकते । सदमूराननु दह ऋज्यादः— मूढोंके साथ मांसभक्षकोंको जला दे ।

- मा ते हेत्या मुक्षत दैञ्यायाः तेरे दिन्य इधियारसे कोई दुष्ट न छूटे।
- त्वं नो अग्ने अधरादुद्क्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर-स्तात् (८१३१९)— हे अग्ने! नीचेसे, ऊपरसे, पीछंसे और आगेसे हमारी रक्षा कर।
- प्रति त्ये ते अज्ञरासस्तिपष्ठा अघशंसं शोशुचतो दहन्तु — वे तेरे तपानेवाळे किरण पापीको जला देवें।
- कविः काव्येन परि पाहासे (८।३।२०)— हे मसे । अपने काव्यसे तु झानी हमारी रक्षा कर ।
- सखा सखायं, अजरो जिरमणे अग्ने मर्ता अमर्त्यः
  स्तवं नः तू मित्र होकर हम मित्रोंको, तू जराः
  रहित हम जीर्ण होनेवाकोंको, नू समर हम मर्त्योंको
  सुरक्षित रख।
- विषेण भगुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि (८१३।२३)
   विषसे नाश करनेवाळे दुष्टोंका नाश कर।
- प्रादेवीर्मायाः सहते हरेवाः (८१३१२४) राक्षसीके कपट श्रायोजनाको यह पराभूत करता है।
- शिशीते शुंगे रक्षोश्यो विनिक्ष्वे— राक्षसींक नामके छिये अपने सींगोंको तीक्षण करता है।
- ताभ्यां दुर्हार्दे अभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चम-चिंपा जातवेदो वि निश्व (८,३,२५)— उन सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेवाके, भूखे, दुष्टको सामनेसे विनष्ट कर।
- ब्रह्मद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषा घत्तमनवायं किमीदिने (८१४१) — ज्ञानके बात्रु, मांस-मक्षक, घोर शांखवाळे भूखेके छिये निरतर द्वेष धारण कीजिये।
- दुष्कृतो वने अन्तरनारमभणे तमसि प्र विध्यतम् (८१४) दुराचारीको गाढ मन्धकारमें पकद कर वीधो।
- यतो नैषां पुनरेकश्चनोद्यत्— इन दुर्शेमेंसे एक भी पुनः न उठे (ऐसा कर।)
- प्रति स्परेथां तुज्जयद्भिरेचैर्हतं दुहो रक्षसो भंगुरा चतः (८१४१७) - वेगवान् वाहनोंसे दुर्शेका पीछा करो। विनाशक तथा दोहकारी राक्षसोंका नाम करो।

- दुष्कृते मा सुगं भूत्- दुष्ट कर्मकर्ताको सुखसे घूमना असमव हो।
- यो मा कदा चिद्मिदास्ति दुहः जो दोही कदाचित् सुझे कष्ट देगा। उसकी दूर कर।
- यो मा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचष्टे अनृतेभि -र्चचोभिः, आप इव काशिना संगुभीता असन्नस्त्वासत इन्द्र चक्ता (८१४१८) — में शुद्ध अन्तःकरणसे चळनेपर भी जो असत्य भाषणसे सुझे झिडकता है, सुद्दोमें पश्ढे जलके समान, वह असत्यभाषी नष्ट हो जावे।
- यों नो रसं दिण्सिति पित्वो अग्न, अश्वानां गर्वां यस्तनूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत् दभ्रमेतु, नि ष हीयतां तन्वा तना च। (८१४११०) — जो हमारे घोडों, गौवांके अन्नकरसको विगाडता है, हानि पहुंचाता है, वह चोर, शत्रु नाशको प्राप्त होवे, वह शरीरसे प्त्रपंत्रोंसे हीन बने।
- सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सचासच वचसी पर्पृ धाते, तयोर्थत् सत्यं यतरद् ऋजीयस्तादित् सोमोऽचिति हन्त्यासत् (८१४१२)— ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है, सत्य भीर भसत्यकी स्पर्धी चल रही है। जो सत्य भीर सरल है उसका रक्षण सोम करता है भीर भसत्यका नाज करता है।
- न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति (८१४)१३) सोम कुटिलको कभी सहाय्य नहीं करता।
- न क्षत्रियं भिश्वया धारयन्तं मिथ्या न्यवहार करने-वाळे क्षत्रियकां भी सोम सहाय्य नहीं करता।
- ष्ट्रानित रक्षो, हन्त्यासद् चद्रन्तं राक्षस्रोका कौर असत्य बोजनेवालेका नाग करता है।
- अद्या मुरीय यदि यातुधाना अस्मि (८४।१५)— यदि मैं दुष्ट हूं तो माज ही मर बाऊं।
- गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन (८१४११८) राक्षसोंको पक्को और पीसो ।
- अभि जहि रक्षसः पर्वतेन (८१४।१९) -- राक्षसोंको पर्वताखसे नष्ट कर।
- वधं नृतं स्रजदरानि यातुमद्भवः (८१४:२०)— दुष्टी पर विजली फेकी भीर उनका वध करी।

उल्क्रियातुं शुशुल्क्षयातुं जिहि श्वयातुमुत कोक्षयातुं, सुपर्णयातुं उत गृध्रयातुं दृपदेच प्र मृण रक्ष इन्द्र (८१४।२२)— कामी, क्षोधी, लोमी, मोही, घमंडी, मस्तरीको परथरसे मार, हे इन्द्र ! हमारी रक्षा कर ।

इन्द्र जिह्न पुर्मासं उत स्त्रियं मायया शाशदानां (८१४१२४)— हे हन्द्र! त् पुरुपको या स्त्रीको पराजित कर जो कपटका बाचरण करता है।

विश्रीवासी मूरदेवा ऋदन्तु— मूर्खीके वपासक गर्दन-रहित होकर घूमें।

सयं प्रतिसरो मणिर्वीरो चीराय वध्यते, चीर्यवान् सपत्नहा शूर्चीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८१५११) —यद प्रतिसर मणि चीर्यवान्, चीर, शत्रुका नाश करनेवाला, संरक्षक, संगल करनेवाला शूर दे वद्य चीरके शरीरपर षांधा जाता है।

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान् वाजी सह-मान उग्रः प्रत्यक् कृत्या दूपयन्निति वीरः ( ८१५१२)— यह मणि शत्रुनान्नक, उत्तम वीर, शत्रुका पराभव करनेवाला, बलवान्, उप्रवीर हिंसक प्रयोगोंका नाश करता हुआ आता है।

अनेन (इन्द्रो )ऽजयत् प्रदिशस्त्रतस्त्रः (८।५।३)-इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारी दिशाशीमें विजय प्राप्त किया।

अनेनेन्द्रो मणिना चुत्रमहन्, अनेनासुरान् पराभाः चयन् मनीपी (८।५।३)— इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चुत्रको मारा और इसके प्रभावसे बुद्धिमान् इन्द्रने असुरोंका परामव किया।

अयं स्नाक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः, आंजस्वान् विमृधो वशी सोऽस्मान् पातु सर्वतः (८१५१४) —यह प्रगति करनेवाला नणि शत्रुपर बाक्रमण करनेवाला बल्वान् वशमें रखनेवाला ग्रूर है वह सब कोरसे हमारा रक्षण करे।

स्नाक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा, अजैपं सर्वाः पृतना वि सृघो हन्मि रक्षसः (८१५८)— ज्ञानी ऋषिके समान इस स्नाक्य मणिसे में सब बात्रु सेनामोंको जीतता हूं मौर युद्धमें राक्षसोंका नावा करता हूं।

ससी माणि समें यधनन्तु देखाः ( ८१५।१० )— इस मणिको सम देव कवच करके यांत्र ।

सपत्नकर्शनो यो विभर्तीमं मणिम् (८१५११२)—
ं जो इस मणिको धारण करता है यह शत्रुका नाहा
करता है।

सर्वा दिशो विराज्ञति यो विभर्तीमं मणिम् (८१५१९६)
—जो इस मणिको धारण करता है वह सब दिशाअोंमें विराज्ञण है।

य आमं मांसमद्दित पीरुपेयं च ये क्रियः, गर्मीन् खाद्दित केशवाः तानितो नाशयामिस (८१६१२) — जो क्चा मांन खाते हैं, जो मनुष्यका मांस खाते हैं, जो बालीवाले गर्मोकी खाते हैं उनको यहांसे हटाता हूं।

वैयात्रो मणिर्वी हवां त्रायमाणोऽभिशस्तिपाः, अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमस्तत् (ठाणा १) — न्यात्रके ममान यह श्रूर मणि शीप-धियौंसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, यह सब रोगों शीर राक्षसोंको हमसे दूर के जाकर वनका नाश करे।

अथो क्रणोमि भेपजं यथासच्छतहायनः (८१७।२२) में यह श्रीपध बनाता हूं जिन्नके स्नेवनसे यह सी वर्ष जीवित रहेगा ।

उत्त्वा हार्षं पञ्चशलादयो दशशलादुन, अयो यमस्य पङ्वीशात् विश्वस्माद् देवकिल्प्रियण्त् ( ८१७१२८ )— पांच या दस रोगोंसे, यमपाशसे, सब देवोंके सम्बन्धमें किये पापोंसे तुझे ऊपर स्टाता हु।

यथा हनाम सेनां अभित्राणां सहस्रशः ( ८१८११ ) । शतुके सैकडों सैनिकोंको इम मोरंगे।

अभित्रा हत्सा द्धतां भयम् ( ८.८.२ )— शत्रु हृद्यमें भय घारण करें।

तेनाभिवाय दस्यूनां शकः सेनामपावपत् (८।८।५) इन्द्रने शबुकी सेनाको पक्डकर भगाया ।

वृहिद्धि जालं बृहतः शकस्य वाजिनीवतः, तेन शत्रूः निभ सर्वान् न्युन्ज, यथा न मुच्यातै कतमश्च-नैपाम् (८१८१)— बढे सेनावोले समर्थ वीरका बढा जालया, जिससे वह सब शत्रुक्षोंको वेरता या, जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था। बृहत्ते आलं बृहत इन्द्र शूर सहस्राधिस्य, शतवीर्यस्य, तेन शतं सहस्रं अयुतं नयर्त्तुदं जधान शको दस्यूनामभिधाय सेनया (८१८१७)— दे श्रूर इन्द्र ! तू सहस्र प्रकारसे प्रथ है और तेरे अन्दर सेकडों सामर्थ्य हैं, तेरा यह बडा जाल है, उससे सा, इआर, दस हजार, लाख शत्रुकोंको अपनी सेनासे इन्द्रने मारा।

अव पद्यस्तामेषामायधानि, मा शकन् प्रतिधामिषुं, अधैषां बहु विश्यतां इषवो झन्तु मर्मणि (८।८।२०)— इन शत्रुषोंके शक्ष गिरं, ये हमारे बाणोंको न सह सकें, इन दरनेवाले शत्रुके मर्मोपर इमारे बाण बाधात करें।

इतो जय, इतो विजय, संजय, जय (८।८।२४)— यहां जय प्राप्त कर, यहांसे विजय कर, मिककर जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर।

विश्वा अमीवाः प्रमुक्वन्—सब रोग दूर हो।
बैश्वानरो रक्षतु त्वा— विश्वका नेवा तेरी रक्षा करे।
प्रतिवोधश्च रक्षतां— विश्वन तेरा रक्षण करें।
प्रापृथिश्च रक्षतां— जागनेवाला तेरा रक्षण करें।
बाहार्षे त्वा— (मृत्युसे) तुझे वापस लाया है।
सर्वमायुश्च तेऽविदं— तुझे पूर्ण बायु प्राप्त हुई है।
अप त्वन्मृत्युं "निद्धमसि— तेरेसे मृत्यु दूर हुई है।
निजिह शोशुचानः-प्रकाशित होकर शतुका पराजय कर।
रक्षसो जिह्न— राक्षसोंको पराभूत कर।
वयं मणिः सपतनहा— यह मणि शतुनाशक है।

इस प्रकार छोटे सुमावित होते हैं। छोटे ही सुमावित बोडने बाहिये यह बात नहीं है। बढे पूरे मन्त्र मी बोछे जा सबते हैं। बपने पास समय कितना है, रोगीके मनकी जवका देसी है, इसके घरवाले मनकी किस स्थितिमें हैं। इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोकना या मन्त्रका भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है। जिस समय बरके छोग मनसे बलवान् हैं, रोगीमें भी उत्साह है, पेसी जनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोळ सकते हैं। पर जिस समय घरके छोग घबराये हैं, रोगी भी बेचैन है, ऐसी जबस्थामें छोटे सुमावितोंका सपयोग करना समय है। समय देसकर मन्त्रचिकित्साका प्रयोग करना समय है।

#### धन

धाता दधातु नो रियं ईशानो जगतस्पतिः (७११८।
१)-- जगत्का धारणकर्ता जगत्का पालक ईश्वर
हमें धन देवे।

स नः पूर्णेन यच्छतु — वह ईश्वर हमें पूर्ण शितिसे धन देवे ।

धाता द्धातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमिक्षताम् (७। १८।२) सबका धारणकर्ता ईश्वर दाताके किये प्राप्त करने योग्य मक्षय जीवनशक्ति देवे ।

वयं देवस्य घीमहि सुमति विश्वराधसः— इमं संपूर्ण धनोंके सामी प्रभुकी उत्तम मितको धारण करते हैं।

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे दुरोणे (७।१८।३) — विश्वका धारक ईश्वरं उतके धरमें मरपूर धन देवे जो प्रजाका हित करनेके लिये दान देता है।

तसौ देवा अमृतं सं व्ययम्तु विश्वे — उसको सब देव अमृत देवे ।

यजमानाय द्रविणं द्घातु (७।१८।४) --- प्रभु यज्ञ-कर्ताको धन देवे ।

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रिष्ट्रं अक्षीय-माणम् (७।२१।३) — संवानके साथ न क्षीण होने-वाला भन हमें मिले।

तस्य वयं हेडिस मापि भूम- इस मभुके कीपमें हम श्रीण नहीं।

सुमृडीके अस्य सुमती स्थाम— उस प्रभु हे सुमित मौर डत्तम कृतिमें इस रहें।

रियं नो घोह सुमगे सुवीरम् (७१२११४)-- हे सुमगे। उत्तम वीर पुत्रीके साथ हमें धन दो।

तद्स्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुम्तिर्नि यच्छात् (७१२५११) — वह धन हमें सत्यधर्मा प्रजापालक बगत् सर्षा मनुकूल मतिसे देवे ।

सा नो रायें विश्ववारं नि यच्छात् (७।४९।१)--वह हमें सबके स्वीकारने योग्य धन देवे।

द्दातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्— सेकडो दान करनेवाले प्रशंसनीय वीर पुत्रको देवे । रायस्पोपं चिकितुपी दधातु (७।४९।२) -- वह ज्ञान वाली हमें धन और पोपण देवे।

खुमतयः सुपेशसो षाभिर्ददासि दाशुपे वस्नि (७।५०१२) - उत्तम वृद्धिया सुन्दर है, जो तुम दाताको धन देती हैं।

तुराणामतुराणां विश्वां अवर्जुषीणां, समैतु विश्वते।
भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम (७।५२।२ )— स्वरासे
कर्म करनेवाकों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा दुराईको
दूर न करनेवाकोंका जो धन है वह सब इक्टा
होकर मेरे हाथमें आवे।

वयं जयेम त्वया युजा ( ७१५२१४ )— इम तेरं साय रहकर जय करेंगे।

वृतमस्माकमरं अंशं उद्वा भरे भरे- दृश्क युद्धें दमारे कार्यभागकी रक्षा कर ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृष्टि (७,५२।४)— हमारे छिये श्रेष्ट स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर ।

प्र शत्रुणां वृष्ण्या राज- शत्रुकोंके वलोंको तोड ।

यो देवकामा न धनं रुण दि समित् तं रायः सुजति स्वधाभिः (७।५२।६)— जो देवकी उपासना करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उनके पास

जनेक धन जनेक शक्तियोंके साथ इक्हे होते हैं।

वयं राजसु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम (७।५२।७)— इम सब राजानोंमें पहिले होकर, विनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे धनोंको

जीतेंगे।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ( ७१५२। ८)— पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथमें है और वार्षे हाथमें जय रखा है।

गोजित् भूयासमध्वजित् धनंजया हिरण्याजित्— में गोवं, घोड, धन कौर सुवर्णको जीतनेवाला होऊंगा।

इस विश्वमें सुखसे रहना है तो धन अवश्य चाहिये। धन बुरा नहीं है। धनका दुरुपयोग करनेसे धन बुरा कह-काता है। इसक्षिये वेदमें धनको प्राप्त करनेका अपदेश है। धनमें गी, घोडे, रथ, घर, पुत्र बादि सब आते हैं। जिससे मनुष्य धन्य होता है वह धन है। जिसके शास्त होनेसे मनुष्यको ऐसा मारूम हो कि में धन्य हुआ हूं वह धन है। ऐसा धन मनुष्य चाहता है। वह मिले ऐसा इन सुपा-विवोंसे कहा है।

#### अतिथि-सत्कार

यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षं, पर्कंषि यस्य संभारा, ऋचे। यस्यानूष्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुर्ह-द्यमुच्यते (९१६११)— जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, इसके भवयन यज्ञसामग्री, ऋचाएं रीढ, साम लोम जार यज्ञ हृदय है ऐसा कहते हैं।

इप्टंच वा एप पूर्वं च गृहाणामश्चाति, यः पूर्वोऽति थेरश्चाति ( ९।६।६१ )— जो श्रतिथिके पूर्व मोजन करता है यह उन घरोंका इप्ट पूर्व ही स्नाना है।

पयश्च वा एप रसं च ... अर्जा च वा एप स्फाति च, ... प्रजां च वा एप पश्चंश्च, ... कीर्ति च वा एप यशश्च, ... श्चियं च वा एप संविदं च गृहाणामश्चाति यः पूर्वोऽतिथेरश्चाति (९।६। ३२-३६)— दूध भीर रस, अस भौर समृद्धि, प्रजा जौर पश्च, कीर्ति भौर यश्च, श्री भौर संज्ञान वह खावा है, जो भविधिके पूर्व भोजन करता है।

एपा वा अतिथियं च्छ्रोत्रियः, तस्मात् पूर्वो नाश्चीः यात्, अशितावत्यतिथावश्चीयात् (९१६१३७-३८)— क्षतिथि श्रोत्रिय है, इस कारण उसके पूर्व भोजन करना नहीं चाहिये, क्षतिथिका भोजन होनेः पर ही स्वयं भोजन करें।

#### यज्ञ

यक्षेन यश्मयजन्त देवाः (७)५।१)— देवेनि यज्ञसे , यशपुरुपकी पूजा की।

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् — वे धर्म उत्तम थे। ते इ नार्फ महिमानः सन्तन्त — वे महस्व प्राप्त करके सुस्रमय स्वर्गलोकको प्राप्त हुए।

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः — जहां पूर्वकालके साधना करनेवाले जाकर रहे थे।

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यक्षं देवेषु मन्यताम् ( ७।२१।१)— क्षाज इमारी अनुमित देवोंमें पहुंचे ऐसा पज्ञ करनेके लिये मिळे।

#### सरस्वती

यस्ते स्तनः शश्युः, यो मयोभूः सुस्युः सुह्वो यः सुद्भः। येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिष्ठ धातवे कः। (७११११)— हे सरस्वि देवी! जो तेरा स्तन शान्ति देनेवाला, सुक देनेवाला, मनको ग्रुभ करनेवाला, पुष्टि देने-वाला अतप्व प्रार्थना करने योग्य है, जिससे त् सब वरणीय पदार्थों की पुष्टि करती है, उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी और कर।

ऋष्वे। दैवः केतुर्विश्वमाभूषतिदम् (७१९२१)— तुम्हारा मार्गदर्शक दिष्य ध्वत्र इस समाविश्वको सुभूषित करता है।

#### मातृभाषा

इंडेवास्माँ अनु वस्तां व्रतेन यस्याः पदे पुनते देव-यन्तः (७१२८१९)— मातृभाषा हमारे पास रहे, जो अपने व्रतसे देवता समान आचरण करनेवालोंको पवित्र करती है।

#### मातृभूमि

आद्तिधाँरिदितिरन्तिरिक्षं (७।७।१) — मातृभूमि इमारा स्वर्गे है, मातृभूमि अन्तिरिक्षलोक है। अदितिमिता स पिता स पुत्रः — मातृभूमि ही माता, पिता और पुत्र है।

विश्वे देवा अदितिः -- मातृभूमि ही सब देव हैं।

पत्रच जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं माह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र और निषाद यही मानुसूमि है, जो सूतकालमें हुमा और जो सविष्यमें होगा वह सब (अर्थात् जो वर्तमानकालमें हैं) वह सब मातृसूमि ही के लिये है। (अदिति जो मन्न देती है। वह सातृसूमि सातृसूमि है।)

महीमू षु मातरं सुव्रतानां, ऋतस्य पत्नीं, अवसे ह्वामहे (७।७।२)— मातृभूमि उत्तम व्रतपारि-योंकी माता है, सत्यका पाछन करनेवाछी है, इसकी इस उत्तम प्रशंसा गाते हैं।

तुविभन्नां अजरन्तीं उक्तवीं सुशर्माणमित्तिं सुप्र-णीतिम्— बहुत क्षात्र तेजसे जिसकी सेवा होती है, यह कभी क्षीण नहीं होती, विशाल, सुख देने-वाली, अन्न देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलाने-वाली मातृभूमि है।

सुत्रामाणं पृथिवीं द्यामनेहसं (७।७।३)— उत्तम रक्षण करनेवाली, प्रकाशयुक्त, शर्दिसक हमारी मातृ-भूमि है।

दैवीं नावं स्वरित्रां अनागसी अस्रवन्तीं आरुहेमा स्वस्तये— यह दिश्य नौका कभी न चूनेवाली और उत्तम गति देनेवाले साधनोंसे युक्त है, इसपर अपने कल्याणके लिये हम चढें।

वाजस्य च प्रसवे मातरं महीं अदिति नाम वचसा करामहे (७।७।४)— धवकी उए तिके लिये धव देनेवाली मातृभूमिकी हम अपनी वाणीसे प्रसंसा गाते हैं।

सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यच्छात्— वह मातृभूमि हमें तीन गुणा सुख हम सबको देवे ।

नैनान् मनसा परो अस्ति कश्चन (७।८।१)— इनसे मनसे षधिक योग्य कोई नहीं है।

#### राष्ट्रसभा

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापते दुंहितरो संवि-दाने (७१३११) — प्रामसभा शोर राष्ट्रसमिति, प्रजापालक राजाकी ये दो पुत्रियां हैं, ये ज्ञान देने-वाली सभाएं मेरा (राजाका) रक्षण करें।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्— जिस सभासदसे में मिलुंबह मुझे (राज्यशासन विषयक) शिक्षण देवे।

चारु वदानि पितरः संगतेषु— हे राष्ट्रके पितृस्थानीय सदस्यो । में (राजा) सभाक्षोंमें उत्तम भावण करूंगा।

विद्य ते सभे नाम निष्या नाम वा असि (७।१३।२)
--- हे राष्ट्रसमें ! तेरा नाम अविनाशी भावका वाचक
है यह मैं जानता हूं।

ये ते के च सभासदस्ते में सन्तु सवाचसः— जां वेरे समासद हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ) समान भावसे भाषण करनेवाले हों।

प्यामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा द्दे (७।१६। ३)— इन सभामें बैठे इन सदस्योंसे में तेज जौर ज्ञान शाम्र करवा हूं। अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु— इस समाका सहभागी, हे इन्द्र ! तू मुझे कर ।

यहो मनः परागतं यह इमिह वेह वा। तह आ वर्तयाः मिल मिय वो रमतां मनः (७१३१४) — जो आपका मन दूर गया है, अथवा जो इस वा उस विपयमें कमा है, इस चित्तको में छीटावा हूं, तुम सबका मन मुझमें रमता रहे।

विराङ् वा इदमत्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वे अविभेद्, इयमेवेदं भविष्यतीति (८११०)१) — मधम राजविद्दीन भवस्था थी, इसको देखकर सब भयभीत हुए, यद्दी भवस्था रहेगी ऐसा मम उनके मनमें उत्पद्ध हुना।

सोदकामत् सा गाईपत्ये न्यकामत् (८११०१८)— वह राजविदीन प्रजाशक्ति उरकान्त हुई भीर गृहपति संस्थामें परिणत हुई ।

सोदकामत् सा सभायां न्यकामत् (८१९०८)— वह प्रजाशिक उरकान्त हुई मौर वह प्रामसमामें परिणत हुई।

सोदकामत् सा समितौ न्यकामत् (८११०११०)--वह प्रजाशिक राष्ट्रसभामें परिणव हुई।

सोदकामत् सामन्त्रणे न्यकामत् (८।१०।१२)— वह प्रजाशिक मंत्रीमंडलमें परिणव हुई ।

#### ज्ञान

संक्षानं नः स्वेभिः संक्षानमरणेभिः ( ७।५४।१ )— इमें खननोंके साथ और निम्न श्रेणीके कोगोंके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो ।

संज्ञानमध्विना युविमिहासासु नि यच्छतम् — हे अभिने ! तुम दोनी हमें इतम ज्ञान दो।

सं जानामहै मनसा सं चि।कित्वा (७।५४।२) - मनसे हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक। मतसे रहें।

मा युष्मदि मनसा दैव्येन— दिष्य मनसे युक्त होकर भाषसमें विशेष न करें।

मा घोषा उत् स्थुर्बहुले चिनिहते— बहुतों हा नाज होनेपर दुःसके शब्द न निक्छ ।

' सप्तऋषिनभ्यावर्तें, ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे

ब्राह्मणवर्चसम् ( १०।५।३९ )— सन्तऋषिकी में उपासना करता हूं, वे मुझे जुन्य शीर ब्रह्मवर्चस देवे।

#### पोषण

मिय पुष्टं पुष्टपतिर्देघातु ( ७१२०।१ ) --- सबको पुष्ट करनेवाका प्रभु सुसे पुष्टि देवे ।

#### सीभाग्य

वृहस्पते सवितर्वर्धयेनं ( ७१९७१ ) — हे ज्ञानपते देव ! हे सबके सरपादक ! इसको बढा !

ज्योतयेनं महते सीभगाय— वहे सीमाग्यके किये इसको प्रकाशित कर !

संशितं चित् संतरं सं शिशाधि— पुरुदिवाहेकी बाधिक रुत्तम नननेके क्रिये सुशिक्षित कर ।

विश्व प्लमनु मदन्तु देवाः — सब देव इसका बनुमो-

इदं राष्ट्रं पिपृद्धि सीमगाय विश्व प्तमनु नदन्तु देवाः ( ७१६११ )— इस राष्ट्रको सीमाग्यसे युक्त कर भीर सब देव इसके सहायक हों।

अन्तः क्रणुप्य मां हिंदि मन इन्नो सहासति (५।३०।५)
—हे भी ! मुझे अपने हृदयमें रक्ष भीर हम दोनों का
मन साथ मिला रहे ।

ये ते पन्धानोऽव दिवो येभिर्विश्वमैरयः, तेभिः सुस्रया घेहि नो वसो ( ७।५७।१ )— जो देरे स्वर्गके मार्ग हैं, जिनसे त् सब विश्वको चकाते हो, उनसे हमें, हे वसो ! सुससे ग्रुक्त कर ।

#### एकता

सं जानानाः सं मनसः सयोनयः (७१२०।१)—
एक नाठीके छोग उत्तम ज्ञानसे संपन्न होकर एक
विचारके हों।

#### आरोग्य

वि वृह्दं वियुचीममीवा या नो गयमाविवेदा (७१६११) — जो रोग घरमें प्रविष्ट हुमा है बस कैसनेवाके रोगको दुर करो।

वाधेशां दूरं निर्कृतिं पराकै:- दुर्गतिको दूर ही रोक हो। कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्- किया हुवा पाव इनके सुकानो । युवमेतान्यसार् विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम् (७।४३१२) — तुम हमारे शरीरोमें सब जीवधोंको स्बो।

अव स्पतं मुञ्चतं यन्नो असत् तनूषु वद्धं कृतमेनो असत्— हमारे शरीरोंमें जो पाप है उससे हमारा बचाव करो। हमारे किये हुए पापसे हमारी मुकता करो।

#### तप

यद्ग्ने तपसा तप उप तप्यामहे तपः, प्रियाः ध्रुतस्य भूयास्म, आयुष्मन्तः सुमेधसः (७१६३११)-हे बग्ने ! इम तप करते हैं, इससे इम ज्ञानके प्रिय और दीर्षायु और बुद्धिमान बनेंगे।

#### कल्याण

भद्राद्धि श्रेयः प्रेहि (७।९।१) -- कल्याणसे अधिक श्रेय प्राप्त कर ।

बृह्रस्पतिः पुरप्ता ते अस्तु—ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक हो। अधेममस्या चर आ पृथिव्या— इस मातृभूमीपर बीरको रखो।

आरे शत्रुं क्रणुहि सर्ववीरं — सब वीरोंके समुदायको शत्रुसे दूर कर।

शं च नस्कृषि ( ७१२११२ )— हमारा कल्याण कर ।
प्रजां देवि ररास्त नः — हे देवि ! हमारे छिये प्रजा दे दो।
सं माग्ने वर्चसा स्त्रज, सं प्रजया, समायुषा
(९१९१५) — हे अग्ने ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके
साथ और दीर्घायुके साथ युक्त कर।

ब्राह्मणश्च राजा च घेनुश्चान इवांश्च ब्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम्। मधुमान् भवति, मधुमद्स्या-हार्यं भवति, मधुमतो लोकान् जयति, य एवं घेद् (९।११२-२३)— माह्मण, राजा, गौ, बैल, चावल, जौ भौर मध में सात मधु हैं। जो इनका महस्व जानता है वह मीठा होता है, वह मीठे छोकोंको जीतता है।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु (१०१६।५)
—वह जैसा पुत्रोंके लिये कल्याण करता है वैसा
हमारा कल्याण करे।

सो असी बलमिट् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वः, तेन त्वं द्विपतो जहि (१०१६१७) — वह इसे बहुत बल प्रतिदिन देवे जिससे त् द्वेप करनेवालोंका पराजय कर।

तं बिश्चत् चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयद् दान-वानां हिरण्ययीः (१०११०)— उस मणिको चन्द्रमाने धारण किया जिसे वह दानवींके सुवर्णमय नगरोंको जीत सका।

#### विजय

यों नो द्वेष्टयधरः सस्पदीष्ट यसु द्विष्मः तसु प्राणो जहातु (७१३२१९) — जो हमारा द्वेष करता है वह नीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसकी प्राण छोड देवे।

अझे जातान् प्र णुदा मे सपत्नान् ( ७१६५११) — हे अप्ते ! मेरे शत्रु हुए हैं उनको दूर कर ।

प्रत्यजातान् जातवेदो जुदस्त — प्रकट न हुए अर्थात् जो ग्रम्त श्रम्भ हैं उनको भी दूर कर ।

अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवः — जो सैन्य भेजते हैं उनको नीचे कर।

अनागसस्ते वयं अदितये स्थाम- निष्पाप होकर अदीनताके अनुगामी इस हों।

उभा जिग्यथुः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर-श्चन पनयोः (७१४५११) — दोनों जीतते हैं, कभी पराजित नहीं होते। इनमेंसे एक भी पराजित नहीं होता।

सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्तीनजयत् पुरोहितः ( ७१६४) ) — यह अत्तम पालक महाबलवान् रथमें बैठनेवाले वीरके समान भग्रगामी होकर शत्रु-सैनिकोंको जीतता है।

अधस्परं क्रुणुतां ये पृतन्यवः— जो सेनासे चढाई करते हैं वे नीचे गिर जांय ।

स नः पर्षद्ति दुर्गाणि विश्वा ( ७१६५।१ )— वह सब दुःखोंके पार के जावे ।

यातुघाना निर्ऋतिरादु रक्षस्ते अस्य झन्तु अनृतेन सत्यम् ( ७१० ३१२ ) — यातना देनेवाळे, विपत्ति भौर राक्षस मसससे ससका नाम करते हैं। सोजो दासस्य दम्भय ( ७१९५११)— हिंसकके बलको दवाभी ।

पर्यावर्ते दुष्वप्नयात् पापात्स्वप्नयादभूत्याः (७।१०५।१) दुष्ट तथा विपत्तिकारक स्वमसे में दूर दोता हूं।

दुष्ट तथा ।वपात्तकारक स्वमस म दूर दाता हू । ज्ञह्याद्दमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः श्रवः— महाको

> में बीचों रखता हूं जिससे मोक बढानेवाले स्वप्त दूर हों।

मेक्षाम्यूर्ध्वस्तिएन् मा मा हिंसिपुरी इवराः (७।१००।१) उंचा खदा होकर में निरीक्षण करता हूं, अधिकारी मेरा नाश न करें।

जयन्तं त्वानु देवा मद्नतु (७।१२३।१)— विजय पानेवाले तुझे देखकर देव झानन्द करे।

जिल्लाचे योगाय ब्रह्मयोगेचों युनिहम (१०१५।१)— विजय प्राप्तिके योगके किये ज्ञानयोगोंसे में धापको

युक्त करता हूं। जिप्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनाजेम (१०।५।२)-

विजय प्राप्तिके योगके छिये में जापको क्षत्रियोचित योगोंसे युक्त करता हूं। तेन तमभ्यतिस्त्रजामो योऽसान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः

(१०।५।५५)— इम उसको दूर करते हैं जो हमारा द्वेप करता है और जिसका हम द्वेप करते हैं।

तं वधेयं तं तृपीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा, अनया मेन्या (१०१५१५)— इस ज्ञानसे, इस कर्मसे, इस इच्छासे ४स शत्रुका वध करें, उसका गाम करें।

#### शञ्जुके तेजका नाश

स्त्रीणां च पुंसां च द्विपतां वर्च था ददे ( ७।१४।१ )

— द्वेप करनेवाले खीषुरुषोंका तेज में लेवा हूं। यावन्तो मा सपत्नानां आयान्तं प्रतिपद्यथ। उद्य-

नस्यं इव सुप्तानां द्विपतां वर्च आ द्दे ( ७१९४१ )— निवने शत्रु मुझे छावे हुए देखवे

हैं, उन सब शतुर्वीका तेल में छेता हूं जैसा उगता स्यें छेता है।

नीचेः खपत्नान् सम पाद्य (९१२१९)— मेरे शत्रुवासि नीचे गिरा दे । अध्यक्षो वाजी मम काम उग्नः कृणोतु मह्यमसपरन मेव (९१२१७)— प्रतापी बळवान् काम (इच्छा) मुझे शतुरहित करे।

जहि तवं काम मम ये सपतना अन्धा तमांस्यव पाद्येनान् ( ९।२।१० )— हे काम! मेरे जञ्जुनीपर तु विजय कर और उनको धने अन्धेरेमें गिरा दो।

त्रिवाय कर जार उनका पन जन्यस्म निराद्धाः पनि निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविष्ठः कतः मञ्चनाहः (९।२।१०) मेरे शत्रु नीरस कीर इन्द्रिय रहित हों कोर वे एक दिन भी जीवित न रहें। महां नमन्तां प्रदिशक्षतस्मः (९।२।११)— चारों

दिशाएं मुझे नमें i महां पडुर्वीर्घृतमा चहन्तु— छः मुमियां मुझे घी छाकर

देवें।
तेऽधराज्यः प्र प्रवतां छिन्ना नौरिव वंधनात् (९।२।
१२)— नौका वंधनसे छुटनेपर जैसी द्वती है वैसे
वे शत्र नीचे गिरे।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्— बाणोंसे मगाये शत्रुकोंका फिरसे बाक्षमण नहीं होता।

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो हेण्यः (९१२।१४)— बतु मगाया हुला वीरोंसे रहित होकर मटकता रहे।

नीचैः सपत्नान् नुद्तां मे सहस्वान् (९।२।१५)— मेरा सामर्थंवान् सहायक मेरे श्रत्रुवींको नीचे वेरित करे।

त्वं काम ममये सपत्नास्तानसाञ्जोकात् प्रणुद्स दूरम् (९१२।१७)— हे काम! मेरे शत्रुणींको इस डोक्डे दूर मगा दो।

अयं में वरणो मणिः सपत्तक्षयणो वृषा (१०१३।९)
— यह मेरा वरणमणि बनवान् सौर शत्रुका नाश

तेना रभल त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः— इससे त् शतुका नाश कर शीर दुष्टीका घात कर ।

करनेवाला है।

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां इवः इवः (१०१३१२)— इस वरणमीणसे देवीने रोज रोज होनेवाले अस्याचार दूर किये।

अयं मणिर्विद्वसेषजः (१०१३)— यह मणि सम भौषधींसे बनावा है। सते राष्ट्रनधरान् पाद्याति — वह तेरे शत्रुशोंको नीचे गिराता है।

पूर्वस्तान् द्रभ्नुहि ये त्वा द्विषन्ति — जो तेरा द्वेष करते हैं हनको दवा दे।

पौरुषेयादयं भयात्, अगं त्वा सर्वसात् पापात् वरणो वारियध्यते (१०।३।४) यह वरणमणि मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा।

इमं विभिन्ने वरणमायुष्मान् शतशारदः । समे राष्ट्रं च क्षत्रं च पश्नोजश्च मे दधत् (१०१३।१२) — इस वरणमणिको धारण करता हुं, इससे में दीर्घायु बीर सा वर्षं जीवित रहनेवाला होऊं। यह मेरे क्रिये राष्ट्र क्षात्रबळ, पशु बीर बोज धारण करे।

पवा सपत्नान् मे भंग्धि पूर्वान् जाताँ उतापरान् (१०।३।१३)— इस तरह त् मेरे पहिले या पश्चात् होनेवाले शत्रुलोंका नाश कर।

परा श्रणीहि यातुघानान् (१०१५१४९)— बातना देनेवालोंको दूर कर ।

परामे रक्षो हरसा शृणीहि - हे अमे ! अपने तेजसे राक्षसीको दूर कर।

परार्चिषा मूरदेवान् शृणीहि— मूर्खीको देव मानने-वार्ढोको षपने वेजसे दूर कर।

परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरीके पाणीमें तृष्त होनेवाळे दुष्टीको शोकमय स्थितिमें दूर मगा दो।

अपामसी वज्रं प्र इरामि चतुर्भृष्टि शीर्षभिद्याय विद्वान्, सो अस्यांगानि प्र भृणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे (१०१५१५०)-इस सन्नु पर में तीक्ष्ण वज्र फेंकता हुं, उसका सिर तोडनेके लिये, वह शक्ष उसके सब जंग तोडे, यह मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें।

अरातीयोर्धातृब्यस्य दुर्हादी द्विषतः शिरः, अपि वृक्षाम्योजसा (१०१६११)— बत्रु, वैरी, दुष्ट इदमका सिर में वेगसे काटता हूं।

तं देवा विश्वतो मणि सर्वाह्मोकान् युघाऽजयन् (१०१६१६)— उस मणिको देवीने घारण किया जिससे वे युद्धीं लोकोंको जीत सके। तामिमं देवता मणिं महां ददतु पुष्टये, आभिभुं क्षत्र-वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम् (१०१६१९)— सब देवता इस मणिको पुष्टिके लिये मुझे देवें, यह मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, शत्रुको दवाता है।

#### गोरूप

एतहै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् ( ९१७१२४) - यह सब रूप, सब विश्वरूप गौका रूप है।

चशा द्योवेशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापितः । वशाया दुग्धमिपवन् साध्या वसव्य ये (१०११०।३०)— वशा गौ यौ, पृथिवी, विष्णु तथा प्रजापित है। साध्य और वसु इस गौका दूध पीत हैं।

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्चये । ते वै ब्रध्नस्य विष्ठपि पयो अस्या उपासते (१०११०।३१)— साध्य बौर वसु देव इस वशा गौका दूध पीकर स्वर्गके उत्पर रहकर इस गौके वृथकी उपासना करते हैं।

#### पाप

यद्विचीनं त्रेहायणाद्नृतं किं चोद्मि, आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात् पात्वंहसः (१०१४। २२)— नो तीन वर्णोंके बन्दर मेने असत्य सावण किया होगा, उसके पापसे यह जल मुझे मुक्त करे।

#### माता-पिता

स वेद पुनः पितरं स मातरं ( ७१९१२ )— वह भवने माता पिताको जानवा है।

#### रोग-निवारण

ये अंगानि मद्यन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव। यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निखोचमहं त्वत् (९८०१९)-जो बंगोको स्याङ्कल करते हैं, मद उत्पन्न करते इन रोगोंका विष में तुझसे दूर करता हूं।

#### विपत्ति

वित्यं रक्षो अभ्वमराय्यः, दुणाञ्चाः

सर्वा दुर्वाचस्ता अस्माद्माशयामासि ( ०१२४। १)— दृष्ट स्वप्न, दुःखमय जीवित, दिसकोंका स्वद्रव, दारिख, विवित्ते, तुरं वचन ये सम विवित्तियां हमसे दूर हों, विनष्ट हों।

#### विश्व होना

स्त इदं विश्वमभवत् (७१९१२)— वह यह सब विश्व होता है।

स आभवत्— वह सर्वत्र होता है।

#### वेद

वेदः स्वरित (७१२९१) — वेद कल्याण करनेवाला है।

#### सत्य भाषण

ये वदन् ऋतानि (७१११)— जो सस्य बोकते हैं। शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा विभिष् सुमः नस्यमानः ( ७।४४।१) — तुम्हारे एक मकारके शब्द कल्याण करनेवाके, सीर तूसरे शब्द सञ्चम होते हैं। हत्तम मनवाका तू उन सबकी धारण करता है।

#### सर्प

घनेन हिन्य वृश्चिकं अहिं दण्डेन आगतम् ( १०१४। ९ )— हथोदेले में विछूको मारता हूं कीर छापको दण्डेले मारता हूं।

दंप्रारमन्वगाट् विपं, अहिरमृत (१०।४।२६)— दंश करनेवालेके पास विप गया और वह साप मर गया।

इस तरह वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुमाषित हैं। इनका योग्य छपयोग करके पाठक अपना लाम करके देखें कि वेद किस तरह करयाण करता है।



# अथ व वे द

सु बो ध-भा ध्य

[ सप्तमं काण्डम् ]

# एक सौ एक शक्तियाँ।

एकशतं छक्ष्म्यो ३ मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः । तेषां पापिष्ठा निरितः प्रहिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥ अथर्व. ७।११५।२

' एक सी एक शक्तियां मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं। उनमें जो पापरूप शक्तियों हैं, उनको हम दूर करते हैं, कौर हे सर्वज्ञ प्रभो! कक्याणकारिणी शक्तियोंको हमें प्रदान कर।'



# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

#### सप्तम कांड



इस सप्तम काण्डके प्रथम स्काक देवता ' जात्मा ' है। सब देवताओं मुख्य देवता होनेसे यह जात्मा अत्यंत मंगर-मय देवता है। वेदमंत्रोंमें सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन हैं—

> सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्भदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण ब्रवीमि ॥ इट उ. ११२११५

तया—

वेदैश्च सर्वेरहमेव वेद्यः॥ म. गी. १५।१५

अर्थात् ' सर्वे वेदके मंत्र उसी भारमाका वर्णन करते हैं। ' वेदमें अनेक देवता मले ही हों, परंतु मुख्य विधय आरमाका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस काण्डके प्रथम स्क्रमें होनेसे यह स्क इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूप ही है। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसा हो सकता है ? सबसे अधिक मंगलमय देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले स्कोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे स्क नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके कमसे सातों काण्डोंका कम लगाया जावे, तो इस प्रकार कम छग सकता है---

| क्रम | क्राव्ह     | स्कसंख्या | स्कप्रकृति                |  |
|------|-------------|-----------|---------------------------|--|
| 1    | ७ वां काण्ड | [ 116 ]   | १ मंत्रवाछे सुक्त ५६ हैं  |  |
|      |             |           | र मंत्रवाछे सुक ५२ हैं    |  |
| 3    | ६ ठा काण्ड  | [ 182 ]   | ३ मंत्रवाले सूक्त १२२ हैं |  |
| 3    | १ ला काण्ड  | [ ३५ ]    | ४ मंत्रवाके सूक ३० हैं    |  |
| 8    | २ रा काण्ड  | [ 24 ]    | ५ मंत्रवाले सुक्त २२ हैं  |  |
| ч    | ३ रा काण्ड  | [ ३३ ]    | ६ मंत्रवाके सुक्त १६ हैं  |  |
| Ę    | ४ या काण्ड  | [ 80 ]    | ७ मंत्रवाछे सुक्त २१ हैं  |  |
| •    | ५ वाँ काण्ड | [็ฉา]๊    | ८ मंत्रवाके सुक्त २ हैं   |  |

इस सप्तम काग्द्रमें कुछ स्क ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२६ भी हो सकते हैं। बीचमें कई स्क ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो स्क माने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ स्क बढ जाते हैं। हमने वे दोनों गिनतियां स्क कमसंस्थामें बतायी हैं। बब इस काण्डकी मंत्रसंस्था देखिये-

१ मैत्रवाले सुक्त ५६ हैं भौर उनमें मैत्रसंख्या हे २ मंत्रवाले मृक्त उनमें मंत्रसंख्या ५२ २६ हे ३ मंत्रवाले सृक्त उनमें मंत्रसंख्या 90 ₹0 STE STE ४ मंत्रवाले सुक उनमें मंत्रसंख्या 99 88 ५ मंत्रवाछे सृक उनमें मंत्रसंख्या 94 3 the the the the ६ मंत्रवाले सृफ उनमें मंत्रसंख्या 8 २४ ७ मंत्रवाले सुक्त ३ उनमें मंत्रसंख्या २ १ ८ मंत्रवाले सुक उनमें मंत्रसंख्या २४ 3 ९ मंत्रवाले सुक्त उनमें मंत्रसंख्या उनमें मंत्रसंख्या १० गंत्रवाले सुक्त 99 कुल सुन्तसंख्या ११८ कुछ मंत्रसंख्या २८६

#### इन मंत्रोंका अनुवाकोंमें विभाग देखिये-

कुलसंख्या अनुवाक १२३४५६७८९१०=१० स्क्तसंख्या १३९१६१३८१४८९१२१६=११८ मंत्रसंख्या २८२२३१३०२५४२३१२४२१३२=२८६

इस सप्तम काण्डको मंत्रसंख्या केवल २८६ अर्थात् चतुर्थं (३२४), पञ्चम (३७६), और पष्ट (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक है।

अब इस काण्डके स्कोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये--

## सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द

| सृक्त                            | <b>मंत्रसं</b> ख्य | ा ऋषि                               | देवता          | छन्द                                |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--|--|--|
| प्रथमोऽजुवाकः । पोडशः प्रपाठकः । |                    |                                     |                |                                     |  |  |  |
| 5                                | ર                  | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः )         | भारमा          | १ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती         |  |  |  |
| ą                                | 9                  | अथर्वा (ब्रह्मवर्चस्कामः )          | आत्मा          | १ त्रिष्टुप्                        |  |  |  |
| ą                                | 3                  | अथर्वा ( ब्रह्मव <b>र्चेसकामः</b> ) | भात्मा         | १ त्रिष्टुप्                        |  |  |  |
| ૪                                | ñ                  | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः )         | वायुः          | १ त्रिष्टुप्                        |  |  |  |
| પ                                | ų                  | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः )         | क्षात्मा       | १ त्रिष्टुप्, ३ पंक्ती; ४ अनुष्टुप् |  |  |  |
| ६ ( ६,७ )                        | ४ ( २+२ )          | ) अथर्वा ( ब्रह्मवर्चेस्कामः )      | <b>अ</b> दितिः | १ त्रिष्टुप् १ भुरिक्, ३-४          |  |  |  |
|                                  |                    |                                     |                | विराड् जगती                         |  |  |  |
| ٥ ( ٧ )                          | 9                  | अथर्वा ( ब्रह्मवर्चेस्कामः )        | भदिति.         | भापीं जगती                          |  |  |  |
| ४ (९)                            | 9                  | उपरिवभ्रवः                          | त्रृहस्पतिः    | त्रिष्टुप्                          |  |  |  |
| ( ۱۰ ) ی                         | ß                  | <b>उपस्विभ्र</b> वः                 | पूवा           | १,२ त्रिष्टुप् ३ त्रिपदा मार्पी     |  |  |  |
|                                  |                    |                                     |                | गायत्री, ४ भनुष्टुप्                |  |  |  |
| 50 (59)                          | 9                  | शौनकः                               | सरस्त्रती      | त्रिष्टुप्                          |  |  |  |
| 11 (12)                          | 9                  | <b>गौनकः</b>                        | सरस्वती        | त्रिष्टुप्                          |  |  |  |
| १२ ( १३ )                        | 8                  | त्रीनकः                             | समा। १,२       |                                     |  |  |  |
|                                  |                    |                                     | ३ इन्द्रः, ४   |                                     |  |  |  |

| स्क             | <b>मंत्र</b> संख्या | ऋपि                                    | देवता                      | छन्द                                                                                 |
|-----------------|---------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 (18          | १) २                | अथर्वा (द्विषोवर्ची-<br>हर्तुकामः )    | सोमः                       | भ <b>नुष्टु</b> प्                                                                   |
| द्वितीयोऽ       | ऽनुवाकः ।           | ,                                      |                            |                                                                                      |
| 18 (14          |                     | ष्मथर्वा ( द्विषोवर्ची-<br>दर्तुकामः ) | सविता                      | १,२ भनुष्टुप्। ३ त्रिष्टुप्; ४ जगती                                                  |
| १५ ( ११         | 1 ()                | भृगु.                                  | सविता                      | त्रि <b>य्</b> डुप्                                                                  |
| 35 (34          |                     | <del>भ</del> ृगुः                      | सविता                      | त्रिष्दुप्                                                                           |
| 10 ( 9          | •                   | <b>भृ</b> गुः                          | बहुदैवत्यम्                | त्रिप्दुप् १ त्रिपदार्षी गायत्री                                                     |
| •               | ,                   |                                        |                            | २ भनुष्डुप्, ३-४ त्रिष्डुप्                                                          |
| 16 ( 19         | १) २                | भथर्वा                                 | ष्ट्रियवी, पर्जन्यः        | १ चतुष्पाद् भुरिगुष्णिक २ त्रिष्टुप्                                                 |
| 99 ( २          | •                   | त्रह्या                                | <b>मंत्रो</b> क्ता         | जगती                                                                                 |
| २० ( २          | -                   | त्रहा                                  | <b>ज</b> नुमतिः            | १-२ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ <b>सुरिक् ५-६</b> जगती<br>६ अतिश <del>क्वरीगर्भा</del> |
| २१ ( २ः         | ۱ (۶                | महा                                    | भारमा                      | शक्वरी विराड्गर्मा जगती                                                              |
| <b>२२ ( २</b> : | -                   | नदा                                    | <b>ढिंगोक्ताः</b>          | १ द्विपदैकावसाना विराइ गायत्री,                                                      |
| _               |                     |                                        |                            | २ त्रिपदानष्टुप्                                                                     |
|                 | जुवाकः।             |                                        |                            | Watan                                                                                |
| २३ ( २          | •                   | यमः<br>                                | दुःस्वप्ननाशनः<br>———      | <b>अनु</b> ब्दुप<br><del>विक्रम</del>                                                |
| २४ ( २          |                     | ज्ञह्या<br>                            | सविता<br><del>रिका</del> र | त्रिष्दुप्<br><del>वि</del>                                                          |
| २५ ( २          |                     | मेघातिथिः                              | विष्णुः                    | त्रिन्दुप्                                                                           |
| २६ ( २          | ه (و                | मेघातिथिः 🕖                            | विष्णुः                    | १ त्रिष्टुप २ त्रिपदा विराड् गायत्री ३ श्यव-                                         |
| •               |                     |                                        |                            | साना षट्पदाविराट् शक्वरी,                                                            |
| m / m           |                     |                                        |                            | ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्<br>                                                        |
| २७ ( २          | -                   | मेघातिथिः                              | मेत्रोक्ताः<br>            | त्रिष्टुप्                                                                           |
| २८ ( २          | •                   | मेघातिथिः                              | वेदः<br>ो                  | त्रिप्टुप्<br><del>टिप्टू</del>                                                      |
| २९ ( ३          | •                   | मेघातिथिः<br>                          | मन्त्रोक्ता<br>            | त्रिष्टुप्<br>त्रोत्स्य सम्बद्ध                                                      |
| ३० (३           |                     | भ्रुग्वंगिराः<br>                      | द्यावाष्ट्रथिवी, प्रति     |                                                                                      |
| ३१ (३           | _                   | भृग्द्रंगिराः<br>——                    | इन्द्रः                    | भुरि <del>नित्र</del> ष्टुप्<br>                                                     |
| <b>३२ (३</b>    |                     | त्रह्मा                                | भायुः                      | <b>भनु</b> ष्टुप्                                                                    |
| <b>३३</b> ( ३   |                     | ज <b>रा</b>                            | मन्दोक्ताः '               | पध्यापंक्तिः                                                                         |
| ₹¥ ( <b>३</b>   |                     | <b>अ</b> थर्वा                         | जातवेदाः<br>               | जगती                                                                                 |
| ३५ ( ३          |                     | <b>अ</b> थर्वा<br><del>२०४४</del>      | जासवेदाः                   | १ अनुष्दुप् २-३ त्रिष्टुभ्                                                           |
| ३६ (३<br>२७ (३  | •                   | <b>अ</b> थर्वा<br><b>अथ</b> र्वा       | णक्षि,<br>ढिंगोक्ता        | <b>म</b> नुष्डुप्                                                                    |
| ३७ (३           | • ,                 | <b>जयवा</b><br><b>जयवी</b>             |                            | <b>अ</b> नुब्हुप्                                                                    |
| ફડ ( ફ          |                     | गभनः                                   | वनस्पतिः                   | अनुब्दुप् ३ चतुब्पादुष्णिक्                                                          |
|                 | ऽजुवाकः ।           |                                        | . •                        | _                                                                                    |
| <b>३</b> ९ (४   | •                   | प्रस्कव्यः 🐣                           | <b>मंत्रोक्ता</b>          | त्रिष्टुप्                                                                           |
| 80 ( 8          | 19) २               | प्रस्करवः                              | सरस्वती                    | त्रिष्टुप् १ भुरिक्                                                                  |

| स्क                       | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋषि                       | देवता                                     |                       | छन्द                                                  |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| 81 (85)                   | ) २                | प्रस्कव्वः                | <b>इयेनः</b>                              | त्रिष्टुप्            | 🤋 जगती                                                |
| <b>४२ (</b> ४३            | *                  | प्र <b>रक</b> ण्यः        | सोमारुद्री                                | त्रिष्टुप्            |                                                       |
| <b>૪</b> ફ ( ૪૪)          |                    | प्रस्कण्वः                | वाक्                                      | त्रिष्टुप्            |                                                       |
| <b>૪૪ (</b> ૪૫)           |                    | प्रस्कण्वः                | इन्द्रः, विष्णुः                          |                       | भुरिक् त्रिष्टुप्                                     |
| <b>થપ</b> ( <b>થ</b> દ્દ, |                    | प्रस्कण्वः (४७ भथवी)      | भेपजम्, ईप्यापनयनम्                       | भनुष्टुप्             |                                                       |
| <b>४६ (४८</b> )           |                    | भथर्वा                    | <b>मंत्रो</b> क्ता                        | त्रिद्दुप्            | १-२ मनुष्टुप्                                         |
| 80 (8 <b>९</b> )          | ) २                | भथर्वा                    | <b>मंत्रो</b> क्ता                        | त्रिब्दुप्            | ९ जगती                                                |
| 86 (40)                   | ) २                | भथर्वा                    | <b>मंत्रो</b> का                          | ग्रिष्टुप्            | १ जगती                                                |
| ४९ (५३)                   | ) ર                | <b>अ</b> थर्वा            | देवपरम्यी                                 |                       | १ भार्यी जगती, २ चतुव्यदा,<br>पंक्तिः                 |
| ५० (५२)                   | ) ९                | अंगिराः (कितवबाधन-        | ह्र्म्द्रः                                | <b>मनु</b> प्टुप्     | ३,७ त्रिप्टुप्; ४ जगती,                               |
| / 1                       |                    | कामः )                    |                                           | Δ                     | ६ शुरिक् त्रिप्दुप्                                   |
| ५१ (५६)                   | ) 1                | <del>र्भ</del> गिराः      | <b>बृहस्पतिः</b>                          | त्रिष्टुप्            |                                                       |
| पश्चमोऽनु                 | वाकः।              |                           | _                                         |                       |                                                       |
| पर ( ५४)                  | ) २                | <b>अथर्वा</b>             | सांमनस्यम् , अश्विनी                      |                       | १ ककुम्मती भनुष्टुप् , २ जगती                         |
| <b>५३</b> (५५)            | ) હ                | <b>म</b> ह्या             | षायुः, बृहस्पतिः,<br>भक्षिनी,             | १ म्रिब्दुप्          | ३ भुरिक्, ४ उग्णिगार्भार्पी<br>पंक्तिः, ५–७ अनुप्दुप् |
| ५४ (५६,५                  | १७-१) २            | (५६) ब्रह्मा (५७) स्रुगुः | ऋक्साम, इन्द्रः                           | भनुप्दुप्             |                                                       |
| ५५ ( ५७-                  | २) १               | <b>मृ</b> गुः             | इन्द्रः                                   | विराट्                |                                                       |
| प६ (५८                    | ) 4                | <b>अथर्वा</b>             | वृक्षिकादयः, २वनस्पतिः<br>४ ब्रह्मणस्पतिः | , अनुप्टुप्           | ४ विराट् प्रस्तारपंक्तिः                              |
| ५७ (५९                    | ) ર                | वामदेवः                   | सरस्वती                                   | जगती                  |                                                       |
| ५८ (६०                    | ) २                | कौरपधिः                   | मंत्रोक्ता                                | १ जगती,               | २ त्रिप्दुप्                                          |
| ५९ (६१                    | ) 1                | बादरायणिः                 | <b>अरिनाशनम्</b>                          | <del>ध</del> नुष्टुप् | • •                                                   |
| पष्ठोऽनुव                 | कः । सप्तदः        | तः प्रपाठकः               |                                           | • •                   |                                                       |
| ६० (६२                    | ) ৩                | ब्रह्मा                   | गृहाः, वास्तोष्पत्तिः                     | भनुष्टुप              | १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्                              |
| ६१ (६३                    | ) २                | <b>अ</b> थर्वा            | मप्तिः                                    | भनुदुप्               | 3, 3,                                                 |
| ६२ (६४                    | ) i                | कश्यपः मारीचः             | भग्निः                                    | जगतो                  |                                                       |
| ६३ ( ६५                   | ) 1                | कश्यपः मारीचः             | जातवेदाः                                  | जगती                  |                                                       |
| ६४ (६६                    | •                  | यम:                       | मंत्रोक्ताः, निर्ऋतिः                     | भुरिगनुष्टुप्,        | २ न्यंकु सारिणी बृहती                                 |
| ६५ ( ६७                   |                    | गुकः                      | भपामार्गवीरुन                             | भनुष्ट्प              |                                                       |
| ६६ (६८                    |                    | वहा                       | बहा                                       | त्रिष्टुप्            |                                                       |
| ६७ (६९                    |                    | वसा                       | भारमा                                     |                       | पुरःपरोप्णिग्बृहत्ती                                  |
| ₹८ ( ७० <b>-</b>          | •                  | शंतातिः                   | सरस्वती                                   | १ भनुष्टुप्,          | २त्रिप्टुप्, ३ गायत्री पंघ्यापंक्तिः                  |
| ६९ (७२                    | •                  | र्शतातिः                  | सुखं                                      |                       |                                                       |
| ु७० ( ७३                  | ) 4                | भथर्वा                    | <b>इयेनः,</b> सन्त्रोक्ताः                | १ स्त्रिष्टुप् , न    | क्षतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ मनुष्टुप् (३ पुरः ककुम्मती)  |

94 ( 100)

कपिश्रहः

```
स्क
                               ऋषि
                                                 देवता
           मंत्रसंख्या
                                                                                           छन्द
(80) $0
                                                  अग्निः
                         भथर्वा
                                                                           भनुष्ट्रप्
७२ (७५.७६) ३
                                                                                       २–३ त्रिप्टुप्
                         भथर्वा
                                                  इन्द्रः
                                                                           अनुष्टुप्
                                                  अश्विनी
(00) $0
                                                                                       २ पथ्याबृहती; १, ४, ६ जगती
                                                                           भनुष्टुप्
                          षथर्वा
सप्तमोऽनुवाकः ।
( 20 ) 80
                         भथर्वा
                                                   मन्त्रोक्ताः, जातवेदाः
                                                                          भनुष्टुप्
७५ ( ७९ )
                                                                           १ त्रिष्टुप्
                                                                                        २ व्यवसाना पश्चपदा अरिक्
                         उपरिबभ्रवः
                 ₹
                                                  भघ्न्याः
                                                                                                पध्यापंक्तिः।
७६ (८०,८१) ६
                                                  अपचित्रैषज्यं,
                                                                                        १ विरादनुष्ट्पः ३-४ अनुहुप्ः
                         भथवरि
                                                                                        २ परा उब्णिक्; ५ भुरिगनुष्टुप्
                                                 ज्यायानिनद्रः
                                                                                            ६ स्त्रिष्टुप्
७७ (८२)
                                                                                        १ त्रिपदा गायत्रीः; २ त्रिष्टुप्
                         भक्तिराः
                 ₹
                                                  मरुतः
                                                                                          ३ जगती
06 (68)
                                                                                       १ परोष्णिक्, २ त्रिप्डुप्
                         मथर्वा
                                                  भग्निः
99 (88)
                         अथर्वा
                 8
                                                  मावास्या
                                                                           ३ जगती;
                                                                                        २, ४ त्रिष्टुप्
८० (८५)
                                                  पौर्णमासी, प्रजापतिः
                         अधर्वा
                                                                          त्रिद्दुप् ;
                                                                                       ४ भनुब्हुप्
69 (65)
                          भथर्वा
                                                  सावित्री
                                                                                      २ सम्राट्पिङ्कः ३ भनुष्दुप्;
                 Ę
                                                                     १,६ श्रिष्टुप्;
                                                                                       ४-५ आस्तारपङ्किः
अष्टमोऽनुवाकः
47 (00)
                         शौनकः (संपत्कामः )
                 Ę
                                                  भग्निः
                                                                          त्रिष्दुप्;
                                                                                     २ ककुम्मती बृहती; ३ जगती
(25) $3
                         ञ्जनःशेपः
                 8
                                                                                     २ पथ्यापंक्तिः ३ त्रिष्टुप्; ४
                                                                        १ भनुष्टुप्;
                                                  वरुणः
                                                                                       बृह्तीगर्भा त्रिष्टुप्
८४ (८९)
                                               १ जातवेदा अग्निः,२-३ इम्द्रः त्रिष्टुप्;
                 Ę
                         भृगुः
                                                                                       जगती
८५ ( ९० )
                         अथर्वा (स्वस्ययनकामः) तार्क्यः
                 ٩
                                                                          त्रिष्टुप्ं
८६ ( ९१ )
                         भथर्वा (स्वस्त्ययनकामः) इन्द्रः
                                                                         त्रिष्टुप्
८७ (९२)
                        अथर्वा
                                                                         जगती
                 ٩
                                                 रुद्
८८ (९३)
                 ٩
                        गरुत्मान्
                                                                          व्यवसाना बृहती
                                                  तक्षकः
८९ ( ९४ )
                        सिंधुद्वीपः
                                                 भग्निः
                                                                                     ४ त्रिपदानिचृत्परोध्णिक्
                                                                          भनुष्टुप्
९० (९५)
                 Ę
                        भंगिराः
                                                 मन्त्रोक्ताः
                                                                                     १ गायत्री २ विराट् पुरस्ता-
                                                                                       द्बृहती; ३ व्यवसाना
                                                                                       पट्पदा भुरिग्जगती
नवमोऽनुवाकः।
 99 (98)
                                                                         त्रिद्दुप्
                         मधर्वा
                                                 चन्द्रमाः
 ९२ ( ९७ )
                         मथर्वा
                                                  चन्द्रमाः
                                                                         त्रिष्टुप्
 98 (96)
                        भृग्वंगिराः
                                                                         गायत्री
                3
                                                 इन्द्रः
 ९४ (९९)
                                                 सोमः
                        अथर्वा
                                                                         मनुष्टुप्
```

गृधौ

**म**नुष्टुप्

२,३ भुरिक्

| सुक्त                                                                                                 | <b>मंत्र</b> स | तंख्या   | ऋपि                | देवता                    |     |             | छन्द                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------|--------------------------|-----|-------------|---------------------------------------------------|
| ९६ ( १                                                                                                | 01)            | 9        | कपिञ्जलः           | वय:                      |     | भनुष्टुप्   |                                                   |
| ९७ <b>(</b> इ                                                                                         | ॰ <b>२</b> )   | 6        | <b>अ</b> थर्वा     | इन्द्राग्नी              | 1-8 | त्रिप्टुप्; | ·                                                 |
| 96 ( 9                                                                                                | ( 60           | 1        | <b>अथ</b> वा       | मंत्रोक्ताः              |     |             | विराट् ग्रिप्टुप्                                 |
| ९९ ( १                                                                                                | •              | 3        | भयर्वा             | <b>मंत्रोक्ताः</b>       |     |             | सुरिगुण्णिक् त्रिप्टुप्                           |
| 300 (3                                                                                                |                | 3        | यमः                | <b>हुः</b> स्वप्ननाशनम्  |     | भनुप्दुप्   |                                                   |
| 303 (3                                                                                                |                | 9        | यसः                | तुःस्वप्ननाग <i>नम्</i>  |     | भनुप्दुप्   |                                                   |
| १०२ ( १                                                                                               | -              | 1        | प्रजापतिः          | तुःस्वप्ननाश <b>न</b> म् |     | •           | विराट् पुरस्ताद् बृहती                            |
| दशमे। ऽर्                                                                                             | <b>तु</b> वाका | : 1      |                    |                          |     |             |                                                   |
| 103 ( 1                                                                                               |                | 9        | मधा                | मामा                     |     | त्रिष्दुप्  |                                                   |
| 308 (3                                                                                                | ( ۹ه           | 9        | <b>यहा</b> ।       | भारमा                    |     | त्रिप्दुप्  |                                                   |
| 104 ( 9                                                                                               | 90)            | 9        | ধ্যথৰা             | मन्त्रीका                |     | भनुध्प      |                                                   |
| १०६ ( १                                                                                               | 99)            | 3        | भथर्वा             | अग्निर्जाववेदाः वरुणश्र  | Œ   |             | बृहतीगर्भा ग्रिप्डुप्                             |
| १०७ (१                                                                                                | (۶۶            | ٩        | <b>भृ</b> गुः      | स्यैः भापश्र             |     | भनुष्टुप्   |                                                   |
| 300 (3                                                                                                | 93)            | २        | <b>भृ</b> गुः      | <b>म</b> ग्निः           | २   | त्रिष्टुप्; | १ वृहतीगर्मा त्रिप्डुप्                           |
| 308 (3                                                                                                | (88            | હ        | वादरायणिः          | <b>अग्निः</b>            |     |             | १ विराट् पुरस्ताद्बृहती मनुष्टुप्                 |
|                                                                                                       |                |          |                    |                          |     |             | ४,७ धनुष्टुप्; २,३, ५,६ त्रिप्टुप्                |
| 330 (3                                                                                                | १५)            | <b>R</b> | <b>भृ</b> गुः      | इन्द्राप्ती              |     |             | १ गायत्री; २ त्रिप्टुप् ३ अनुहुप्                 |
| 333 (3                                                                                                | १६)            | 9        | <b>ब्रह्मा</b>     | वृषमः                    |     |             | पराबृहती त्रिष्टुप्                               |
| 3 3 S ( 3                                                                                             | ( 0 6          | २        | <b>वरुणः</b>       | मन्त्रोक्ताः             |     |             | १ भुरिक्; २ मनुष्टुप्                             |
| 19 <b>3</b> ( 3                                                                                       | 96)            | २        | भागित्रः           | तृष्टिका                 |     |             | १ विरादनुष्टुपः; २ शंकुमती                        |
|                                                                                                       |                |          |                    | - •                      |     |             | चतुष्पदा भुरिगनुप्टुप्                            |
| 338 (3                                                                                                | -              |          | भागवः              | अशीपोमी                  |     |             | <b>भ</b> नुष्टुप्                                 |
| ા ૧૧૫ ( ૧                                                                                             | •              |          | <b>भथवींगिराः</b>  | सविवा, जातवेदाः          |     |             | <b>मनु</b> प्दुप्, २-३ त्रिष्टुप्                 |
| 335 (3                                                                                                | २१)            | <b>ર</b> | <b>अथर्वागिराः</b> | चन्द्र <b>माः</b>        |     |             | १ पुरोप्णिग्; २ एकावसाना<br>द्विपदार्षी अनुष्टुप् |
| ११७ (१                                                                                                | २२)            | \$       | <b>भ</b> थवीगिराः  | <b>र</b> न्द्र           |     |             | पघ्याबृहती                                        |
| 99¢(9                                                                                                 |                | 9        | <b>अ</b> थवीगिराः  | चन्द्रमाः, बहुवैवस्य     |     | त्रिष्टुप्  |                                                   |
| इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं। बब इनका ऋषिक्रमानु सार सूक्तविभाग देखिये- |                |          |                    |                          |     |             |                                                   |

# ऋषिकमानुसार सुक्तविभाग

- १ अथर्वा ऋषिके १-७; १६-१४; १८; ६४-६८; ४६-४९; ५२;५६; ६१; ७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१-९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेताकीस सूक्त हैं।
- २ जहाा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ ये पंद्रह सूक्त हैं।
- वे च्हा ऋषिके १५-१७; ५४-५५; ८४; १०७-१०८; **११० से मी स्**का**र्हें**।

```
ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं।
  ५ मेधातिथि ऋषिके २५-२९ ये पांच सुक्त हैं।
  ६ लथर्वाङ्गरा ऋषिके ११५-११८ ये चार सूक्त हैं।
              ऋषिके १०-१२; ८२ ये चार सुक्त हैं।
  ७ शीनक
              ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सुक्त हैं।
  ८ यस
              ऋषिके ५०-५१; ७७; ९० ये चार सूक्त हैं।
  ९ क्षेगिग
१० उपरियभ्रव ऋषिके ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं।
              ऋषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हैं।
 ११ भृग्वंगिरा
              ऋषिके ११३-११४ ये दो सूक्त हैं।
 १२ भागव
              ऋषिके ६८-६९ ये दो सुक्त हैं।
 १३ शंताति
 १४ बादरायणि ऋषिके ५९: १०९ ये दो सुक्त हैं।
              ऋषिके ६२-६३ ये दो सूक्त हैं।
 १५ कश्यप
 १६ कपिंजल
              ऋषिके ९५-९६ ये दो सुक्त हैं।
              ऋषिका ११२ वां एक सूक्त है।
' १७ वरुण
              ऋषिका ५७ वां एक सूक्त है।
 १८ वासदेव
 १९ कीरुपंधि
              ऋषिका ५८ वां एक सुक्त है।
              ऋषिका ६५ वां एक सुक्त है।
 २० शुक
              ऋषिका ८३ वां एक सुक्त है।
 २१ शुनःशेष
               ऋषिका ८८ वां एक सुक्त है।
 २२ गरुमान्
 २३ सिंधुद्वीप
              ऋषिका ८९ वां एक सुक्त है।
              ऋषिका १०२ वां एक सुक्त है।
 २४ प्रजापति
```

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं। इसमें भी पूर्ववत् अथर्वाके सूक्त सबसे अधिक अर्थात् ४६ हैं और इनमें अथर्वाहिराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं। ये न भी गिने जायें तो भी ४३ सूक्त अकेले अथर्विके नामपर हैं। यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितामें अथर्वाके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम 'अथर्ववेद 'हुआ होगा; दूसरे दर्नेपर इसमें ब्रह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'ब्रह्मवेद' पडा होगा।

# देवताक्रमानुसार सुक्त विभाग।

१ मंत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये अहारह सूक्त हैं। (टिप्पणी-बस्तुतः मंत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवता रहते हैं, इस-िलये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है।)

```
२ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये बारह सूक्त हैं।
```

- ३ अग्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ मे वस स्पत्त हैं।
- ४ आत्मादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये साठ सूक्त हैं।
- ५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं।
- ६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं।
- ७ जातवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूनत हैं।
- ८ दुःस्वप्ननाशनके २३; १००-१०२ वे चार सुक्त हैं।
- ९ चन्द्रमाकं ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूकत हैं।
- १० बृहस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं।

२ ( अथर्व, सु. भा. कां. ७ )

- ११ विष्णुकं २५-२६; ४४ ये तीन सूकत हैं।
- १२ अधिनौके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त हैं।
- १३ अदितिके ६-७ ये दो सूक्त है।
- १४ सोमके १६; ९४ वे दो सूक्त हैं।
- १५ बहुदैवत्यके १७; ११८ ये दो मूक्त है। (यह भी देवतार्शोका संकेत है जैसा मंत्रोक्तमें छिखा है।)
- १६ लिंगोक्ताक २२; ३७ ये दो सूक्त हैं।
- १७ द्यावापृथिवीके ३०; १०२ ये दो सूक्त हैं।
- १८ वनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सुक्त है।
- १९ बायुःके ३२; ५३ ये दो सूक्त हैं।
- २० इयेनःके ४१; ७० ये दो सूक्त हैं।
- २१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्त हैं।
- २२ इन्द्राप्तीके ९७; ११० ये दो सूकत हैं।

शेष देवता एक स्वतवाले हैं। यमः ४; पूषा ५; सभा १२; प्रियंश १८; पर्जन्यः १८; अनुसितः २०; वेद; २८; प्रितिव्रोक्ता देवताः ३० ( यह भी अनेक देवतालोंका संकेत हें); अक्षि ३६; सोमारुद्रों ४२; वाक् ४३; भेषं ४५; ईर्त्यावनयनं ४५; देवप्रन्यौ ४९; सांमनस्यं ५२; ऋक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; ब्रह्मणस्पितः, ५६; अस्टिनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोष्पितः ६०; निर्द्रतिः ६४; अपामार्गः ६५; प्रह्म ६६; सुखं ६९; अष्ट्याः ७५; अपिचन्द्रमसौ ८६; ज्यायानिनदः ७६; मस्तः ७७; अमावास्या ७९; पौर्णमासी ८०; प्रजापितः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१: ताक्ष्यः ८५; स्त्रः ८७; तक्षकः ८८; गृष्टः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; क्षापः १११; तृष्टिका ११३; श्रदीषोमौ ११३;

इस प्रकार इस काण्डमे ६६ देवता आये हैं। इनमें मंत्रोक्त, बहुदैवत्य आदि संकेतोंमें आनेवाछे कई देवता और अधिक संमिलित होनी है। इनकी गिनती उक्त संज्यामें नहीं की गई है। अब स्कृतिक गणींकी व्यवस्था देखिये—

## सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण।

- १ स्त्रस्त्ययनगणमें ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूपत हैं।
- २ यहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८२; ८३ ये छः सूक्त है।
- ३ पत्नीवन्तगणमें ४७-४९ ये तीन सुक्त हैं।
- ४ दुःस्वप्ननाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं।
- ५ धभयगणसें ९; ९१ ये दो सुक्त हैं।
- ६ पुष्टिकगणमें १४; ६० ये दो सूक्त हैं।
- ७ वास्तुराणमें ४१; ६० ये दो स्क हैं।
- ८ इन्द्रमहोत्सवके ८६; ९१ ये दो सुक्त हैं।
- ९ क्षायुष्यगणमें ३२ वां एक सूक्त है।
- १० सांमनस्यगणमें ५२ वा एक सुक्त है।
- ११ कृत्यागणमें ६५ वर्ष एक स्क है।
- १२ रोद्रगणमें ८७ वा एक स्का है।
- १६ छंहोलिंगगणमें ११२ वां एक सुक्त है।
- १४ तक्मनाशनगणमें ११६ वां एक सूक्त है।

इस प्रकार इस सप्तम काण्यके गणोंका विचार है। अन्य सूपत भी इसी प्रकार अन्यान्य गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है। आज ही यह कार्य नहीं हो सकता। स्कोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है।

इतना विचार होनेके पश्चात् अय हम इस सप्तम काण्डके प्रथम सूफ्तका मनण करते हैं—





# अथर्ववेदका सुबोध-भाष्य

[ सप्तम काण्ड ]

## आत्मोक्रतिका साधन

#### [ ? ]

् ( ऋषिः- अथर्वा ' नश्चवर्षस्कामः ' । देवता- आत्मा । )

धीती वा ये अनंयन्वाचो अग्रं मनेसा वा येऽवंदज्रृतानि । तृतीयेन ब्रक्षणा वावृधानास्तुरीयेणामन्वत नामं धेनोः स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भवत्स भ्रंवत्पुनंभेघः । स द्यामीणोदन्तरिक्षं स्वेरः स हदं विश्वमभवत्स आर्थवत्

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानको (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थानतक पहुंचाते हैं, तथा (ये वा ऋतानि अवदन्) जो सत्य बोलते हैं, वे (तृतीयेन ब्रह्मणा वावृधानाः) तृतीय ज्ञानसे बढते हुए, (तृरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

(सः सूनुः भुवत्) वही उत्पन्न हुमा है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद् ) वही पुत्र अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्भधः भुवत् ) वह बारबार दान देनेवाला होता है, (सः द्यां अन्तरिक्षं स्वः ओणींत् ) वह युलोक, अन्तरिक्ष और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत् ) वह यह सब विश्व बनाता है, और (सः आभवत् ) वह सर्वत्र व्याप्त होता है॥ २॥

जो इस चतुर्विध साधनको उपयोगमें लाता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापितास्वरूप परमा-त्माको जानता है, वह आत्मसर्वस्वका दान करता है, वह त्रिभुवनको अपनी शक्तिसे घरता है, मानो वदी इस सब विश्वरूप में परिवर्तित हो जाता है और वही सर्वत्र ज्याप्त होता है ॥ २ ॥

भावार्थ— (१) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहांसे होती है उस वाणीके मूलको देखना, (२) सदा सत्य वचन बोलना (३) ज्ञानसे संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार बारमोन्नतिके साधन हैं॥१॥

### आसोन्नतिका साधन

#### साधनमार्ग

कात्मोत्तिका साधनभागे इस स्क्तमें बताया है। यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र इस स्क्रमें बताये हैं। आत्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं-

- (१) ऋतानि अवद्न् सस्य बोलना। अर्थात् छल-कपटका भाषण न करना और अन्य इंट्रियोंको भी असत्य मार्गेमें प्रवृत्त होने न देना। सदा सत्यनिष्ठ, सन्यवती और सत्यभाषी होना। (मं. १)
- (२) ब्रह्मणा वानुधातः ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञानका है। (मोक्षे धीक्षीनं) ज्ञानका वर्धही बंधनसे छूटनेके उपायका ज्ञान है। इस ज्ञानसे जो बढता है अर्थात इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है, बही आत्मोन्नतिका अधिकारी होता है। जो आत्मज्ञानके साधनका उपयोग करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवस्य प्राप्त करना चाहिये। (मं. १)
- (३) धेनोः नाम अमन्यत- कामधेनु मे नामका सनन करते हैं। भक्तके मनोकामनाको पूर्ण करनेवाली कामधेनु परमेश्वरकी शक्ति ही है उसके गुणबोधक नाम धनंत हैं। उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर धारण करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है। (मं. १)
- (४) मनसा धीती वाचः अग्रं अनयन् मनकी एकाग्रतासे ध्यान द्वारा वाणीकं मृतस्थान पर पहुंचना। यह आत्माकी प्राप्तिका एक और साधन है। वाणी कैसं उत्पन्न होती है, इसकी रीति इसप्रकार वताई है—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युङ्के विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६॥ मारुतस्तूरसि चग्न्मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥ ७॥ सोदीर्णो मुर्ध्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुनः ।

वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८॥ (पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुहिसे युक्त होकर विशेष अर्थका शनु-संधान करनी है, (२) पश्चात् उम अर्थको प्रकट करनेके लिये मनको नियुक्त करती है, (३) मन शरीरके अग्निको प्रेरित करता है, (४) वह स्विम वायुको गति देती है, (५) वह वायु छातीसे अपर आकर मन्द्र स्वर पैदा करती है, (६) वह स्वर मुर्धार्म आकर मुखके विषिध स्थानों में आधात करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं और यही वाणीकी उत्पत्ति है।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है। जब मन्ज्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्तिका प्रकार देखता है और ( वाचः अग्रं ) वाणीके मूळ स्थानपर धंपना ध्यान केन्द्रित करता है, तव वह उस स्थानमें धारमाको देखता है। इस प्रकार वाणीके मूलको हुंढनेके यत्नके द्वारा आत्माको जाना जाता है। वाणीके मूलभागको अन्तर्मुख होकर ही देखा जा सकता है। उदा-हरणार्थ-पहिंख कोई शब्द लें। यह शब्द कई अक्षरोंका-अर्थात् वर्णीका बना हुआ दोता है, ये वर्ण एक ही वायुके मुखके विभिन्न स्थानों पर जावात होनेसे उत्पन्न होते हैं। वर्णीत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचार करता है, उसमें य विविध वर्ण नहीं होते हैं। उससं भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देती है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है। इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इससे भी पूर्व आत्माकी वोलनेकी प्रवृत्ति होती है। इस रीतिसे बंदर अंदरकी ओर देखनेका प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीकं मृलस्थानका पता लगता है, और आत्माका दर्शन होता है। यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित है-

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्वाह्मणा ये मनीपिणः। गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति॥ ४५॥ इन्द्रं मित्रं त्ररूणमश्चिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्। एकं सिद्धिमा वहुधा वदन्त्यींम यमं सातरिश्वानमाहुः॥ ४६॥ (ऋ० १। १६४, ४५-४६; ध्यर्व० ९। (१०) १५। २७-२८)

'वाणोंक चार पांव हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं। इनमेंस तीन पांव हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिसे मनुष्य बोलते हैं। यह वाणी जहांसे—जिस मूल कारणसे— प्रकट होती है, वह एक ही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी लोग उस एक वस्तुको सनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, क्राप्त, यम, मातरिक्षा खादि कहते हैं। '

यदी माला है, जिससे वह प्रकट होती है। इसीहिये

वाणीके मूलकी खोज करते करते आहमाकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस स्कतमें कहा है।

श्रातमाको खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है। इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो '(१) स्तत्यनिष्टा, (२) सत्यज्ञान, (३) प्रभुगुणमन्न, श्रीर
(४) वाङ्मूळान्वेषण ' इन चार गन्दोंसे सूचित होनेवाटा यह शात्मोज्ञतिका मार्ग है। मनुष्य इस मार्गसे जाकर
श्रवनी आत्माका पता त्या सकता है और सत्यके साश्रयसे
श्रीर ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राष्ट कर सकता है।
यहां ज्ञानका 'बंधनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान'
यह अर्थ विवक्षित है। श्रन्य पाज्ञभौतिक ज्ञानके लिये संस्कृत
तमें विज्ञान शन्द है। जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त
होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सूनुः भुवत् = वही सन्ने रूपमें उत्पन्न हुआ हुआ कहा जाता है। अर्थात् उसीने जन्म लिया और अपना जन्म सार्थक् किया, ऐसा कहा जा सकता है। अन्य छोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना न्यर्थ होता है, क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम न्यर्थ होता है। मनुष्यके जन्मकी सफलता उसी समय होती है, जब वह—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद्= नह पुत्र अपने माता पिताको जानने लगता है। अपने मातापिताको यथायत जाननेसे पुत्रका जन्म सफ्छ होता है। मातापिताको जानना तव होगा, जब वह अपने सातापिताके गुणोंका सतन करेगा। यह गुणोकं मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत । मं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें दिया है। विताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना इसी-लिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताक समान यने। माता पिताको जाननेका भर्थ यही है। मेरे माता पिता ऐने गुहाचारी थे, में भी वैसा ही गुद्धाचारी र्विन् । मातापिताके गुणोंको जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है। यहां ' पुन्न ' जन्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है। 'पु + न्न ' अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति ) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है वह सचा ्त्र है। अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाने, तथा अपने आपको दोषों और पापों-से रक्षा करनेका कार्य जो करता है नही सचा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं। इस प्रकारका सुपूत जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुण- कर्मीका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बान आती हैं कि में भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम मानाके समान बन्ं। यत्न करके बसा होऊं। इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्भघः भुवत् = बारवार दान देनेवाला होता है। बहु अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्तियोंको जनताकी भलाईके लिये बारबार समर्पित करता है। दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । इसीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता है। वह देखता है कि, वह परमिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्रकी भढाई के लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका धनुकरण करता है। धौर इस प्रकार परमपिताके धनुकरणसे वह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिलती जाती है, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्षेत्र भी वहता जाता है। उदाहरणके लिये साधारण मचुष्य धपने पेटके लिए कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबरे पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तनमय होता है. राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें काम करता है, इस-के पश्चात् वसुधैव कुटुंबक वृत्तिका संन्यासी संपूर्ण जनताको धपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये धात्म-समर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी बृद्धि होते होते अन्तमें-

(८) स छां अन्तरिक्षं स्वः और्णात् = वह दुलोक, धन्तिरिक्ष जीर सब प्रकाशमय लोकोंको प्यापता है। मनु-प्यको शक्ति वह जाती है। वह जिस समय विशेष उत्तत होता है, उस समय संपूर्ण धवकाशमें उसकी व्याप्ति होनी है। साधारण आत्माके 'महात्मा ' बननेसे यह बान सिद्ध होती है। इससे-

(९) सः इदं विश्वं अभवत् – वह यह सब विश्व रूप वनता है, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत हो जाती है, तब उसकी अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप हूं। कई मनुष्य 'शरीररूप' होते हैं, अपने शरीरमें कए होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'कुटुंबरूप' होते हैं उनके कुटुं- बके किसी मनुष्यको दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग 'राष्ट्ररूप' वनने हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी होता है तो वे भी उसके साथ दुःखी होते हैं, हसी प्रकार लो

' विश्वरूप ' बनते हैं व संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखनेसे स्वयं दुःखी होते हैं। इस प्रकार मनुष्यकी शिक्तका विस्तार होता जाता है और अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी उद्यतिकी परम सीमा है, इस समय-

(१०) सः आभवत्— वह सर्वत्र व्याप्त होता है धर्मात् विश्वरूप वनी हुई धान्मा विश्वभरमें व्याप्त होती है। प्रारंभमें मनुष्यकी धान्मा अपने यरीरमें ही व्याप्त होती है, परंतु इसकी यिवत बीर कार्यक्षेत्र क्रमशः वढतं यढते इतना विस्तृत हो जाते हैं कि धन्तमें विश्वरूप वन जाते हैं। यह आत्माका विस्तार उसकी यिवतकं विस्तारमें होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप जा छोटेसे कमरेको ही प्रकायित कर पाता है, पर यदि किसी यंत्रप्रयोगसे उसकी प्रकाशक्षावितका विस्तार किया जाय,

तो वही दीप दस बीम मीलतक प्रकाश देनेमें समर्थ हो संकंगा। अग्निकी छोटोसी चिनगारी भी विस्तृत होकर दावानलका रूप के लेती है। इसी प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिके प्रम विकासकी कल्पना भी की जा सकती है,

कई मनुष्य होते हैं उनकी आज्ञा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शिक्त अत्यल्प होती है, परंतु कई महारमा ऐसे होते हैं कि, जिनकी आज्ञा होते ही लाखों और करोडों मनुष्य अपना बिल्डानतक देनेको तैयार हो जाते हैं, यह आत्मशितके विस्तारका उदाहरण है। इसी प्रकार आगे परम सीमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार उपाय प्रथम मंश्रमें बताये हैं। उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकस्तित होनेका अनुभव अवदय लेनेमं समर्थ होंगे।



### जीवात्माका वर्णन

[ २ ]

( ऋषिः - अथर्वा ' ब्रह्मवर्चम्कामः ' ! देवता - आत्मा । )

अर्थवीणं पितरं देववंनधुं मातुर्गभी पितुरमुं युवानम् । य इमं युवां मनसा चिकत् प्रणी वोच्स्तमिहेह ब्रवः

11 8 11

अर्थ- (यः मनमा) जो मनमें (इमं यद्यं अथर्वाणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता कीर (देववंधुं) देवोंके साथ संबंध रहनेवाले (मातुः गर्भे) माताके गर्भमें क्षानेवाले (पितुः असुं) पिताके प्राणस्वरूप (युवानं) सदा तरूण क्षातमाको (चिकेत) जानता है, वह (इह तंनः प्रवोचः) यहां उसके विषयमें हमें उपदेश देवे कीर (इह ब्रवः) यहां उसको बतलावे॥ १॥

भावार्थ — जो ज्ञानी अपनी मननशक्ति द्वारा इस प्जनीय, अपने पास रहनेवाली, विताके समान रक्षक, देवेंकि साथ संबंध करनेवाली, माताके गर्भमें आनेवाली, विताके प्राणको धारण करनेवाली सदा तरुण अर्थात् कभी वृद्ध न होनेवाली और कभी वालक न होनेवाली आत्माको जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहां हम सबको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १॥

### जीवारमाका वर्णन

जीवारमाके गुण

इस स्कमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं। इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है—

१ मातुः गर्भे – माताके गर्भको प्राप्त होनेवाली जीवात्मा है। जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भमें भाती है। यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है-

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः।

वा. यजु. ३२।४

' यह भारमा पहिले उत्पन्न हुई थी, वही इस समय गर्भमें भाषी हैं; वह पहिले जन्मी थी जीर सनिष्यमें भी जन्म लेगी ' इस प्रकार यह वारवार जन्म लेनेवाली जीवात्मा हैं।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती है। पिनासे प्राणशक्ति और मातासे रविशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करती है।

३ युवानं — यह सदा जवान है। यह न कभी यूढी होती है और न कभी बालक। वह मौतिक शरीर ही उत्पन्न होता है और न कभी बालक। वह मौतिक शरीर ही उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है। यह शरीर (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) सस्तित्वमें आता है, (वर्धते) बढता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपस्तियते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है। यह छः विकार शरीरके होते हैं। इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहती हुई यह जीवात्मा सदा तरुण रहती है। यह न तो शरीरके साथ बालक बनती है और न शरीरके वृद्ध होनेसे वह बूढी ही होती है। यह अजर और अवालक है अर्थाद इसको युनावस्थामें रहनेवाली कहते हैं।

४ देववंधुं — यह देवोंका माई है। देवोंको अपने साथ बांध देनेवाली यह जीवातमा है। इस देहमें इस जीवातमाके कारण ही स्पंका अंश नेश्ररूपसे आंखके स्थानमें है, वायुका अंश प्राणरूपसे नासिका स्थानमें है, इसी प्रकार अन्यान्य इंदियोंके देवताओं के अंश हैं। इन सब देवताओं को यह अपने साथ लाता है और अपने साथ ही फिर ले भी जाती है। जिस प्रकार सब भाई भाई इकट्टे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवातमा यहां इन देवताओं के साथ रहती है इस प्रकार यह वेवोंकी सहायक है।

५ अथर्षाणं-- (अथ+अवीक्=अथर्वा) शरीरके पास

अर्थात् शरीरके अन्दर रहनेवाली यह है। इसको हंउनेके लिये वाहर अमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई नहीं है।

६ पितरं— यह पिताके समान है। यह रक्षक है। जब तक यह शरीरमें रहती है तबतक यह शरीरकी रक्षा करती है। इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता है। जब यह इस शरीरको छोड देती है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इसके इस शरीरको छोड देनेके पश्चात् यह शरीर सडने लगता है।

७ यहां — यह यहां यजनीय अर्थात् पूजनीय है। इसीके लिये यहां के सब ज्यवहार किये जाते हैं। अज, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टिके उद्देश्यसे दिये जाते हैं। यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा। जंबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं।

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये इस स्क्रमें प्रयुक्त हुए हैं। जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे झात हो सकते हैं। इनका विचार (मनसा चिकेत) मनन द्वारा ही होगा। जय उत्तम मनन हो तय वह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रयोच्यः) प्रवचन करे खीर (इह अवः) यहां व्याख्या करे। कोई मनुष्य मननके पूर्व प्रवचन करे । अर्थात् जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जय स्वयं पूर्ण ज्ञानी होता है। स्वयंको उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न करता है वह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश देनेका सच्चा अधिकारी है।

जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा । इस विषयमें अधर्ववेदका कथन यहां देखने योग्य है—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठितम् ॥ ( सथर्व. १०।७।१७.)

'जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित ब्रह्मको जानते हैं, वेही परमेष्टी प्रजापितको भी जानते हैं।' यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति हैं। अपने बारीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीतिसे इस मंत्रके मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमाठक विस्तृत रूपमें देखनेले यही ज्ञान परमात्माका नोध करानेमें समर्थ होगा।

# अहत्सहसह प्रमहसहसे प्रशेष

[ ३ ]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- सात्मा । )

अया विष्ठा जनयुनकर्वराणि स हि घृणिकुरुर्वराय गातुः । स प्रत्युदैद्धरुणं मध्यो अग्रं स्वयां तुन्वा तुन्वामिरयत

11 8 11

अर्थ— (अया बि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थितिमें (कर्बराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुना, (सः) वह (हि बराय उरुः गातुः) अष्ठ देवकी प्राप्ति करने हैं लिये विरतृत मार्गरुग और (घृणिः) तेवस्यी यनता हुना, (सः) वह (मध्वः धरुणं अप्र प्रति उदेत्) मिटासकी धारण करनेवाले अप्रभागक प्रति पहुंचने हे लिये अपर उठता है और (स्वया तन्वा) अपने मूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं पेर्यन्) सूक्षमतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १॥

भावार्थ— हम प्रकार वह श्रेष्ठ कमें को करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्मां । पान जानेका श्रेष्ठ मार्ग वतानेवाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है। यह स्वयं मथुर अमृतको धारण करनेवाले परमात्मां समीप जानेके लिए अपने आपको उच करता है और समाधिस्थितिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्मा है विश्वव्यापक स्कृमतम कारण वरीरक पास पहुंचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है। इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है। इ।।

#### आत्माका परमात्मामें प्रवेश

#### जीवकी शिवमें गीत।

जीवात्मा परममंगलमय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती हैं इसका विचार इस सूक्तमें किया है। इसका अनुष्ठान कमपूर्वक कहते हैं—

? अया वि-स्था कर्-वराणि जनयन् इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मुनुश्च जीव श्रेष्ट कमें करता है। विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ हैं सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना। शाहार, निद्रा, भय, मैथुन शादि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं। इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे शर्थात् शहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिप्रह, शुद्धता, संतोष, राष, त्वाध्याय शीर ईप्रभित्त करता हुआ मनुष्य अपने शापको विशेष परिस्थितिमें रखे शीर उस विशेष परिस्थितिके धनुस्य श्रेष्ठ कार्य करे। इससे उसको हो सिद्धियां प्राप्त होंगी, वे सिद्धियां ये हैं—

२ सः घृणिः — वह तेजस्वी यनता है, वह वूसरोंका

मार्गदर्शक होता है, वह जनताको चेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजमे दूमरोंको प्रकाशित करता है। तया-

रे सः वराय उक्तः गातुः – वह श्रेष्ठ स्थानके पाल जाने-वाले विस्तृत मार्ग जैसा होता है। जिल प्रकार विस्तृत मार्ग पर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य थिना श्रायास चलता जाना है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन श्रन्य मनु-प्योंके लिये विस्तृत मार्गवत् हो जाता है। तब मनुष्यको दूसरे मार्ग देखनेकी श्रावक्यकता नहीं रहती। महात्मार्गोका जीवन चरित्र देखकर शीर उसके श्रनुसार चलकर उनका जीवन सफल होजाता है और इस जगन्में जो पर वर्थान श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुंच नाते हैं। इस रीतिसे वह सन्मार्गगामी पुरुष श्रन्य मनुष्योंके किये मार्गवर्शक हो जाता है। वह मार्ग यताता नहीं श्रपित लोग ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका श्रनुकरण करके सुधर जाते हैं। श्रथात् वह मार्गदर्शक नहीं यनता प्रस्मुत लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप यन जाता है।

४ सः मध्यः घरुणं अग्रं प्रति उत् ऐत्- वह महर-

ताको धारण करनेवाले उस अन्तिम स्थानके प्रति जानेके छिंब स्पर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर उपर उपर चढता है कीर जैसे जैसे उपर चढता है वैसे वैसे अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार यह सुमुक्षु पुरुष (उदैत्) उपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच अवस्था प्राप्त करता जाता है। इसके उपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (मध्यः अग्रं) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड है, जहांसे सब मधुरता फेलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाबी होता है। और इस हेतुसे वह उचतर भूमिका अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और धन्तमें

५ स्वयातन्वातन्वं ऐरयत- अपने सूक्ष्म (स्वभाव) परमात्माकं सूक्षमतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको प्रेरित दरता है। इस मंत्रभागमें 'तनु ' गटद है। लैकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथा यहां 'तनु ' शटद के 'स्झम. यारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ' ये अर्थ विवक्षित हैं। ऊपर हमने तनु गटदका सुप्रसिद्ध 'शरीर ' यह अर्थ लेकर लिखा है. तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ 'जीवात्मा अपने स्वभावधमेंसे परमात्माके रवभावधमेंसे प्रेरित होता है 'यह सर्वेत्कृष्ट है। यह अवस्था ग्रास करनेके लिये ही प्रोंक्त सब अनुष्ठान हैं।

इस विधिसे किया हुना अनुष्ठान व्यर्थ नहीं जाता, अपितु इरएक सबस्थामें विशेष फल देनेवाला होता है और अन्तमें जीवात्माकी शिवात्मामें गति होती है। यही उन्नतिकी परम सीमा है।

#### माणका साधन

[8]

(ऋषि:- षथर्वा । देवता- वायुः ।)

एकंया च दुशिक्षा सुहुते द्वास्यां मिष्टये विश्वत्या च । तिस्विभिश्व वहंसे शिशतां च विश्विभिनीय हुह ता वि स्रंश्च

11 8 11

अर्थ— हे (सुहुते वायो ) उत्तम प्रकार बुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशिक्षः च) एक कौर दससे, (द्वाभ्यां विशत्या च) दो क्षोर वीससे तथा (तिस्तिक्षः च जिश्राता च) तीन कौर तीससे तू (इष्ट्ये वहसे) यज्ञे लिये जाता है। अतः तू (वियुग्भिः इह ताः विसुञ्ज ) विशेष योजनाओं से उनको यहां सुन्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ— हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू रयारह, बाईस जीर तैतीस शिवतयों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाश्लों द्वारा सब प्रजाओंको दुःखोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

#### प्राणका लाधन

प्राणसाधनसे मुक्ति

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब नानते हैं। स्यूल शरीरमें पद्म ज्ञानेंद्विय; पद्म कर्मेंद्विय लीर इन दस इंदियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियां इस प्राणके आधीन हैं। इनमेंसे प्रत्येकमें जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं। इसके नंतर सूक्ष्म शरीरमें येही वासना देहमें ग्यारह शक्तियां कार्य कर रही हैं, ये भी सबके सब प्राणके ही जाधीन हैं। स्थूळ शरीरकी ग्यारह जीर सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियां प्राणके जाधीन स्वमावस्थामें रहती हैं। तीसरे मज्जातन्तुओं के ग्यारह केन्द्र जो मस्तकसे लेकर गुदातकके पृष्ठवंशमें रहते हैं जीर जिनके लाधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, वे भी प्राणकी शक्तिसे ही लपना कार्य कर-नेमें समर्थ होते हैं। ये सब मिलकर तैतीस शक्ति केन्द्र हैं,

रे ( अथवै. सु. सा. कां. ७ )

जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है। मानो हन नैतीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है। धथवा ये सैतीस प्राणके रथके घोडे हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरसरमें रामन करता है और बढ़ांका कार्य करता है।

इस स्वतमें स्थारढ, बाईस और तैतीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है। यह संस्था इन शिंदतकेन्द्रोंकी स्चक है। यह शरीर एक यशशाला है, हममें शतसांवरमिक यश चलाया जा रहा है। यह यश प्राणके द्वारा होता है और प्राण हन शक्तिकेन्द्रों हारा इस यशभूमिमें बाता और कार्य करता है।

#### प्राणकी योजना

प्राणको (वियुक्तिः विसुञ्ज) विशेष योजनाम सुन्हकर धर्यात प्राणकी विशेष योजना की जाय तो उसके हारा सुनिः प्राप्तकी जा सकती है। यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राप्तकी (वियुक्तिः) जिशेष योजनाय कीनमी हैं जीर उनसे सुक्ति किस प्रधार प्राप्त होती है। यह देखनेके लिथे पूर्वीन शक्तियां क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रनृत्ति केमी है यह देखना चाहिये।

हमारे पात नेश हैं, यह यद्यपि देशनेक लिये पनाया गया हें तथापि यह दूसरोंकी जोर दुरी इष्टिस देखना है। मान शहर श्रवण करनेक लिये छनाया गया है सथापि एह यहन बुरे शब्द सुनता है। मुख बोलनेके लिये बनाया गया है, परंतुं वह ऐसे क्षेर बाब्द बोलता है कि जिससे विविध अगडे उत्पन्न होते हैं। उपस्थहंहिय सुद्रशाजननंक विये यनायी गई है, परंतु वह च्यभिचारके निये प्रवृत्त होती हैं। इस प्रकार दातमांवरमधिदः यद्यमें संमितित होनेवाली सब दानियां धयोग्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं। प्राणायाम करनेसे मनकी चचलता दर होती र बीर मन स्विर होतेने उक्त नैतीय शक्तियां ठीक सीधे मार्गातं चलती है। प्राणकी विशेष योजनाएँ यही हैं। इन विशेष योजनाओं हारा नियुक्त हुआ प्राण हम तैतीय शक्तियोंका संयम करना है उनकी भुग-र्रवेकि विभारमें सुनत फरता है, और मकायमें ब्रेरित धरता हैं। इस प्रकार प्राणमाधनमें मुन्हिरे मार्ग पर चलना स्गम होता है।



#### आहरूड़ा

### [4]

( ऋषिः- समर्वा ' महावर्णम्कामः ' । देवता- सात्मा । )

युक्तेनं युक्तमंयननत द्वेदास्तानि धर्माणि प्रधुमान्यांसन । ते ह नाकं महिमानंः सचन्त यत्र पूर्वे माध्याः सन्ति द्वेदाः

11 9 11

अर्थ— ( देवाः यदोत यहं अयजन्त ) देवगण यहाते यह पुरुषकी प्ता करते हैं। ( तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् ) वे धर्म उल्ह्रष्ट हैं। (ते मिहिमानः नाकं सन्धन्ते ) वे महत्त्व प्राप्त करते हुए सुन्पपूर्ण छोक्को प्राप्त होते हैं, (यप्र पूर्वे साध्याः देवाः सन्ति ) वहां पूर्वके साधनसंपदा देव रहते हैं।। १॥

भावार्थ— श्रेष्ठ याजक रापनी जातमाके योगसे परमारमाकी रूपासना करते हैं, यह मानसोपासनाकी यज्ञिधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य हैं। इस प्रकारकी उपासना करनेवाके श्रेष्ठ उपासकक्षी उस सुन्यपूर्ण स्वर्गधामको प्राप्त करते हैं। कि जिसे प्रवंकालके साधक प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

| युज्ञो वंभूव स आ वंभूव स प्र जंज्ञे स उं वावृधे पुने।।  |         |
|---------------------------------------------------------|---------|
| स देवानामधिपतिर्वभूव सो अस्मासु द्रविण्मा देघातु        | 11 2 11 |
| यद्देवा देवान्ह्विषायंजन्तार्मत्युनिमन्सार्मत्र्येन ।   |         |
| मदें म तर्त्र पर्मे च्यो मिन्पक्षेम तदु दितौ सूर्यस्य   | 11 🗦 11 |
| यत्पुरुषेण ह्विपा युक्तं देवा अतन्वत ।                  |         |
| अस्ति नु तस्मादोजीं <u>यो</u> यद्विहच्येने <u>जि</u> रे | 11.8.11 |
| मुग्धा देवा उत शुनार्यजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधार्यजन्त ।   |         |
| य इमं युत्रं मनंसा चिकेत प्र णी वोचुस्तिमिहेह ब्रवः     | 11 4 11 |

अर्थ— ( यज्ञः चभूच ) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आचभूच ) वह सर्वत्र फेला, (सः प्रजिष्ठे ) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृधे ) वह फिर वहने लगा। (सः देवानां अधिपतिः वभूच ) वह देवोंका अधिपति बन् गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ द्धातु ) वह हममें धन स्थापित करे॥ २॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान् ) हेव जहां अमर देवोंका (हविषा अमर्त्येन मनसा अयजन्त ) अपने हविरूप अमर मनसे;यजन करते हैं (तत्र प्रमे व्योमन् मदेम) वहां उस परम आकाशमें हम सब आनंद प्राप्त करते हैं । और वहां (स्येस्य उदितौ तत् प्रयेम) सूर्यका उष्य होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३॥

(यत् देवाः ) जो देवोंने (पुरुपेण ह्विपा यहां अतन्वत ) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओर्जीयः नु अस्ति ) उससे अधिक बलवान क्या है ? (यत् विह्व्येन इंजिंगे) जो विशेष यजन हारा होता है ॥ ॥

(सुग्धाः देवाः) मृढ याजक (उत शुना अयजन्त) कृत्तेसे यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुधा अय-जन्त) गौके भवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करते हैं । (यः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इम यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रचोचः) यहां हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः) यहां उसका उपदेश करे ॥ ५॥

भावार्थ- यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पिहले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत विस्तृत हो गया। वह संपूर्ण उपासकोंका मानों, स्वामी बन गया। यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २॥

याजकोंने जब समर देवोंकी उपासना अपने समर्त्य शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तब सबकी सानंद प्राप्त हुला और जिस प्रकार सुयोदय होनेसे प्रकाश श्राप्त होता है उसी प्रकार यहासे सबको सानंद मिलता है ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी हिवसे किया करते हैं, उससे अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भला और कौनसा हो सकता है ? जो कि विविध हिविदेग्योंक हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

वें याजक मूढ़ है कि जो कुत्ते, गौ क्षादि पशुक्तिंक कंगोंसे हवन करते हैं। जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसं करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश कर और यज्ञके महत्त्वका कथन करे ॥ ५॥

#### आत्मयश

#### मानस और आत्मिक यज्ञ।

यज्ञ बहुत प्रकारक हैं, उनमें सबसे श्रेष्ट मानस बज्ञ भथवा आदिमक यज्ञ है। सनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है। और आत्माका समर्पण करनेसे सादमयज्ञ हुआ करता है। दोनोंका करीप करीव भाव एक ही है। यद सम-पंण परमेश्वरके लिये करना दोता है। परमेश्वरके कार्य इस जगत्में जो दोते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनोंकी रक्षा

- (२) दुष्ट अनोकां दूर करना शौर
- (३) धर्मकी व्यवस्था

यं तीन कार्य परमात्मांक लियं मनुष्य कर सकता है। परमात्मांक अनंत कार्य हे, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता। ये तीन कार्य अपनी अन्तिकं अनुसार कर सकता है। इसलियं जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्थित लग्ना है, तब उसका समर्थण परमे- अरके लिये हुआ हुआ माना जाता है। मनसे और अपनी आत्माकी अक्तियोंसे उक्त जिविध कार्य करनेका नाम ही अपने मनका और आत्माका परसेश्वरार्षण करना है।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं।

- (१) (पूजा) श्रेष्टोंका सत्कार,
- (२) क्षपने कंटर (संगतिकरण) मंगतिकरण किंवा संघटन
- (३) और (दान) दुईलोंकी सहायना।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य दोने ही चाहिये। इनके विना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा। मनका और आत्माका समर्थण करक जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथ ही करना है। इनके विना यज्ञ ही नहीं होगा। छर्यात—

(१) सजनोकी रक्षा करके उनका सकार करना, (२) दुर्जनोकी दण्ड टेकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवें इसलिये अपनी उत्तम संवटना करना और (३) धर्म-की व्यवस्था करके ना दुर्वल हों उनकी योग्य सदायना करना, यह ग्रिविध यज्ञकर्म है।

यह त्रिविध कमें अपने मनःसमर्पण और शास्मसम्पण हारा करने चाहिय । जिस कार्यमें मन और शास्मा दोनों लग जाते हैं गई। आर्थ टीक होता हे । अपने इस्तपादादि अनयव और इंद्रिय मनक विना आर्थ नहीं कर सकते, मन और शास्माक समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोका समर्पण ही मानना चाहिये । इस स्कं तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हिवपा देवान् यजनत । (म. ३)

'अमर मनस्पी इविसं देवे। बा यजन करते हैं।' धीका हवन करनेका अर्थ वी उस देवताके जिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना है। 'इन्द्राय इदं हिवि: दत्तं न मम।' इन्द्र देवताके लिये यह घुतादि इवि समिपित की है इस पर सब मेरा अधिकार नहीं है और न में इसका अपने सुखके लिये उपयाग करूंगा। ' इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यश है। अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये एक गर दे देने पर इससे फिर खुदगर्जीक कार्य नहीं किये जा सकता। तो प्रवेक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेदी किये जायगे। जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यश्चमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यश्में मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयश्में आत्म-सर्वस्वका ममर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्य पदार्थों का ममर्पण करने के हारा जो यश किया जाता है, उससे कई गुना श्रेष्ट वह यश्च होगा कि. जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पण से दोगा। इसीलिये कहा है कि—

नानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। (मं. १)

'ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं।' धर्याद् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं। एक मनुष्य यृत, समिधा धादिके हवनसे यज्ञ करता हे धीर दूसरा धारमममप्रणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंसे आत्मसमप्रण करनेवाला ही श्रेष्ठ है। इसका वर्णन इस मुक्तमें इन अव्देशि हुआ है—

यत् पुरुपेण हविपा यद्यं देवा अतन्वत । अस्ति तु तस्मादोजीयो यदिहन्येनेजिरे ॥ (मं ४)

'याजक लोग जो यह (अपने अंदरके प्रकृति पुरुपोंमेंसे)
पुरुप अर्थात् आत्माक समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे
कीनमा दूसरा यहा श्रेष्ठ है, जो दूसेर यहा (आरमासे शिल ।
प्राकृतिक प्राथांक समर्पणसे किये जाते हैं। वे तो उससे
निःसन्देह गीण हैं। सनुष्यके पास प्रकृति और पुरुप, जड
और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, हनमें पुरुप
अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गीण हैं। अन्य यहा
प्राकृतिक पदार्थोंक समर्पणसे होते हैं इसिल्ये वे गीण हैं,
और यह मानसिक अथवा आत्मिक यहा आत्मसमर्पण द्वारा
होता है, इसिल्ये वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यहा तो ज्ञानी याजक
ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहनेवाले मृद्ध
सनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कमें होता है—
सुग्धा देवा उन द्युनायजनतीत गोरंगेः पुरुध्ययजनत।

'सृद याजक कुत्तेके अंगोंसे और गीवोंके प्रवयवोंसे यजन करते है। ' मृद्ध लोगोंके इस कृत्यको मृदताका ही कृत्य कहा जाता है। इसको छोई श्रेष्ठ कर्ग नहीं कह सकता। ' जो श्रेष्ठ याजक इस पारस्यक्षको मनसे करनेकी विधि जानने हैं, वेही

य इमं यनं मनसा चिकेत प्र णो वे।चस्तमिहेह जवः॥

(सं. ५)

यहां आकर उस यक्तका उपदेश करें। ' पूर्वोक्त मांसयक्तकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ यहुत श्रेष्ठ है। जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेक अधिकारी हैं। इस मानस-यज्ञकी महिमा देखिये—

यहेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ (मं. १)

'इस आत्मयज्ञ से याजक परमात्माकी पूजा करते हैं। आत्मयज्ञ द्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ठ कार्य है। ये याजक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधामसे पहुंचते हैं कि, जहां पिहले साधन करनेवाले पहुंच चुके हैं।'इस प्रकार इस आत्मण्ज्ञकी महिमा है। किसी दूसरे गीण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ हैं—

यहो वभूव, स आवभूव, स प्रजहे, स उ वानुघे पुनः। स देवानामधिपतिर्वभूव. सोऽस्मासु द्रविणमादधातु॥ (मं.२)

'यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैल गया, उसके महत्त्वको सबने जान लिया, इस कारण वह बढ गया, यहांतक बढ गया कि वह देवोंका भी अधिपति वन गया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे।'

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा महत्त्व वहानेमें समर्थ है। इसकी तुलना किसी दूसरे गीण पज्ञमें नहीं हो सकती। इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त। (मं० ३) मनरूप हविका समर्पण करना होता है। और इस यज्ञके करनेसे मनुष्य-

तत्र परमे व्योमन् मदेम। (मं॰ १)

'उस परम आकाशमें आनन्दको प्राप्त होंगे यह इस पद्म करनेका फल है। इसमें 'परम 'शब्द विशेष मनन करने योग्य है। 'पर, परतर, परतस, 'ये शब्द एकसे एक श्रेष्टत्वक दर्शक है, इनमेंसे 'परतम ' शब्दका ही सिक्षित रूप 'पर—म 'है, शिचक 'त 'कारका लोप हो गया है। अर्थात् जो सबसे श्रेष्ट होता है वह 'परतम किंवा परम 'हें। इस अवस्थाक पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों हारा बनायी जाती हैं। अर्थात् ब्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर ब्योध, (२) दूसका परतर ब्योम और (३) तीसरा परतम किंवा परम ब्योम। आधुनिक परिभाषामें यदि गही भाव बोलना हो तो 'सूक्ष्म, कारण और महाकारण ' अवस्था हन तीन

गन्दोंसे 'पर, परतर और परतम न्योम ' इनका भाव न्यकत होता है ' न्योमन् ' यन्द भी विशेष महत्वका है । इसमें 'वि+ओम्+अन् ' यं तीन शन्द हैं, इनका कम-पूर्वक अर्थ 'प्रकृति+परमात्मा और जिल्लातमा ' है । सूक्ष्म, कारण और महाकारण ध्रवस्थाओं में प्रकृति, जीव और परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शन्दों से न्यक्त होता है । इन तीन अनुभवों में सबसे श्रेष्ठ अनुभव 'परम न्योम ' शन्दसे न्यक्त होता है। और यह इस सूक्तमें कहे गए आत्मयक्त करनेसे प्राप्त होता है। अन्य गीण यज्ञों क करनेसे जो अनुभव मिलंग वे इससे न्यून श्रेणीके धर्यात् गीण हों गे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयक्तसे गीण ही है। गीणका फल गीण और श्रष्ठ कर्मका फल श्रष्ट होता स्वाभाविक ही हैं। इस आत्मयक्तक करनेसे जो परम न्योममें उच्चतम ध्रवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवसे आता है। वह किसा धनुभव होता है इस विषयमें एक दृष्टांत देने हैं—

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम। (मं. ३)

'सूर्यका उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस आनन्द्रका प्रत्यक्ष ष्यनुभव लेंगे।' अर्थात् जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाली श्रेष्ट षात्मालोंको वहांका सुख प्रत्यक्ष होता है। जैसे यहांका यह सूर्य प्रत्यक्ष हे उसी प्रकार वहां भी एक इस सूर्यका सूर्य है जो वहीं प्रत्यक्ष होगा।

इस प्रकार बात्मयज्ञका फल इस स्क्तमें कहा है। इस स्क्तमें (पुरुषेण हिवपा। मं. ४) पुरुष अर्थात बात्मा-रूपी हिवसे यज्ञ तथा (मनसा हिवपा। मं. ३) मनरूपी हिवसे यज्ञ करनेका विधान है। जिस प्रकार 'सोम' का हवन होनेसे 'सोमयाग' कहा जाता है, अज संज्ञक वीजेंका हवन होनेसे 'अजमेध' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे 'पुरुपयज्ञ, आत्मयज्ञ' तथा 'मन' का हवन होनेसे 'मानस्यज्ञ' कहा जाता है। उसी प्रकार भगवद्गीता (भ. गी. अ. ४) में 'दृष्ययञ्च, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, हिप्ययञ्च, विपययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं। जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता वह नाम उस यज्ञका होता है।

'पुरुप' रूपी हिवका समर्पण होने हें इस सूक्तमें विणित यज्ञको 'पुरुपयज्ञ' कहते हैं। यहां प्रकृतिपुरुपान्तर्गत पुरुप शब्द यहां विविधित है और वह आत्माका वाचक है। इस सूक्तमें 'पुरुपयज्ञ जथवा पुरुषमेध' का जर्थ स्पष्ट हुआ है।

#### पुरुषमेघ ।

पुरुषमंध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है। यह पुरुषसुक्त ऋग्वेद (मं. १०१९०) में है, वा. यजुर्षेद (धा. ३०) में है। साम-वेदमें थोटा है सीर अथर्ववेद (फा. १९१६) में हैं।

इस पुरुषस्क्रमें जिस पुरुषमध यज्ञका धर्णन है, वही यज्ञ इस स्क्रमे कहा है। इसिटिय इस मुक्तका विचार ठीक प्रकार होनेसे 'पुरुषस्क ' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार ध्वानमं आ सकता है। दोनों म्कीमें एक ही विषयका वर्णन हुआ है। नथा हम म्कमें आय हुए 'यंबन यञ्चमय-जनता 'तथा 'यत्पुरुषण हिवाल' ये मंत्र भी पुरुष म्कमें आये हैं। इसमें दोनों मुक्तोंका विषय एक ही है, यह बात मिन्ह है। पुरुषम्कमें कई लोग मनुष्यंक हवनका विषय है ऐसा मानते हैं, यह अत्यंत अयुक्त हैं, यह बात इस म्ककं साथ पुरुषम्कका मनन करनेने स्पष्ट होगी। हमारे मनते पुरुषम्कमं भी हभी आत्मयज्ञका ही विषय है।



सम्तुस्सिक्षम् यशः [६(७)] (ऋषिः- धयर्वा। देवता- धरितः।)

अदितिर्चीरदिनिर्न्तरिक्षमदिनिर्माता स पिता स पुत्रः । विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्

11 8 11

महीम् प्र मातरं सुत्रतानां मृतस्य परनीमर्यसे हवामहे । तुन्धित्रताम् जर्रन्ती मुरूची सुज्ञमीणमदिनि मुप्रणीतिम्

11 7 11

अर्थ— (अदितिः चौः) मातृभूमि स्वर्ग हैं, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्षं हैं, (अदितिः माता) सातृभूमि ही माता हैं, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है। (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सब देव हैं, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकारंक लोग हैं, (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ हैं और (अदितिः जनिन्वं) उत्पन्न होनेवाल पदार्थ भी मातृभूमि ही हैं॥ १॥

(सुव्रतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालींका दिल करनेवाली, (अतस्य पर्त्ता) यत्यका पाठन करनेवाली, (तुचि-श्रवा) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेव दिखानेवाली, (अ-जर्र्न्ता) क्षाण न करनेवाली, (उस्त्वी) विशाल, (सुग्रामणि) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-मीति) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदिति महीं) भन्न देनेवाली वडी
मातृभूमिकी (अवसे सुह्वामहे उ) रक्षांक लिये दम प्रशंसा करते हैं॥ २॥

भावार्थ- मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही जन्तरिक्ष हैं, वही माता, पिना और पुत्रपीत्र है, वही हमारे सब देवता है और वही हमारी जनता है, बना हुआ और बननेवाला सब कुछ पदार्थ हमारे लिये मातृभूमि ही हैं ॥ ९ ॥

मातृभृमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यही रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये अनेक प्रकारके क्षात्रतेत प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली भीर हमें अन्न देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैं॥ २॥

सुत्रामणि पृथिवीं घामनेहसँ सुशमीणमदिनि सुप्रणीतिम् ।
देवीं नार्व स्वित्रामनीगसो अस्वन्तीमा रुहेमा स्वस्तर्य ॥ ३ ॥
वार्जस्य सु प्रस्वे मातर्र महीमदिनि नाम वर्चमा करामहे ।
यस्यो उपस्थं उर्वे १न्तरिक्षं सा नः शर्म श्विवरूषं नि यंच्छात् ॥ ४ ॥

अर्थ—( सुत्रामाणं) उत्तम रक्षाकरनेवाली, ( द्यां अनेह्सं) प्रकाशयुक्त और अदिसक, ( सुशामीणं सुप्रणीति ) उत्तम सुत्र देनेवाली और उत्तम योगक्षेम बलानेवाली (सुअरित्रां अस्त्रवन्तीं देवी नावं) उत्तम दल्योबाली, न स्नेवाली दिख्य नौका पर चटनेके समान (पृथिवीं) सातृभृति पर ( अनागसः स्वस्त्रये आरुह्मे ) पापरहित दम कल्याणंके निये चढते हैं ॥ ३ ॥

(बाजस्य प्रसवे ) अबकी उत्पत्ति करनेके लिये (अदिनि मातरं महीं ) अब देनेवाली वर्डी मानस्मिका (नाम वस्रसा करामहे ) वक्तृत्वसे यश गाते हैं। (यस्याः उपस्थे उरु अन्तरिख़ें ) िसकी गोदमें विजाय अन्यस्थि है, (सा नः त्रिवरूथं रामें निर्यच्छात् ) वह मातृसूमि हम सबको जिगुणित मुख देवे ॥ ४॥

भावार्थ— उत्तम बिह्योंबाली, न चूनेबाली नौकांके अपर चढनेके समान हम उत्तम रक्षक, नेजर्मा, গণিবনাগক, सुरदायक, उत्तम चालक मातृमूमिके अपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३॥

श्रमको उत्पत्ति करनेके लिये धन्न देनेवाली मातृभूमिके यशका हम गायन करते हैं। जिसके उपर यह यदा धन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४॥

### मातृभूमिका यश

#### मातृभूमिका यश

इस स्कर्म मातृभूमिके यशका वर्णन किया है। मातृ. भूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देक्षिये—

१ अदिति:—(अद्नात् अदितिः) अद्न अर्थात् मक्षण करने हिए अक देती हैं। अपनी मातृभूमि हमें अद्य देती हैं, इसीछिये हमारा (ह्योः) स्वर्गधाम वही हैं। हमारी माता पिता भी वही हैं, क्योंकि माता पिता के समान मातृभूमि हमारा पालन करती हैं। पुत्रादि भी वही हैं, क्योंकि (पुनाति शायते) हमें पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा करनेवाली भी दही हैं। इसके अतिरिक्त वह हमें पुष्ट करती हैं और उस कारण हमारी संवति उत्पद्ध होती हैं, इसलिये वह सन्तान वसीकी द्यासे होती हैं, ऐसा मानना युक्ति-पुनत हैं। हमारे त्रिलोकीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। (मं० १)

२ विश्वेदेवा आदितिः— सब धेवता हमारे लिये हमारी मातृभूमि है। भर्यात् मातृभूमिकी छपासनासे सब देवता-भोंकी उपासना करनेका क्षेत्र प्राप्त होता है। (सं. १) ३ पञ्चलनाः अदिनिः— हमारी मातृभूमि ही पांच प्रकारके छोग हैं। ज्ञानी, शूर, ब्यापारी, कारीगर कीर किशिक्षित ये पांच प्रकारके छोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं। मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इसलिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पांच प्रकारके छोग है और ये पांच प्रकारके छोग ही मातृभूमि हैं। क्षर्यान मातृभूमिका जर्थ हम पांच प्रकारक छोगोंक साथ अपनी भूमि हैं। (मं. 1)

प्र जातं जिन्तियं अदितिः पूर्वकालमें बना हुना कार भविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है। पूर्वकालमें हमने वर्ताव केसे किया यह भी मातृभूमिकी बातकी व्यवस्थासे पता लग सकता है और मातृभूमिकी बवस्था भविष्यकालमें केसी होगी, यह भी बातक हमारे व्यवहारने समझमें बासकता है। (मं. १)

५ सुझतानां माता— उत्तम मक्तमं नरनेवाले मनु-ध्योंका यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है।

६ ऋतस्य पत्नी— मत्यमतका पाटन दरनेवाठी अर्थाद् सत्यनिष्ठ रहनेवाटोंका पाटन वरनेवाठी सातृसूमि है। (मं. २) ७ तुविक्षत्रा— जिसके कारण विविध शीर्ष करनेके लिये उत्माह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातुभूमि है।

(中。)

८ अजरन्ती — जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन कीर क्षणक नहीं बनाती। ( मं० २ )

९ सुरार्मा--- उत्तम सुख देनेवाली मात्भृति है। ( मं॰ २-३ )

१० सुप्रणीतिः— ( सु-प्र-नीतिः ) उत्तम मार्गयं घलानेवाली, उत्तम अवस्थाको पहुंचानेवाली मातृगृगि है। ( मं० २-३ ) नीति शहद यहां चलानेकं अर्थमें हैं।

११ अनेहस्—(अह्ननीया) जो वात करने हे अयोग्य अथवा जो स्वयं भी दृसरोंका वात नहीं करनी है, ऐसी यह मातुभूसि है। (मं० ३)

१२ स्वस्तथे आम्हेम— अपने कल्याणंत्र श्विष्ठ हम अपनी मातृभूमिमें रहते हैं। मातृभूमिमें हम यदि न रहें तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी सातृभूमिमें रहते हैं उन्हींका कल्याण होना हैं। (मं०३)

२२ स्वरित्रा अस्त्रवन्ती देवी नी:— जिस प्रकार उत्तम पछियोंवाली, न चुनेवाली दिव्य नीका समुद्रसे पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दु:खसागरने पार करानेके लिये दिहय नीकाक समान है।

(मं०३)

१४ वाजस्य प्रस्वे मातरं महीं बचला नाम वता-महे— अलकी विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृ-भूमिके यशका वाणील गान करने हैं। मातृभूमि हमें बहुत अस देती हैं, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार मातृभूमिका गीन गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्नव्य है। ( मै॰ ४ )

१५ सा नः त्रिवरूथं शर्म नियच्छात्— वह मातृ-भूमि हमें तीन गुना सुख देती है। अर्थात् स्थूल शरीरका, इन्दियोंका और मनको सुख इम प्रकार यह त्रिविध सुख देती है। सं ०४)

इस मृक्तमें मानुभूमिका गुणवर्णन किया है। यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है। मनुष्यके लिये भावापिता मानुभूमि ही है। इसीलिये जनमभूमिको 'मानु-भूमि ' तथा 'पिनुदेश' भी कहते हैं। इस प्रकार पुत्रभूमि भी यही है। उत्तम पुरुपार्थी लोगोंके लिये यहा स्वगंधाम होना है अर्थात् पुरुपार्थ न करनेवालेंके लिये यह नरक हो जाता है। इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोप ही है। मानुभूमिकी उचित शितिंस भनित करें और उन्नतिको प्राप्त करें।

#### अदिति भ्रन्द।

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विश्वक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। एक जदिति शब्द 'अद्=भद्दरण करना' इस धानुमें बनना है। इसका अर्थ 'अन्न देने- वाली' ऐसा होता है। यह शब्द इस स्कर्मे है। 'गों' जदिति है क्योंकि वह बूध देनी है, भूमि अदिति है क्योंकि वह क्षत्र, धान्य, वनस्पति खादि देनी है, धी अदिति है क्योंकि वह क्षत्र, धान्य, वनस्पति खादि देनी है, धी अदिति है क्योंकि कुलोकसे जल वर्षता है और उससे अञ्चान मनुष्योंको मिलता है। इस प्रकार धन्न देनेवालेंग अर्थमें यह अदिति शब्द है। परन्तु उसका दृसरा भी अर्थ है अथवा मानो व्ह अदिति शब्द दृसरा ही है। वह (अ+दिति) जो दिति अर्थान खण्यिन अथवा प्रतिवंधयुक्त नहीं वह अदिति 'स्वन्तन्यता' है। ये दो शब्द परन्पर भिन्न हैं। इनमें पहिला शब्द इस स्कर्में प्रयुक्त है।

# मातृम्मिके मक्तीका सहायक ईश्वर

[७(८)] (ऋषः- अथर्वा। देवता- अदितिः।)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिष्मवं देवानां बृह्तामंनुर्भणाम् । तेषां हि धामं गिम्बन्धंमुद्रियं नैनान्नमंसा परो अस्ति कश्चन

11 8 11

अर्थ- (दितेः ) प्रतिषंघताके (तेपां पुत्राणां ) निर्माता उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गभिपक् हि ) निवास समुद्रके गंभीर स्थानमें हैं। वहांसे उनको (अदिते: वृहतां अनर्मणां देवानां ) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बढे शहि-साशील देवी गुणोंसे युक्त सुपूर्तोंके लिये (अब अकारिपं) हटाता हूं। क्योंकि (एसान् मनसा परः) इनके मनसे भिषक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १॥

भावार्थ- पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रं मध्यमें बहुत गहरे स्थानमें रहते हैं। वहांसे उनकी हटाता हूं और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाल श्रेष्ठ देवी गुणोंसे युक्त ब्रहिंसाशील सञ्जनोंके लिए योग्य स्थान बनाता है। क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई इसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १ ॥

### मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

#### दिति और अदिति

विति और भदिति शब्दोंके भर्य विशेष रीतिसे यहां देखने चाहिये। कोशोंसें इन शब्दोंके वर्ध निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं-

(१) अदिति- स्वतन्त्रता, स्वातंत्र्य, मर्यादा न रहना, अमर्याद, अखण्डित, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, वाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदिति हैं।

(२) दिति- खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, दुःखी, अपवित्र, अपूर्णेल, राक्षसमाता ये अर्थ दितिके हैं।

मदितिकी प्रजा 'देवता ' है और दितिकी प्रजा 'राक्षस' है। यह सब महामारतादि प्रंथोंमें वर्णित हुआ हुआ विषय है। इस स्कमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात् राक्षसींका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता है. ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है। दिति के पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेका संकेत है। वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं। गीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है---

दम्भो दर्पीऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च । अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपद्मासुरीम् ।।

( स. गी. १६१४ ) र्दम, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अझान ये राक्षसी गुण हैं। अर्थात् जो दंभी, भमण्डी, भभिमानी,

कोधी, कठोर और मझानी अर्थात् बन्धमुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षम होते हैं। ये ऐसे हैं इसी लिय इनके व्यवहारसे पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं सौर जो इनकी सङ्गतमें भारे है, ये भी पराधीन बनते है। इसी लिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको में उखाद देता हं भौर देवोंका स्थान सुद्दु करता हूं।

अदितिके पुत्र देव हैं। परमेश्वर इनकी सद्यायता करता है। राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये है कि, वहां देव सुद्दु बने । देवी गुण ये हैं---

' निर्भयता, पवित्रता, बन्धमुक्त होनेका ज्ञान, दान, इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया. भलोभ, मृदुता, बुरा कर्म करनेके लिये ठजा. तेजस्विता. क्षमा, धैर्य, शुद्धता, भद्रोह, धमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं। ( भ. गी १६१९-३ ) ये गुण जिनमें है वे देव हैं। देव ही स्वतन्त्रता-स्थापन करनेका कार्य करते हैं।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका भन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, वे जगत्में पराधीनना सीर दुःख बढाते हैं। भीर वह दैवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीहिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र वृत्ति फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें दत्तचित्त रहते हैं। इसल्पिन सन्बन् कहा है कि ( पनान् परः कश्चन नास्ति ) इन देशें से प्रेड ें हैं . इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनके कि पार्टिक ध

#### कल्याण मास कर

[(१))

(ऋषि:- उपरिवभ्रवः । देवता- बृहस्पितः ।)

मद्राद्ध श्रेयः प्रेहि वृहस्पतिः पुरएता ते अस्तु ।

अधेममुस्या वर् आ एथिन्या आरेश्रंत्रं कुणुहि सर्वेदीरम्

11 8 11

अर्थ — (भद्रात् अधि) सुखसे परे (श्रेयः प्रेहि) परम कस्याणको प्राप्त हो। (वृहस्पतिः ते पुरप्ता अस्तु) हानी तेरा मार्गदर्शक होने। (अथ) और (अस्याः पृथिन्याः चरे) इस एथ्नीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब बीर समुदायको (आरे-हार्चु कृणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १॥

भावार्थ- हे मनुष्य ! तू सुरा प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम करपाण हो, उस मार्गका भवह-स्वन कर कीर वह परम कल्याणकी धवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके अपर जो जो श्रेष्ट राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके बीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शान्ति स्थापित होवे ॥ १॥

यहां 'भद्र' शब्द साधारण सुखके लिये प्रयुक्त हुआ है। यह शब्द यहां शम्युदयका बाचक है। जगन्में भौतिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है। शाहार, निद्रा, निर्मयता और मैयुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है। इससे जो श्रेष्ठसुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं। मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी ( बृहस्पित ) पुरुषको गुरु मानकर उसकी शाज्ञाके श्रमुसार चल्ना चाहिये। ज्ञान भी वही है कि जो ( मोक्से घीः ) बन्धनसे खुटकारा पानेके लिये साधक हो। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। इसका उद्देश्य यह है कि इस प्रध्यीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र वन, श्रीर सब चापुरुष तेजस्वी चीरवृत्तिवाले निर्मय पन और किसी स्थानपर उनके लिये शहु न रहें। मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसी श्रवस्था जगत्में हिथर करे।

# ईसएकी मिक्ति

[९(१०)]

(क्रिंश:- उपरिवभवः । देवता- प्वा ।)

प्रपंथ प्थामंजनिष्ट पूपा प्रपंथे द्विवः प्रपंथे पृथिव्याः ।

उमे अभि प्रियर्वमे सुधस्थे आ च परा च चरित प्रजानन्

11 8 11

अर्थ-(पूपा) पोपक ईश्वर (दिवः प्रपथे) गुलोकके मार्गेमें (पद्यां प्रपथे) अन्तरिक्षके विविध सार्गोंमें नौर (पृथिक्याः प्रपथे) पृथ्वीके उपरके मार्गेमें (अजनिष्ट) प्रकट होता है। (उभे प्रियतमे सधस्थे अभि) दोनों अत्यन्त प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च प्रा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुना समीप और दूर विचरता है ॥१॥

भावार्थ- परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है। बद सब सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थानोंको जानता है और वद इस सबके पास भी है और हुर भी है॥ १॥

पूषेमा आशा अर्तु वेद सर्ताः सो अस्माँ अर्थयतमेन नेषत् ।
स्वस्तिदा आर्श्वाः सर्वेद्यारोऽप्रयुच्छन्पुर पंतु प्रजानन् ॥ २ ॥
पूष्टन्तवं वृते वृयं न रिष्येम कृदा चन । स्तोतारंस्त इह स्मेसि ॥ ३ ॥
परि पूषा प्रस्ताद्भर्तं दथातु दक्षिणम् । पुनेनों नृष्टमार्जतु सं नृष्टेनं गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ- (पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद) पोषणकर्ता देव सब इन दिशामोंको यथावत् जानता है। (सः अस्मान् अभयतमेन नेषत्) वह इम सवको उत्तम निर्भयताके मार्गसे लेजाता है। वह (स्वस्ति-दा आधाणिः) कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, (सर्ववीरः) सब प्रकारसे वीर, (प्रजानन्) सबको ख्यावत् जानता हुला सीर (अप्रयुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरः एतु) हमारा सगुवा होवे ॥ २॥

हे (पूषन् ) पोषक देव! ( वयं तव झते कड़ाचन न रिष्येम ) हम तेरे नतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं हों। (इह ते स्तोतारः स्मिस ) यहां तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहें ॥ ३ ॥

(पूषा परस्तास् दक्षिणं हस्तं परि द्धातु ) पोषकदेव भपना दाणं शय हमें देवे। (नः नष्टं पुनः नः आजतु ) हमारा विनष्ट हुना पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे। (नष्टेन सं गमेमहि ) हम विनष्ट हुवे पदार्थको पुनः प्राप्त करें॥ ४॥

भावार्थ- यह सबका पोषण करता है और सबको यथावत् जानता है। वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुरक्षित छे जाता है। वह हम सबका करयाण करनेवाला, सबको तेज देनेवाला, सबमें वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, सबकी उन्नतिका मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात् हम सब उसको अपना मार्गदर्शक मार्ने ॥ २॥

इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसकिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

वह पोषक ईश्वर भपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

#### मक्तका विश्वास

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर ( पूषा ) सबका पोषणकर्ता है। सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्ति से हो रही है। वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित हैं यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है। तीसरा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमारे सब द्वेरे भेळे कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसे हमारे पास है वैसे ही हूर भी है। चौथा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे के जाता है और कभी द्वेरे मार्गको नहीं बताता। वह सबका कल्याण करता है भीर सबको प्रकाशित करता है। कभी प्रमाद नहीं करता भीर सबको उत्तम प्रकार चलता है।

पांचवां विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके व्रवानुसार चळनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा। छठा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, हमको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये। सातवां विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता है। ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चाहिए कि, वे हुंश्वरके गुण्गान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उद्यक्ति करें।

### सरस्वती

[१०(११)]

( ऋषि:- शौनकः । देवता- सरस्वती ।)

यस्ते स्तर्नः शशयुर्वो मं<u>योभूर्यः सुंग्रयः सुहतो</u> यः सुदर्तरः। येन विश्वा पुष्यंसि वायी<u>णि</u> सर्रम्वति तमिह धार्तवे कः

11 8 11

अर्थ — हे (सरस्वति) सरस्वति! (यः ते दादायुः स्तनः) नो तेरा द्यानित देनेवाला स्तन है और (यं मयोभूः यः सुस्रयुः) नो सुख देनेवाला, नो ग्राम मनको देनेवाला, (यः सुद्धः सुद्धः) नो प्रायंनीय और नो उत्तम पुष्टि देनेवाला हे, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) निससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (तं इह धातवे कः) उसको यहां हमारी पुष्टिके लिये हमारी और कर ॥ १॥

भावार्थ — सरस्वती देवी जगत्को सारवान रस देती है, उसके स्तनमें पोपक दुग्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमन-स्कता, पुष्टि आदि देता है। इससे सबका ही पोपण होता है। हे देवी ! वह तुम्हारा पोपक गुण हमारी और कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो नायें॥ २॥

सरस्वती विद्या है। विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती है। विद्या-सेही इहलोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है। इसलिये यह विद्या हरएकको अवश्य प्राप्त करनी चाहिये।

# मेघोंमें सरस्वती

ि ११ (१२)

( ऋषि:- शीनकः । देवता- सरस्वती । )

यस्ते पृथु स्तनि<u>यित्</u>जुर्थे ऋष्वो दैनेः केतुर्विश्<u>वंमाभूपंती</u>दम् । मा नो नधी<u>र्विद्यु</u>तां देन सुस्यं मोत नधी रुदिम<u>भिः</u> सूर्यस्य

11 8 11

अर्थ— (यः ते पृथु स्तनियित्तुः) जो वेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला (ऋष्यः देवः केतुः) प्रवाहित होने-वाला बीर दिन्य ध्वजाके समान मार्गदर्शक चिन्ह (इदं विश्वं आमूष्ति) इस जगतको भूषित करता है, उस (विद्युता) विजलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार। तथा हे देव ! (उत) बीर हमारा (सस्यं सूर्यस्य रिह्मिभिः मा वधीः) स्रेत सूर्यकी किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥

भावार्थ — हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिज-लीकी चमक होती है और जो इस विश्वका भूपण होता है, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें बादल न वार्ये, और सूर्य के तापसे हमारी सब खेती जल जावे। अर्थात् आकाशमें बादल आयें, मेंघ बरसे और रोती उत्तम हो; परंतु मेघोंकी विद्युत्से किसीका नाश न होवे॥ १॥

'सरस्वती 'का दूसरा अर्थ (सरः ) रसवाली है। अर्थात् जल देनेवाली। वह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमोरे घान्यादिकी पुष्टि करता है। पूर्वसूक्तमें 'विद्या 'अर्थ है और इसमें 'जल ' अर्थ है।

# राष्ट्रसमाकी अनुमति

[ १२ ( १३ ) ]

( ऋषि:- शौनकः । देवता- सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्रः; ४ मन्त्रोक्ताः । )

सभा चं मा समितिश्रावतां श्रजापंतिर्दृहितरौं संविदाने ।

येनां संगच्छा उपं मा स श्रिक्षाचारुं वदानि पितरा सङ्गतेष्ठ ॥१॥

विद्या ते सभे नामं निरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के चं सभासदस्ते में सन्तु सर्वाचसः ॥२॥

एवामहं समासीनानां वचीं विज्ञानमा दंदे ।

अस्याः सर्वेस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं छणु ॥३॥

यद् वो मनः पर्यागतं यद् बद्धमिह वेह वां ।

तद् व आ वंतियामिस मियं वो रमतां मनः ॥ ॥ ॥ ॥

अर्थ— (सभा च सामितिः च) प्रामसमिति और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरीं) प्रजाका पालन करनेवाले राजाके द्वारा प्रजीवत् पालनेके योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर ऐकमस्य होती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें। (येन संगच्छे) जिससे मैं मिलं (सः मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे। हे (पितरः) रक्षको ! (संगतेषु चारु वदानि) समाओंमें मैं उत्तम रीतिसे बोलं ॥ ॥

हे (सभे) सभे! (ते नाम विदा) तेरा नाम हमें विदित है। (निरिष्टा नाम वे असि) 'निरिष्टा अर्थात् अहिंसक यह तेरा नाम वा यश है। (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते में सवाचसः सन्तु) वे सुप्त राजासे समताका भाषण करनेवाळे हों॥ २॥

् (एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वर्चः अहं आद्दे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं-राजा-स्वीकार करता हूं। (इन्द्र) इन्द्र! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब सभाका (मां भगिनं ऋणु) मुग्ने भागी कर ॥ ३॥

हे सभासदो ! (वः यत् मनः परागतं ) भापका जो मन दूर चला गया हे, (यत् वा इह वा इह वा वदं ) जो इसमें भथवा इस विषयमें वंधा हुआ है, (वः तत् आवर्तयामिस ) भापके उस चित्रको में पुनः लौटा लेता हूं, भव भापका (मनः मिय रमतां ) मन मेरे उपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— ग्रामसमिति भीर राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्रीवत् पालन करना चाहिये। ये दोनों सभाएं एकमतसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रजारंजन करनेवाले राजाका पालन करें। राजा जिस सभासद्से राज्यशासन-विषयक संमित पूछे, वह सभासद् योग्य संमित राजाको देवे। राजा तथा भन्य सभासद् सभाभोंमें सभ्यतासे बादविवाद करें॥ १॥

इन लोकसमाओंका नाम 'नरिष्टा ' है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है। इन सभाओंके जो समासद् हों, वे राजासे अपनी संमत्ति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंमें कहें॥ २॥

लोकसभाओंकं सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है भौर तेजस्वी बनता है । अतः राजा ऐसी सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बने ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासद्का मन इधर उधरके कार्यमें जाए हो उसकी चाहिए कि, वह मनको बापस खाकर राज्यशासनके कार्यमें ही लगावे। सब सभासद् राजा और उसके राज्यशास्त्र ें कार्यमें अपना मन लगावें। हा।

### राष्ट्रसभाकी अनुमति

#### राज्यशासनमें लोकसंमित ग्रामसभा

राज्यशासन चलानेके लिये एक प्रामसभा होनी चाहिये। प्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस प्रामसभाका कार्य करें। प्राममें जो जो कार्य धारोग्य, न्याय, शिक्षा, धमरक्षा, उद्योगनृद्धि धादिके विषयमें होंगे, उनको निमाना इस प्रामसभाका कार्य है। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य छपनी उन्नतिका कार्य करनेके छिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके छिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक प्राम या नगर छपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके छिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके छिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा।

#### राष्ट्रसमा

जैसे प्रलेक ग्रामके छिये ग्रामसभा, नगरके छिये नगर-सभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके छिये प्रांतसभा जीर राष्ट्र-के छिये ' राष्ट्रीय महासभा ' होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है। ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्र-सभाका राष्ट्रपर होता है। येही दो सभाएं इस स्क्रमें कही हैं। ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतसभा आदि सब सभाओं का वर्णन हो चुका हे, ऐसा समझना योग्य है। आदि और अन्तका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अबस्थाओंका ग्रहण होजाता है। इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उप-सभायोंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझें।

#### जनसमाका अधिकार

जन प्रजासोंका अधिकार नया है, यह एक विचारणीय उद्भव है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिळ जाता है। प्रथम मंत्रमें कहा है कि—

सभा च सिमितिः च प्रजापतेः दुहितरो ॥ (मं० १)

' ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका
पालन करनेवाले राजाकी दो प्रत्रियाँ हैं। ' अर्थात् इन दोनों
सभागोंका पिता राजा है और उसकी दो लढकियां ये सभाएं

हैं। यही इत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्यास है।

विता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाका नहीं। पुत्री विताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी औरका होगा, विताका नहीं। इसी प्रकार राजाकी आज्ञासे राष्ट्रसभा और प्रामसभा स्थावित होती है, राजाकी अजुमतिसे इन समानोंके सदस्य पुनने और समानोंके चलानेके नियम बनते हैं, इसिल्ये राजाही इन सभानोंका विता, जनक अथवा उत्पादक होता है। तथावि उत्पत्ति और रक्षा करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन सभानोंका विता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं। लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं। राजाके अधिकारसे भिस्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देवयसे उन्त मंत्रमें कहा है। कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ।( मं० १)

'ये दोनों सभाएं प्रजापालक राजाकी दुिहताएं हैं। 'यहां दुिहता शब्द विशेष सहस्वका है। श्रीमान् यास्काचाँपने इस शब्दकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार दी हैं—

#### दुहिता दूरे हिता। ( निरु० ३।१।४ )

' जो दूर रहनेपर हितकारक होती है वही दुहिता है।' धर्मपरनी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखने-योग्य है। इस न्युत्पत्तिसं स्वष्ट हो जाता है, यह कोकसभा राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहनी चाहिये। अर्थात् ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं। राजांके नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं याहर हैं। यह कोकसभाका अधिकार है। कोकसभाके सभासद् पूर्ण निभय हों, सत्यमस प्रदर्शन करनेके किये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये। पूर्ण निटर होकर जो सत्य हो, वह उनको कहना चाहिए।

ये सभाएं ( संविदाना-ऐक्यमत्यं प्राप्ता ) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासनव्यवहार करें । सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमतसे कार्य करना योग्य है । परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालही समझना चाहिये, नयोंकि वेदकी आज्ञा तो ( संविदाना ) एकमतसे अर्थात् सर्वसंमतिसेही कार्य करनेकी है । लोकसमामें सब सदस्यों-की सर्वसंमतिसे जो निर्णय होगा वह राजाके छिये भी बंधन-कारक होगा । इतना महत्त्व छोकसभाकी सर्वसंमतिका है । तथा यह निर्णय प्रजाके छिये भी बंधनकारक होगा ।

#### राजाके पितर

राष्ट्रसमितिके सभासद् राजाके पितर हैं। इस स्वतेमें राजाने उनको, 'पितरः 'करके संवोधन किया है देखिये-

#### चारु वदानि पितरः संगतेषु। (मं०१)

'हे पितरो! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो! सभाकों में योग्य भाषण करूं।' अर्थात् सभ्यतामे युक्त भाषण करूं। कभी नियमबाह्य मेरा भाषण न हो। हे सभा-सदो! सब सदस्य भी सदा-इसी प्रकार सभ्यताके नियमों के अनुकूल भाषण किया करें। इस मंत्रभागमें राजाने लोक-सभाके सभासदों के लिए ' पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है। यह शब्द यहां देखनेयोग्य है।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियां हैं यह उत्तर कहा है। अब यहां कहा जाता है कि, इन सभानों के सदस्य राजाके 'पितर' है, यह कैसे हो सकता है? इस प्रमका उत्तर इतना ही है कि यहां केवल वाह्य अर्थ लेना उचित नहीं है, यहां भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये। पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है। दोनों अर्थ यहां लगते हैं। राजसभाके सभासद् राजाको जुनते और उसको राजगदीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके उत्पादक, जनक और पिताके समान भी हैं। इसी प्रकार राजाके उचित व्यवहारके रहनेतक वे उसको राजगदीपर रखते हैं, और राजा अनुचित व्यवहार करने लग जाए, तो उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं, इसलिये ये राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी है, अर्थात् सब प्रकारसे थे सदस्य राजाके पितर हैं।

' पितृदेवो भव ' पिताको देवताके समान मानकर उसका सन्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूल है। इसल्यि राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमहासभाके सदस्योंका सन्मान करें, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे। राष्ट्रसभाका यह अधिकार है।

#### राजाके शिक्षक

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं। इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—

येन संगच्छे, सः मा उपशिक्षात्। ( मं॰ १ ) 'हे गुरुजनो !हे राष्ट्रसभाके सदस्त्रो ! तुममेंसे जिससे में राष्ट्रशासनके कार्यमें संमित पूछू, वह उस विषयमें अपनी संमित देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे। ' अर्थान् राजा-को योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं। ये राजाके लिए गुरुखानीय हैं। ' आचार्यदेवो भय' अर्थान् गुरुजनोंका संमान करना चाहिये, यह आज्ञा वैदिक-धर्मकी है। इसके अनुसार वैदिकधर्मी राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गीरव करे और उनसे पूर्ण आंदर-के साथ बर्ताव करे। राष्ट्रसभाके सदस्योंका यह अधिकार है।

#### समासद् सत्यवादी हों

राजम्मना अथवा किसी अन्य सभाके सभासद् (सवा-चसः) समान भाषण करनेवाले अर्थात् जैसा देखा, जाना और अनुभव किया है वैसा ही सत्यसत्य वोलनेवाले हों। जो जैसा सत्य एकवार कहा हो, वैसा ही सत्य सभी प्रसंगोंपर कहनेवाले हों। उनमें अदल बदल करके 'हां' 'हां' मिलाने-वाले न हों। निर्भय होकर जो सत्य हो, वही राजासे कह दें। राष्ट्रका हित किस वातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत हो, वह योग्य रीनिसे कह देनेमें किसीसे न डरें। यह सभासदोंका कर्तव्य है। (मं २)

#### तेजप्रदाता और विज्ञानदाता

राजाका तेज राष्ट्रसभांक सदस्योंसे प्राप्त होता है। इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एषां समासीनानां वर्षः विज्ञानं अहं आददे। (मं. ३)

'राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे में राजा ( वर्चः ) तेज प्राप्त करता हूं और ( विद्यानं ) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूं । 'यहां का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही हैं । प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कीनसी चात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कीनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस हंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य संमित योग्य समय पर राजाको मिली, और तद्तु-सार राजाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सयका हित हो जाता हैं । यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको देवें भीर राजा भी उनसे संमित प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सबका कल्याण करें ।

इस प्रकार प्रजा संमितिसे राज्यशांसन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है पौर बढा तेजस्वी हो सकता है। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजार प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अखाचार प्रजापर करेगा, वह राजगद्दीमें दटाया जायगा। वेदकी संमति राज्यशासन है विषयमें यह है।

#### राजाका भाग्य

राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐक्वयं, क्षधिकार कौर गर्चस्य राष्ट्र-सभाकी अनुमतिमें ही होता है। अन्यया राजा किसी कारण भी 'राजा' नहीं रह सकता। यह यात स्वयं राजा ही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिनं कृषु॥ (मं. ३)

'इस सभाका मुझे भागी कर ।' धर्यात इस सभाकी अनुमतिसे रहनेंकं कारण में भाग्यवान् चन्। में इस सभाकी अनुमतिका भागी घनुंगा, धर्यात् जो निश्चय सभा करेगी, वह में मान्ंगा और वैसा कार्य करूंगा। में उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूंगा। इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह भाग्यवान् यन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात् राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही यदता है, नहीं तो नहीं।

#### दचचित्र सभासद्

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभा-सद अपनी अपनी सभाके कार्यमें दचचित्त रहें। किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण जिल्ह जगाकर जहांनक होसके वहांतक निर्दोप बनावें। इसका उपदेश इस सुक्तमें निम्निज्यित प्रकार है।

यद् चो मनः परागतं यद् षद्धमिह चेह वा। तद्ध आवर्तयामिस ॥ (मं. ४)

'हे सभासदो ! यदि भापका सन दूर भाग गया हो, अथवा यहां ही इधर उधरके भन्यान्य बातोंसे छगा हो,

उसको में वापम लाता हूं। 'अर्थात् मन चंचल हैं, वह हथर टघर दीवता ही रहेगा। परंतु हविनश्चय करके टसको कर्तव्यकमेंमें स्थिर रखना चाहिये। और लपनी मंपूर्ण शिक्त लगा कर अपना कर्तव्य जड़ीतक हो। सके बढ़ीतक निहींय ' बनानेका यस करना चाहिये। हरएक सभासद् यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगायेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। हम्मिट्ये हरएक सभासद्का कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगाये और अपनी प्रांच हिम्म लगाये सभाका कार्य निहींय करनेके लिये अपनी प्रांचाहा करे। इस मंत्रभागमें सभासद्वांका कर्तव्य कहा है। सभाके सभासद्व हमका अवहय विचार करें।

#### नरिष्टा समा

इस स्करे द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम 'नरिष्टा' कहा है। 'नरिष्टा' के दो बर्च हैं। एक (नरें: इष्टा) नर वर्षात् नेता मनुष्पोंको नो इष्ट हैं, प्रिय हैं अथवा नेता जिसकी चाहते हैं। सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभा द्वारा ही जनताके कष्ट राजाको विदित हो जाते हैं और तत्य-श्चान् राजा उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार सभाके होनेसे जनताका सुग्य बद सकता है, इसलिये जनता समा-बांको पसंद करती है।

'नरिष्टा' शब्दका दूसरा भर्ग हैं (न-रिष्टा) महिसक भर्माय जो किसीका नाश नहीं करती भीर जिपका नाश कोई नहीं कर सकता। समाके कारण प्रजाका नाश नहीं होता चौर जनमतके मनुसार चलनेवाले राजाकी भी रखा हो जाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता। इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका मधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश कर सके। इस रीतिसे सब प्रकार यह सभा ' मिनाशक 'है।

्रह्स सुक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं।

# शबुके तेजका नाश

[(88) \$5]

( ऋषि:- लथर्वा द्विपो वर्चीहर्तुकामः । देवता- सोमः । )

यथा सर्थो नक्षत्राणामुद्यस्तेजीस्याद्धदे । एवा ख्रीणां चं पुंसां चं द्विपतां वर्चे आ दंदे

11 9 11

यार्वन्तो मा सपत्नांनामायन्तं प्रतिपद्ययेथ । अद्यन्त्यस् इव सुप्तानां द्विपतां वर्चे आ देदे

11 7 11

अर्थ— (यथा उद्यन् सूर्यः) जैसे उदय होता हुका सूर्य (नक्षत्राणां तेजांसि आददे ) तारोंके प्रकाशोंको हर हेता है, (एवा द्विपतां स्त्रीणां न्त्र पुंसां च ) उसी प्रकार देव करनेवाले खियों कीर पुरुषोंका (चर्चः आददे ) तंज में हर हेता हूं ॥ १ ॥

(सपत्नानां याचन्तः) शत्रुशोंसेंसे जितने (मां आयन्तं प्रतिपद्यत ) मुझे श्राते हुए देखते हैं, उन (द्विपतां वर्षः आददे) शत्रुशोंका तेत्र में उसी प्रकार खीच लता हूं। जिस प्रकार (उद्यन् सूर्यः सुप्तानां इव ) उदय होता

हुना सूर्य स्रोत हुनोका तेन हर छेता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— शत्रु स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा आगता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी अपेक्षा अपना तेज बढाना चाहिये ॥ १-२ ॥

#### भन्नुका तेज घटाना

इस स्कर्मे शतुका तेज घटानेका उपाय कहा है। पाठक इसका उत्तम मनन करें। नक्षत्र कीर स्पंकी उपमासे यह विषय कहा है। जिस प्रकार स्पंकी उदय होनेके पूर्व नक्षत्र जमकते रहते हैं, परंतु स्पंक उदय होते ही नक्षत्रोंका तेज हसका हो जाता है। इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता है, क्षिपत सूर्य अपना तेज बढाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है। इसी प्रकार द्वेष करनेवालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढानेका यत्न करना चाहिये। जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे उनका अध्युद्ध होगा। शत्रुका विचार करनेके समय 'सूर्य और नक्षत्रोंका हपान्त 'पाठक ध्यानमें धारण करें। इत्से पाठकोंको पता स्वा जायगा कि, शत्रुका वेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये। शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त करना चाहिये। शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त करना चाहिये। शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त करना चाहिये। तिसपे शत्रुकी शक्ति स्वयं वट जायगी कीर तह स्वयं तीचे इब जायगा।

#### उपासना

[ १४ ( १५ ) ]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- सविता । )

अभि त्यं देवं संवितारंमोण्यो। कविकंतुम् । अचौँमि सुत्यसंवं रत्नधामभि प्रियं मतिम्

11 9 11

अर्थ— (ओण्योः संवितारं ) रक्षा करनेवाले युलोक और पृथ्वीलांककं (सवितारं) उत्पादक सूर्य, जी (कवि-कतुं ) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-सर्व रत्नधां )मत्यका प्रेरक और रमणीयनाका धारक है और जो (प्रियं मर्ति ) प्रियं और मननीय है, (त्यं देवं आभी अर्चामि ) उस देवकी में पूजा करता हूं ॥ १॥

भावार्थ- संपूर्ण जगत्को रक्षा करनेवाला, सबका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थीका धारणकर्ता, सबका प्यारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव हैं, उसकी में उपासना करता हूं ॥ १ ॥

५ ( भयर्व. सु. भा. कां. ७ )

ङ्घा यस्यामितिमा अदिद्युत्तस्वीमित ।

हिरंण्यपाणिरिमिमीत सुक्रतुं। कृपात्स्वाः ॥२॥

साबीहिं देव प्रथमार्थ पित्रे वृष्माणंमस्य विद्याणंमस्य ।

अथास्मम्य सित्तवांगीणि द्विवोदिव आ सीवा भूरिं पश्चः ॥३॥

दर्भूना देवः सीविता वरिण्यो द्धद्रत्वं दश्चं पितृम्य आयूंपि ।

पिद्यात्सोमं मुमददेनिमिष्टे परिंच्मा चित्क्रमते अस्य धर्मिण ॥ ४॥

है (देव) देव! त् (सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, कीर (दम्नाः) शमदमयुक्त मनवाल है। त् (पितृश्यः रत्नं दक्षं आयूंषि) पितानोंको रत्न, यल कीर नायु (दधत्) धारण कराता रहा है। (अस्य धर्मणि सोमं पिवात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी नन्न छेते हैं। वह (एनं ममदत्) इसको नानंदित करवा है। (परिज्ञा इप्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है।

अर्थ— (यस्य अमितः भाः) जिसका अपरिमित तेज (सवीमिन ऊर्ध्वा अदिशुतत्) उसकी आज्ञामें ग्हकर कपर फैलता हुना सर्वत्र प्रकाशित होता है। यह (सुक्रतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कमं करनेवाला नेजही जिसका हम्न है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमित ) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २॥

हे (देव) देव! त (प्रथमाय पित्रे हि साबीः) एहिले पालक है लिये ही इसकी उत्पन्न करता है। और (अस्में वर्ष्माणं) इसको देह (अस्में वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सावितः) सविवा देव!(अथ अस्मभ्यं वार्याणि) और हमारे लियं बहुत वरणीय पदार्थ, (भूरि पहवः) बहुत पशु खादि सव (दिवः दिवः आसुव) प्रविदिन प्रदान कर ॥३॥

भावार्थ— जिसकी कान्ति भपरिमित हैं, जिसकी भाजामें रहकर उसीका तेज सर्वेत्र फैलता हैं, जो उत्तम कार्य करता हैं और तेजकी किरणें ही जिसके हाथ हैं, वह भपनी शक्तिसे भारमतेज फैलाता है ॥ २॥

इस देवने, जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ कावश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे। इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता कादि वही देता है। वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पश्च कादि सब प्रतिदिन देगा॥ ३॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है। इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और भायु दी थी। इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियां मनुष्यादि प्राणियोंको भन्नरस देकर पुष्ट करती हैं। इसीसे सबको गानंद मिलता है। यह देव सर्वत्र अप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता है॥ ४॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है। खतः इसका विशेष स्पष्टीकरण खावश्यक नहीं है। द्विजोंके गायत्री मंत्रका जो देवता है, वही 'सविता' देवता इसका है जीर गायत्री मंत्रके 'देव, सिवता, वरेण्य,' इत्यादि शब्द जैसे के वैसे ही इस स्कर्मे हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस स्कर्मे हैं। यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस स्कर्का तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञानके विषयमें बहुत लाभ हो सकता है।

#### उपामना

[१५(१६)]

( ऋषि:- मृगुः । देवता- स्विता । )

तां संवितः सुत्यसंवां सुचित्रामाहं वृंणे सुमृति विश्ववाराम् । यामस्य कण्<u>वो</u> अर्दुहुत्प्रपीनां सहस्रंधारां महिषो सगाय

11 \$ 11

अर्थ— हे (सवितः) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसवां) में सलकी प्ररणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्ववारां तां सुमिति) विलक्षण, सवकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको (आवृणे) स्वीकार करता हूं, (यां सहस्रधारां प्रपीनां) जिस सहस्रधाराओं से पुष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय) भपने भाग्यके लिये (मिह्यः कण्वः अदुहत्) बळवान् ज्ञानी दोहन करता है, प्राप्त करता है ॥ १॥

भावार्थ- जिस शक्तिको ज्ञानी छोग प्राप्त करते हैं भीर श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाकी, सबकी रक्षा करनेवाळी, उत्तम मित रूप बुद्धि शक्तिको में स्वीकार करता हूं ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोद्यात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अन्य शब्दोंसे वहां है। गायतीमंत्रमें 'धी, धियः' शब्द है, उसके बदले यहां 'सुमिति' शब्द है। पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है।

# हे देव! सीमाग्यक लिये हमें वहाओ

[ १६ ( १७ ) ]

(ऋषः- मृगुः । देवता- सविता।)

बृहंस्पते सर्वितर्वेषेयैनं ज्योतयैनं महते सौभंगाय । संग्नितं चित्संत्रं सं श्रिशाधि विश्वं एन्मर्सु मदन्तु देवाः

11 8 11

अर्थ — हे ( गृहस्पते साविताः ) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! ( एनं वर्धय ) इसको बढा, ( एनं महते सीम-गाय ज्योतय ) इसको महान् सीमाग्यके लिये प्रकाशित कर । ( संशितं सं-तरं चित् संशिशाधि ) पहिलेसे ही कीक्ष्ण बुद्धिवाडेको और अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । ( विश्वे देवाः एनं अनु मदन्तु ) सब देवता इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बदाओ, हमें महान् ऐसर्थ प्राप्त करनेके लिये अपना प्रकाश आर्थित करो । हममें जो पहिलेसे तेजस्वी लोग हैं, उनको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होते और देवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होते ॥ १ ॥

पृथ्वी, भाप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति भादि देवताओंकी, सहायता हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो भीर उनकी शक्ति प्राप्त करके भपनी उस्रतिका साधन करें भीर ऐश्वर्यके भागी हम बनें। ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहां हमें उस्रति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे भीर हम अखंड उस्रतिका साधन करं सकें।



# क्त और सहंबुद्धि मार्थना

[१७(१८)]

(ऋषिः- भृगुः । देवता- धाता, सत्रिता । )

धाता दंधातु नो र्थिमीशांनो जर्गत्रपतिः । स नंः पूर्णेनं यच्छतु ॥ १॥
धाता दंधातु दाशुपे प्राची जीवातुमिक्षताम् ।
व्यं देवस्यं धीमिह सुमृति विश्वरांचसः ॥ २॥
धाता विश्वा वायी दंधातु प्रजाकांमाय दाशुपे दुराणे ।
तस्मै देवा अमृतुं सं व्यंयन्तु विश्वे देवा अदितिः सृजोषाः ॥ ३॥
धाता रातिः संवितेदं ज्रंपन्तां प्रजापंतिर्निधिपंतिनों अग्निः ।
त्वष्टा विष्णुः प्रजयां संरराणो यर्जमानाय द्रविणं दंधातु ॥ ४॥

अर्थ— (धाता जगतः पतिः ईशानः ) धारणकर्ता, जगत्का स्वामी, ईश्वर (नः रॉय दधातु ) हमें भन देवे। (सः नः पूर्णेन यच्छतु ) वह हमें पूर्णे रीतिसं देवे॥ १॥

(धाता दाशुषे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राचीं अक्षितां जीवातुं दधातु । प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे। (वयं विश्वराधसः देवस्य सुमिति) हम संपूर्ण धनोंके स्वामी ईश्वरकी सुमितिका (धीमिहि) ध्यान करते हैं॥ २॥

(धाता) धारक ईश्वर (प्रजाकामाय दाशुपे) प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाताके लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदांथोंको (दधातु) स्थापित करे। (विश्वे देवाः) सब देव, (सजोपाः अदितिः) प्रीति-युक्त अनंत दैवी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मे अमृतं सं ब्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें॥ ३॥

(धाता रातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (तिधिपितिः प्रजापितिः आग्निः) निधिका पालक, प्रजा-रक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुपन्तां) हमारी इस प्रार्थनाको सुने। तथा (प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः) प्रजा-कं माथ आनंदमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला न्यापक देव (यजमानाय द्रविणं द्धातु) यज्ञकर्तको धन देवे॥ ४॥

भावार्थ — जगत्का धारण कीर पालन करनेवाला ईश्वर ६में पूर्ण रीतिसे विपुल धन देवे। वह ६में दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे। इम उसकी सुमितिका ध्यान करते हैं। संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें —गृहस्थके घरमें —रहने योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों। सब देव दाताको अमरत्वकी प्राप्ति करावें। सब जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्वका उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे। सब स्कृत्म सुक्षम पदार्थोंका निर्माता, ज्यापक देव उपासकको धनादि पदार्थ देवे॥ १-४॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

### सेतीसे अब

[ १८ ( १९ ) ]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- पृथिवी, पर्जन्यः । )

प्र नंभस्व पृथिवि <u>भिन्द्</u>धीर्द दिव्यं नर्भः । उन्दो दिव्यस्यं नो घात्रीशां<u>नो</u> वि व्या द्विम्

11 9 11

न घंस्तंतापु न हिमो जंघानु प्र नंभतां पृथिवी जीरदानुः । आपेश्रिदस्में घृतमित्रक्षरिनतु यत्र सदुमित्तत्रं भुद्रम्

11 7 11

अर्थ— (पृथिवि) हे पृथिवि! त् इमारे शत्रुओंको (प्रनमस्व) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर। हे (धातः) धारक देव! त् (ईशानः) इमारा ईश्वर है इस लिये (इदं दिव्यं नभः भिन्धि) इस दिव्य मेधको छिन्नभिन्न कर भीर (दिस्यस्य उन्दः दृति विष्य) दिव्य जलके भरे बर्तनको खोल दे॥ १॥

( झन् न तताप ) उष्णता करनेवालो सूर्य नहीं तपाता, ( हिमः न जञ्चान ) हिम भी पीढित नहीं करता। ( जीरदानुः पृथिवी प्र नभतां) अब देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे। ( आपः चित् अस्मे ) जल इसके लिये ( घृतं इत् अर्रोन्त ) वी जैसा बहता है, ( यत्र सोमः ) जहां सोमादि भौषधियां उत्पन्न होती हैं, ( तत्र सदं इत् अदं ) वहां सदाही कस्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हल बादि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार अब बरसाकर हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पहे, न बहुत पाला पड़े, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, बर्यात् न अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है ।

# प्रजाकी पुष्टि

[ १९ ( २० ).]

(ऋषः- ब्रह्मा । देवता- प्रजापतिः । )

प्रजापंतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दंशातु समनुस्यमानः । संजानानाः संमेनसः सर्गोनयो मर्थि पृष्टं पुष्टपतिर्देशातु

11 8 11.

अर्थ— (प्रजापितः इमाः प्रजाः जनयित ) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाशोंको उत्पन्न करता है, और (समनस्प्रमानः धाता द्धातु ) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारक देव इनको धारण करता है। इससे प्रजाएं (संजानानाः) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः) एक विचारवाली और (सयोनयः) एक कारणसे बंधी हो कर रहती है। इन प्रजाशोंमें रहनेवाले (मिय) मुझे (पृष्टिपितिः पुष्टं द्धातु) पृष्टिको देनेवाला इंश्वर पृष्टि देवे ॥ १॥

प्रजाकी पुष्टि अर्थात् प्रजाकी शक्तिके बढनेका उपाय इस सूक्तमें कदा है, इसके नियम निम्निटिसित हैं--

- १ सब प्रजानन एक ईश्वरको माने और उमी एक देवको सबका उत्पादक समासे ।
- २ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और हर्जा समझें।
- ३ ( संजानानाः ) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें।
- ४ ( संमन्सः ) उत्तम ग्रुभसंस्कार युक्त मनवाले होकर एक विचारसे उखितका कार्य करते जायें।
- ५ (सयोन्यः) एक कारणका प्यान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें। अपने संघ दनावें भीर संघके निय-मोंके बाहर कोई न जावे।

इस प्रकार संघटना करनेवाळे लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सच प्रकारकी पुष्टि देता है।

# अनुस्रति

#### [२०(२१)]

(ऋषः- षथवी । देवना- धनुमितः ।)

अन्वद्य नोऽर्जुमतिर्युद्धं देवेषुं मन्यताय ।

अप्रिष्टं हच्युवाहंनो मनंतां दाशुपे समं

11 8 11

अन्विदंगनुमते त्वं मंसीसे शं चं नस्कृषि।

जुषस्त्रं हुव्यमाहुंतं प्रजां देवि ररास्त्र नः

11 7 11

अर्तु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रुपिमक्षीयमाणम् । तस्य वृयं हेर्डि<u>सि</u> मापि भूम सुमृड्येके अस्य सुमृतौ स्याम

11 \$ 11

अर्थ— ( अद्य नः अनुमितः ) धान इमारी धनुमित ( देवेषु यद्धं अनुमन्यतां ) देवता लोगोंके भग्दर सर्कमं करनेके लिये अनुकूल होने । ( ह्व्यवाहनः आग्नः ) इन्नीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि ( मम दाशुषे भवतां ) इमारे दाताके लिये अनुकूल होने ॥ १ ॥

है (अनुमते) अनुकूल बुढे ! (त्वं इदं अनुमंससे ) तू इस कार्यके लिये अनुमति देती है। (नः च शं कृषि) हमारा कल्याण कर। (आहुतं हृव्यं जुपस्व) हवन किये हुए पदार्थको स्त्रीकार कर। हे देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान है ॥ २॥

(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजा-युक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें इम क्षीण न हों। (अस्य सुमृष्टीके सुमती स्याम) इसके सुस्र कीर सुमितमें इम रहें ॥ ३॥

भावार्थ- भाज ही हमारी बुद्धि सर्त्कर्म करनेके किये धनुकूल होने और धाप्ति धादिकी धनुकूलता हमें प्राप्त होने ॥ १॥

अनुकूछ मित होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमितसे ऐसे कार्य होनें, कि जो हमारा कस्याण करनेत्राले हों हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगें और हमें उत्तस संवान प्राप्त होने ॥ २ ॥

क्षीण न. होनेवाला धन शीर उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्भ करना चाहिये वैसा करनेमें हमारी मित अनु-कृळ होवे । अर्थात् सन्ना उत्तम सुख देनेवाली सुमित हमारे पास होवे ! शीर हम कभी क्रोधमें शाकर सुमितिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥ यंते नामं सुहवं सुप्रणीतंऽत्तंमते अतुमतं सुदातं ।
तेनां नो युक्तं पिपृहि विश्ववारे रृषि नी घेहि सुभगे सुवीरंम् ॥ ४॥
एमं युक्तमतुंमतिजेगाम सुक्षेत्रताय सुवीरतांय सुजातम् ।
भूदा द्यास्याः प्रमंतिर्वभ्र्व सेमं युक्तमंवत देवगीपा ॥ ५॥
अतुंमतिः सर्विमिदं वंभृव यत्तिष्ठंति चरति यदं च विश्वमेजंति ।
तस्यांस्ते देवि सुम्तौ स्यामानुंमते अनु हि मंसंसे नः ॥ ६॥

अर्थ— हे ( सु-प्र-नीते अनुमते ) उत्तम प्रकारसे छे जानेवाली अनुमति! हे ( विश्ववारे ) सबके द्वारा स्थीकार किए जाने बोग्य! (यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम ) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम स्थागमय, अनुमतियुक्त यश है, (तेनः नः यहं पिएहि) उससे हमारे साकमंको पूर्ण कर। हे ( सुभगे ) सौभाग्यवाली! (न सुवीरं रियं धेहि ) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४॥

(इमं सुजातं यहं) इस प्रसिद्ध सरकर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रताये सुवीरताये आजगाम) भनुमित उत्तम स्थान बनानेके लिये भीर उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये भाई है। (अस्याः प्रमातिः भद्रा वभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली हो गई है। (सा देवगोपा इमं यहं आअवतु) वह देवोंद्रारा रक्षित हुई सुमिति सब प्रकारसे इस सक्तमंकी रक्षा करे॥ ५॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरित) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजित) जो सबको चला रहा है, (इदं सर्वं अनुमितः बभूव) वह यह सब अनुमित ही है। हे (देवि) देवि! (तस्याः ते सुमतो स्थाम) उस वेशे सुमितमें हम रहें। हे (अनुमते) अनुमित! (नः हि अनुमंससे) हमें त् अनुमित देती रह ॥ ६॥

भावार्थ- उत्तम नीति और सुमितिका यश नदा है और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं। इन गुणोंसे युक्त इमारे सत्कर्म हों और हमें बीरोंसे युक्त भन मिले ॥ ४ ॥

सुमिसद सत्कर्मके किये हमारी अनुकूछमित होते, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों।ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है। यह देवोंसे रक्षित होनेवाळी बुद्धि हमारे द्वारा चलाये सत्कर्मकी रक्षा करे ॥५॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चालक शक्ति है, यह सब अनुमतिसे ही बने हैं। यह अनुमति हमारे अनुकृत रहे अर्थात् हमसे प्रतिकृष्ण बर्ताव न करावे और हमें सदा संस्कृत करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

### अनुमाति ।

#### अनुमितकी शक्ति

'अनुकूछ बुद्धि 'को ही 'अनुमित ' कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी हो रहा है वह अनुकूछ मितसे ही हो रहा है। चोर चोरी 'करता है वह अपनी अनुमितसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमितसे ही करता है और देशभक्त स्वराज्ययुद्धों संभित्तित होकर अपना सिर कटवाता है वह भी अपनी अनुमितसे ही कटवाता है। तास्पर्य यह है कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बरा या भका, दितकारी

या महितकारी, देशोद्धारक या देशघातक करता है वह मब भपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है। इसलिये इस सुक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति, इदं सर्वं अनुमतिः बभूव॥ (मं. ६)

'जो स्थिर है, जो चंचल ै, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही दोला है।'यह मंत्र छोटे कार्यसे वह विश्वस्थापक कार्यतक स्थापनेवाले तस्त्रको बता रहा है। जो स्थिर जगतकी व्यवस्था है, जो चर जगनका प्रवंध हैं और जो इस सब स्थिरचर जगनको चलाना है यह सब विश्वका कार्य परमंश्वर अपनी अनुमतिये करता है। यह सब संपूर्ण जगत जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिये ही चल रहा है। यहां तक अनुमिनको शक्ति है। उसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकृल या प्रतिकृल कार्य करते हैं। वह सब अपनी अनुमतिसे ही करते हैं। मनुष्य वन्यनमे मरनेनक जो करता ह वह सबका सब अपनी अनुमिन ही। करता है, इता अनुमतिका साम्राज्य सब जगतमें चल रहा है। उसी-लिये अपनी अनुमति अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होंच और बुरे कार्योंके लिये न होंच, ऐसी दक्षना धारण करना अन्यंत आवश्यक है। यह सूचना निम्नलिएत मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यहां अनुमन्यताम्। (मं. १)
अनुमते ! त्वं अनुमंत्रते, नः गं कृष्य। (मं. २)
वयं तस्य हेडिस मा अपि भूम। (मं. ३)
सुमृडीके सुमतौ स्याम। (मं. ३)
सुदानु सुहवं अनुमतं नपा। (मं. ४)
सुवीरं रियं घेहि। (मं. ४)
सुमतौ स्याम। (मं. ६)

' देवोंमें चलनेवाल सत्कर्मके लिय धनुमनि हो, धर्यात राक्षसोंके चलाये घातक कार्यक छिये कदागि जनुमति न होवे। अनुमतिमे ही मय कार्य होते हैं, इसिटने ऐसे कार्योंके िये अनुमति होवे कि, जिनसे कन्याण हो। हम हभी क्रोधं हिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधंके छिये हम अनुकूल न हों। सबके सुरा यदानेके कार्योर्न शौर उनम बुद्धिक कार्योमें दमारी अनुकृतमति हो, अर्थात् दुःस ववाने-वाछे किसी कार्यक लिये इसे अपनी अनुसति न दें। जियसे दान होता है और त्याग होता है, परीपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिये जो अनुमति होती है, वही यश बहानेवाली होती हैं। अर्थात जिसमें परोपकार नहीं, किमीका भला नहीं, षुराही बुरा है वसे कार्योंको धनुमति देनेसे अकीर्तिही होती है। सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिये रापनी चाहिये कि, जो कार्य वीरतायुक्त धन वढानेवाले हों। भीरुवा और नीध-नासे, धन कमानेके कार्योंके लिये कभी कोई जपनी अनुमति न दें। मारांश यह है कि, सुमितिके छिये हमारी धनुमित होवे, मौर दुर्मविके लिये कदापि मनुमति न होवे।"

इस स्फर्में जो विशेष सहस्वके उपदेश हैं वे ये हैं। अन्-मतिकी गिक बहुत बड़ी है, इसिटिये उस अनुमतिको अच्छे कार्योमे ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी। हम विषयमें मयमें पहिली बाज़ा यह है—

नः अनुमतिः देवेषु यदां अध अनुमन्यनाम्। ( मं. १ ) ' हमारी अनुमति देवेसि घलाये जानेवाले मरहमें है छिये लाजही लनुमीदन देवे। 'यहां कलका वायदा गर्दी, शुभ-कमें आजही बारना चाहिये, मलंह लिये नहीं रखना चाहिये। तो सन्हर्भ करना है। उसे धाउ है। हुम्य करना चाहिये। सम्हर्मका लक्षण यह है हि (देवंपु यहाँ) देवींसे जो यह ींसे होता है, वह वेसे ही करनेके दिये अपनी अनुमति हो। देव कीनमा यहा कर की हैं यह रहस्य है। जी जान देते हैं, प्रकाश देने हैं, परीपकार इसते हैं वे देन हैं प्रधिकी देवता है बह सबको घाधार देशी हैं, उल देवता है बह सबको शांति-सुत देनेक जिये आफ्सममंग करता है, यदि देवता है वह शीतवीष्टिनोंको गर्मा देकर मृत्य पहुंचाता है, सूर्य देवना मवको जीवन और प्रकाश देला है, बायु मचका प्राण बनकर मबको बायु प्रदान हर रहा है, चन्त्रमा स्वयं हर भाग कर भी दूसरोको शान्ति देनेसे तत्वर रहवा है, इसी प्रकार भन्यान्य देवता भद्दनिंश परीवकारमें छ्ये हुए हैं। यही देवतानीमें होनेवाला परीपकारमय यश है। ऐसे हाम कमींके लिये हमारी मति अनुपूर हीये । इन देवाने-

दाश्रदे एव्यवाहनः श्रीतः भवताम् ( मं. १ )

" दानी पुरुषके लिये दृष्यवाहक बाब्रि श्रादर्भ होते।" शक्ति हैं। परोपकारका बादर्श हैं क्योंकि यह स्वयं जलना रदनेपर भी इसरोंको भूग देनेक लिये प्रकाशित होता है. दिसपीदिनोंको गर्सा हेना है और चपनी अर्ध्वगति कायस रायता है। हरण्डा भवन्यामें अपनी उपर गाँग स्थिर ररानेके कार्यमें भग्निही एक श्रेष्ठ भादर्श है। (अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनं ), 'उच दिशास प्रकाशित होएर प्रगति करनेका भादर्भ ' क्षिष्ठी समको देता है। हरएक भवनी युविमें यह आदर्श सदा रहे। और कोई मनुष्य धपनी गति हीनिटिशासे कदापि होने न दे। सूर्य भी स्राप्ति-रूप दोनेके कारण सबसे ठक स्थानवर रहता हुना प्रकाशित होता रहता है। हुसी प्रकार मनुष्य भी उद्यमे उद्य शबस्था प्राप्त धरें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पदकर द्वार्सी न हों, कभी अन्धकारक की चढ़में न फेसें। दिस कार्यके हिए धनुमति देनी उचित हैं ? इस विषयमें निम्नलिशित मन्त्रभाग देखिये---

अश्रीयमाणं प्रजावन्तं रिंग अनुमन्यताम्। (मं. १) सुवीरं रिंग (अनुमन्यतां)। (मं. ४)

"क्षीण न होनेवाला, प्रजायुक्त और वीरोंसे युक्त धन बढानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्मे हों " उन कर्मोंको करनेकी अनु-मित होनी चाहिये। अर्थात् कोई ऐसे दुष्ट व्यसन जिनमें धनका नाश हो वैसे काम करनेमें कदापि अनुमित नहीं होनी चाहिये। मनुष्यको क्या वरना चाहिये, इस विषयमें निम्न-लिखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य है—

#### सुक्षेत्रताये सुवीरताये अनुमतिः। (मं. ५)

" अपना प्रदेग उत्तम बने और उसमें वीरमाव बहे, इन दो कार्योंके लिय अपनी अनुमति देनी चाहिये। हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक प्राम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधर कर सबसे अष्ठ बने इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये।

जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी कार्यके लिए अनुमति नहीं देनी चाहिये। इसी प्रकार अपने देशमें, नगर और ग्राममें, घरघरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ट कर्मों के लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये। कर्मी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोडी भी भीरुता उत्पन्न हो। ' अवीरताका ' का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट है।

सुमित हमेशा (देचगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मित होती है अर्थात् जो दुर्मित होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है। इसिल्ये अपनी मित राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है। देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमित और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही 'भद्रा' अर्थात् सचा कल्याण करनेवाली होती है।



## आत्माकी उपासना

[ २१ ( २२ ) ]

(ऋषः- ब्रह्मा । देवता- क्षात्मा । )

समेत विश्वे वर्चसा पति दिव एकी विभूरतिथिर्जनांनाम् । स पूर्वो न्तंनमाविवांस्तं वर्देनिरनं वाद्यत एक्सिन्पुरु

11 8 11

अर्थ— (विश्वे) तुम सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत ) प्रकाशलोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वच-नोंसे प्राप्त करो। वह (एकः जनानां विभूः अ-तिथिः) एक है, सब जनों धर्थात् प्राणियोंमें विभु है और उसकी जाने-जानेकी तिथि निश्चित नहीं है। (सः पूर्व्यः) वह सबसे पूर्व ही विद्यमान है, वह (नूतनं आविवासत्) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है। (तं एकं इत्) उस एकके प्रति (पुरु वर्तनः) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुवावृते) पहुंचते हैं॥ १॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें। वह आत्मा एक है, और सम जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी आनेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है। यद्यपि सबसे पूर्व वह विद्यमान था तथापि नृतनसे नृतन पदार्थमें भी वह रहता है। वह एकही है तथा अनेक प्रकारके मांग उसके पास पहुंचते हैं॥॥॥

यह आतमा एक ही है वर्थात् संपूर्ण विश्वमें एक ही है। यही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है। दरएक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे। यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें स्वामी (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके भानेजानेकी तिथि किलीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत पूज्य है। यह सब जगत् (पूट्यः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह प्राण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थोंमें रहता है। सर्वत्र ज्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थान-पर नहीं ऐसी बात नहीं, इसिलेये पुरातन और नूतन सभी पदार्थोंमें रहता है। वह आतमा यद्यपि एक है तथापि उसके पास

६ ( अथर्व. सु. भा. कां. ७ )

पहुंचनेके मार्ग अनेक हैं। मन्त्य किसी भी मार्गसे जाए अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है। कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग वहांतक पहुंचता है इसमें संदेह नहीं है।

इस स्कका वर्णन परमात्माका और बुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है। परमात्माका क्षेत्र बढा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनाधिक मर्यादासे यह एकडी वर्णन दोनोका हो सकता है। जीवात्मापरक 'क्रतिथि ' इन्दि 'क्षनिश्चित निथिवाला ' इस क्षयेमें होगा, कार परमात्मापरक क्षये होनेपर 'गतिमान ' इस क्षयेमे होगा।

- CONTRACT TOURS OF THE PARTY OF

#### अस्मिका प्रकाश

[ १२ ( २३ ) ]

( ऋषिः~ ब्रह्मा । देवना- मन्त्रोक्ता, ब्रधः । )

अयं सहस्रमा नी हुन्ने कंदीनां मुतिन्यीं तिर्विधर्मिण ।

11 8 11

ब्रधः सुमीचीकृषसः समैरयन् ।

अरेपसः सचेतसः स्वसंरे मन्युगर्त्तमाश्चिते गोः

11 2 11

अर्थ — (अयं ) यह परमात्मा ( वि-धर्मणि ) विरुद्ध कथवा विविध धर्मवाहे पदार्थोकी संकीर्णनामें ( नः कवीनां सहस्त्रं हरो ) हमारे ज्ञानियोंक हजारों प्रकारके दर्शनके लिये ( मितिः ज्योतिः आ ) उत्तम बुद्धि और ज्योतिः स्प दोता है ॥ १ ॥

वह (ब्रध्नः) बढा बात्मारूपी मूर्य (समीचीः अरूपमः) उत्तम रीतिमे चढनेवाली, निर्दोप (सचेतसः मन्युमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साद बढानेवाली (उपसः) उपःकालकी किरणीको (गोः स्वसरे चिते) इंडियींक स्वसंचारंक मार्गको ववलानेक कार्यसे (समैर्यम्) बेरित करवा है ॥ २॥

भावार्थ— विकड गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है। वह झानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीति-योंसे बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है॥ १॥

यह परमात्मा एक बड़ा मूर्य ही है, उसकी जान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्माह बढ़ानेवाली, प्रकाश देने-वाली, हमारे हंड़ियोंको संचारका सार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनमें शन्ति प्राप्त करके हमारी हंड़ियों कार्य करती है ॥ २ ॥

इस सुक्तमे जगतका भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगतका वर्णन करनेवाला शब्द यह है— ( विश्वर्माण ) विक्त गुणधर्मवाला जगत् है, इसमें अग्नि उष्ण है बीर जल बीन है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ मावयव है तो आकाम निरवयव है। ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थीमें एक रस व्यापनेवाली यह आत्मा है। विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थीकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुणधर्मवाले बदल वदल नहीं होता। इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्गुणोंसे दूर रखकर अपने गुभगुणोंसे उनको प्रेरित करना चाहिये।

जिस प्रकार परमान्मा सबको (मितिः उयोतिः) सद्युद्धि बीर प्रकाश देना है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो वह अन्योंको देना बीर अपने पास जितना प्रकाश हो उतना बीधरेमें चळनेवाले दुसरे लोगोंको दिखलाना चाहिये।

वह परमानमा वडा है, उसकी किरण निदांप हैं, वह मलहीन है, वह उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उच बनें, निदोंप बनें, शुद्ध बीर पवित्र बनें, उत्साही बनें बीर दूसरोंको उच, निदोंप, शुद्ध, पवित्र बीर उत्साही बनावें। इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढाने चाहिये।

# क्यितिका हटाना

[२३(२४)]

(ऋषि:- यमः । देवता- दुःस्वप्तनाशनः ।)

दोष्वंप्न्यं दोजीवित्यं रक्षो अभ्यमिराय्याः । दुर्णा<u>स्रीः</u> सबी दुर्वाच्रता अस्मन्नांशयामसि

11 9 11

अर्थ- (दै एचप्नयं) दुष्ट स्वमोंका आना, (दोर्जीवित्यं) दुः खमय जीवन (रक्षः) हिंसकोंका उपद्रव, 'अ-भ्वं) अभूति, दरिद्रता, (अराय्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्नीम्नीः) हुरे नामोंका उचार करना, (सर्वाः दुर्वीचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाशयामिस्) उन सबको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १॥

भावार्थ- बुरे स्वप्न, कप्टका जीवन, हिंसकोंका उपद्रव, विपत्ति, दारिद्य, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयां हममें है, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियां अनेक प्रकारकी है, उनमें कुछ विपत्तियों की गणना इस स्थानपर की है। बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियां आरोग्य न रहनेसे होती हैं। आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोंका अनुष्ठान, यमनियपपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय है। इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियां दूर होती हैं। हिंसकोंका उगद्भव दूर करनेके लिये अपने अंदर श्रूरता उत्पन्न करके शत्रुनाशके उस कार्यमें उस शक्तिको लगाना चाहिये। इससे राक्षसोंक आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं। (अ—भवं) अभूति और (अ—राय्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियां उद्योगगृद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं। मनुष्य आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धंदा करे और अपनी धन संपत्ति सुयोग्य उपायसे बढावे। इस प्रकार उद्योगगृद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियां दूर हो जाती हैं। गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियां हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनी चाहिये। अप शब्दोंका उच्चार न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चान ये शब्द दाणीसे स्वयं दूर हो जाते हैं। इस प्रकार आरमगृद्धि करनेका मार्ग इस सूक्तने बताया है।

#### कलाकास्य

[ २४ ( २५ ) ]

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- सविता । )

यन इन्द्रो अर्खनुद्यद्वित्रिविश्वे देवा मुरुत्ये यत्स्वकीः । तदुम्मभ्यं स<u>वि</u>ता सत्यर्धमी प्रजापंतिग्तुंमतिर्नि यंच्छात्

11 8 11

अर्थ— ( यत् ) जो (इन्द्रः, अग्निः, विश्वे देवाः ) इन्द्र, अग्निः, विश्वेदेवः, (स्वर्काः मरुत् ) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंने प्रत्येकने (नः अखनत् ) हमारे लिये खोदा है (तत् ) उस पदार्थको (सत्यधर्मा प्रजापितः अनुमितः स्रविता ) मत्य धर्मवाटा प्रनापाटक अनुमित रखनेवाटा सविता (नियच्छात् ) देवे ॥ १॥

हम सब प्राणिमात्रके लिये विद्युत्, अग्नि, पृथिवी भादि सब देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ देते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होना है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि सचा प्रजापालक यही सूर्य है।



# ह्यापक और श्रेष्ट देक

[ २५ ( २६ ) ] ( ऋषः- मेधातिथिः । देवता- सविता।)

ययोरोर्जसा स्कमिता रजांसि यौ बीर्ये बीरतमा शविष्ठा ।

यौ पन्येते अप्रतितौ सहीिमार्विष्णुं मगन्यरुंणं पूर्वहूं तिः

यस्येदं प्रदिशि पद्विशेचते प्र चानंति वि च चष्टे शचींभिः।

पुरा देवस्य धर्मणा सहोभिविष्णुं मगुन्वरुणं पूर्वहूंतिः

11 8 11

॥२॥

अर्थ— ( ययोः ओजसा ) जिन दोनोंके वलसे ( रजांसि स्किभिता ) लोक लोकान्तर स्थिर हुए ई, ( यो वीर्थेः राविष्ठा वीरतमा ) जो दो अपने पराक्रमोंसे वलवान् और अत्यंत ग्रूर ई, (यो सहोभिः अप्रतीतो प्रत्येते ) जो अपने वलोंसे पीछे न हटते हुए आगे वढते हैं। उन दोनों ( विष्णुं वरुणं ) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ट देवके प्रति ( पूर्वहृतिः अगन् ) सबसे ग्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता हूं॥ १॥

( यस्य प्रदिशि ) जिसकी दिशा उपिरवाओं में (इदं यत् विरोचते ) यह जो प्रकाशित होता है (प्र अनिति च ) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य घर्मणा सहोभिः ) इस देवके धर्म और वलोंसे (शचीभिः विचान्टे च ) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन् ) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता हूं ॥ २ ॥

भावार्थ — जिसने अपने वलसे इस त्रिलोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत वलवान् और पराक्रमी हुला है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे वढता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी में सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूं, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव हैं ।। १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सव,प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धमसे और वलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी में सबसे प्रथम शर्थना करता हूं क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह स्क स्पष्ट हें अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस स्क्रमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है। इससे 'विष्णु और वरुण ' इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अभीष्ट है ऐसा दीखता है।

रम्बह्या एपाक ईश्वर [ २६ ( २७ ) ] (ऋषः- मेधातिथिः । देवता- विष्णुः । )

(ऋषः- मंघातिथः। देवता- विण्यः।) विष्णोर्ज्ञे कं प्रा वींचं वीयिं णि यः पार्थिवानि विमुषे रजांसि ।

यो अस्कमायदुत्तरं सुधस्यं विचक्रमाणह्येघोरुंगायः

11 9 11

अर्थ— (यः पार्थिवानि रजांसि विममें) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है। (यः उरु-गायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ। (उत्तरं सधस्यं अस्कनायत्) उच्चतर स्वर्गीय प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ऐसे उस (विष्णोः वीर्याणि) सर्वेष्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रावीचं नु) सुख बढानेवाला वर्णन में करता हूं॥ १॥

भावार्थ— सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत है। जो अपना सुख बढाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें। उसी परमेश्वरने सब पार्थिव पदार्थीका विशेष कुशलतामें निर्माण किया है। इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होनी है। वह तीनों लोकोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे उपरका गुलोक विना किसी भाषारके स्थिर किया हुआ है॥ १॥

| प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः क्रंचरो गिरिष्ठाः             |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| पुरावतु आ जंगम्यात्परंस्याः                                              | ॥२॥     |
| यस्योरुषुं त्रिषु विक्रमंणेष्विधियन्ति सूर्वनानि विश्वां।                |         |
| <u> उ</u> रु विं <u>ष्ण</u> ों वि क्रंमम <u>्वो</u> रु क्षयांय नस्कृषि । |         |
| घृतं घृंतयोने पिब प्रप्नं युज्ञपंतिं तिर                                 | ॥३॥     |
| हुँदं विष्णुवि चंक्रमे त्रेषा नि दंषे पुदा । समूढिमस्य पांसुरे           | 11811   |
| त्रीणि पुदा वि चंक्रमे विष्णुंगोंवा अदाभ्यः । इतो धर्माणि धारयंन्        | 11 4 11 |
| विष्णोः कभीणि पश्यत् यतौ व्रतानि पस्पश्चे । इद्रंख युज्यः सर्खा          | ॥६॥     |

अर्थ— (तत् वीर्याणि) उस पराक्रमके कारण (विष्णुः स्तवते)वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है। वह (भीमः सृगः न) भयानक सिंहके समान (कु-चरः गिरि-ष्ठः) पृथ्वीपर सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहनेवाला है। वह (परस्याः परावतः) दूरसे द्रके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप भाता है॥ २॥

(यस्य उरुपु त्रिपु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्वा भुवनानि अधि क्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं वह त् हे (विष्णो, उरु विक्रमस्व) व्यापक देव! विशेष विक्रम कर। (नः क्ष्रयाय उरु कृधि) हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे। हे (घृतयोने, घृतं पिव) रसको उत्पन्न करनेवाले! रसका पान कर और (यज्ञ-पति प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा॥ ३॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे ) न्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है. उसने (पदा त्रेधा निद्धे ) अपने पांवसे तीन प्रकारसे पद रखा है। (अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पांव बीचके लोकमें है वह गुप्त है ॥ ४॥

(अदाभ्यः गोपा विष्णुः) न दबनेवाला, पालक और व्यापक देव ( त्रीणि पदा विचक्रमे ) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और ( इतः धर्माणि धारयन् ) वहांसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५॥

(विष्णोः कर्माणि पर्यत ) न्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतः व्रतानि पर्स्परो ) नहांसे सब गुणधर्मोंको दर् देसता है । (इन्द्रस्य युज्यः सखा ) वह नीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

भावार्थ— इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है। जैसे सिंह गिरिकंदराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार यह भी हृदयगुफामें संचार करता हैं,और इस लोकको ज्याप्त करता है। वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप छा जाता है ॥२॥

पृथ्वी धन्तरिक्ष और झुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं। उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व है। इसलिये उस प्रभुकी निशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे। हे प्रभो ! यजमान जो मत्कर्म करता है उसका रस प्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीर्स देख, उसने अपने तीन पांव लोकोंसे रखकर वहांका कार्य किया है। पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, युलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है। परंतु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४॥

यह ज्यापक देव किसीसे भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है। इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और वहांका सब कार्य करता है। यहींसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं॥ ५॥

हे लागा ! इस सर्वेन्यापक इंश्वरके ये चमत्कार देखा । जिसके प्रभावसे उसके सब वत यथायोग्य शितसे चल रहे हैं। इरएक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६॥

तिहिष्णीः पर्मं पदं सदौ पश्यन्ति सूरयेः । दिवी व चक्षुरातंतम् ॥ ७॥ दिवो विष्ण उत्त वा पृथिच्या महो विष्ण उरोर्न्तिक्षात् । हस्तौ पृणस्त बहुभिर्वसन्यैराप्रयंच्छं दक्षिणादोत सन्यात् ॥ ८॥

अर्थ— मनुष्य (दिचि आततं चक्षुः इच ) जैसं ग्रुलोकमें फैले हुए चक्षुरूपी सूर्यको प्रत्यक्ष देखतं हैं, उसी प्रकार उस (विष्णोः तत् परमं पदं ) ब्यापक देवके उस परम स्थानको (सूरयः सद्। पद्यन्ति ) ज्ञानी जन सदा देखते हैं॥ ७॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत् पृथित्याः ) गुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात् ) वह विस्तृत अन्तरिक्षसे (वहुभिः वसन्येः हस्तो पृणस्व ) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर ले और (दक्षिणात् कित सन्यात् ) दाये तथा वाये हाथोंसे हमें (आ प्रयच्छ ) प्रदान कर ॥ ८॥

भावार्थ — जिस प्रकार घुलोकमें मूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग मदा उसको देखते हैं। वर्धात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रसक्ष होता है॥ ७॥

हे सर्वेद्यापक प्रभो ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष और बुलोकमेंसे बहुत धन तू अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥

इस स्क्रमें मर्बन्यापक ईश्वरका वर्णन है। तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमरकार दिखाई देते हैं, वे सब उमीकी शक्तिमें हो रहे हैं। उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने इनको धारण किया और वही यहांका सब चमल्कार कर रहा है। यह सर्व-व्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाई देना है कि जैसे दो पहरका सूर्य धाकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है।

### सिन्धापा

[२७)२८)]

(ऋषः- मेघातिथिः । देवता- इडा (मंत्रोक्ता)।)

इड़ैवासाँ अर्नु वस्तां ब्रुतेन यस्याः पुदे पुनते देव्यन्तः । घृतपदी शक्तरी सामपृष्ठोपं यज्ञमंस्थित वैश्वदेवी

11 8 11

अर्थ— (इडा एव व्रतेन अस्मान् अनुवस्तां ) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पास अनुकृततामे रहे, (यस्याः पद देवयन्तः पुनते ) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं। (घृतपदी ) स्नेहयुक्त पदवाली, (ज्ञाकरी ) सामर्थ्यवती, (सोमपृष्ठा ) कलानिधि जिसके पीले होता है, ऐसी (विश्वदेवी ) सब देवींका वर्णन करनेवाली वाणी (यहां उप अस्थित) यक्तके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभापासे हम कभी पराड्मुख न हों, अनुकृत्तासं मातृभापाका उपयोग करनेकी अवस्थामें हम सदा रहे। देवता यननेकी इच्छा करनेवाले त्रज्ञन इस मातृभापाके पद्यद्के उचारणके ममय अपनी पित्रता होनेका अनुभव करते हैं। अर्थात् मातृभापाको छोडकर किसी अन्यभापाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो और उत्तने प्रमाणमें मातृभापाका प्रति-वंध होने लगे, तो वे समझते हैं कि पद्यद्में अपवित्रता हो रही है। क्योंकि मातृभापाका हरएक पद उच्चारण करनेवालेके. रक्तके नाय संबंध रखता है। मातृभापाक शब्दोंमें (भृत-पदी) घी भरा रहता है अर्थान् एक प्रकारका तेजन्त्री स्नेहरस रहता है, जिसके कारण मातृभापाका शब्दोच्चार अन्तःकरणपर एक विद्याण भाव उत्तय करता है। मातृभापा (शक्दी)

शक्तिमती भी होती है। परकीय भाषाका ब्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित खीपुरुषोंपर वेसी शक्तिका प्रभाव नहीं जम सकता, जैसा मानुभाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता है। मानुभाषाके पीछे (सोमकलानिधि) कलाओंकी निधि रहती है। सब हुनर इसके साथ रहते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ जाती है। यह (बैश्व+देवी= विश्वे देवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, काप्, तेज, वायु, सूर्य, चन्द्र, विद्युत आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान- इस भाषामें रहनेसे मानों इसमें देवता रहती हैं। ऐसी देवी बलसे युक्त मानुभाषा इरएक सत्कममें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मानुभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जायें। इस प्रकार इस सक्तका एक एक शब्द मानुभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है।

#### कल्या प

[ २८ ( २९ ) ]

( ऋषि:- मेधातिथि: । देवता- वेदः । )

बुदेः स्वृक्तिर्द्धुंघणः स्वृक्तिः पंर्शुर्वेदिः पर्शुर्नैः स्वृक्ति । हुविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं र्जुपन्ताम्

11 8 11

अर्थ— ( वेदः स्वस्ति ) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। ( द्रुं-घणः स्वस्ति ) लक्डी काटनेकी कुल्हाडी कल्याण करनेवाली है। (पर्शुः) परशु कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञकी वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति ) इमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला (हविष्कृतः याज्ञियाः यज्ञकामाः) इवि बनानेवाले, प्जनीय और यज्ञ करनेकी हच्छा करनेवाले ( ते देवासः) वे याजक ( इमं यज्ञं जुपन्तां ) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करे॥ १॥

ज्ञान, बढईके द्वियार, लकडी तोडनेके कुट्दांड, वास काटनेका हंसिया, समिधा तेंग्यार करनेका फरसा, वेदी, द्वि, द्वि तैंग्यार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी ह्च्छा करनेवाले ये सत्र कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करनी चाहिये।

# दो देकोंका सहसास

[२९ (३०)]

( ऋषि:- मेधातिथिः । देवता- अंग्राविष्णु । )

अग्नंतिष्णु मिं तहीं मिहित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नामं। दमेदमे सप्त रत्ना दर्भानी प्रति वां जिह्ना घृतमा चेरण्यात

11 8 11

अर्थ— हे (अग्नाविष्णू) अप्न और विष्णु! (वां तत् महि महित्वं नाम) तुम दोनोंका वह वडा महत्त्वपूर्ण यग है, जो तुम दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुद्ध घृतका पान करते हो। नथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानी) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्ना घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्ना प्रत्येक यज्ञमें उस रसको प्राप्त करती है॥ १॥

भावार्थ — बिद्रा बीर विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी यडी भारी महिमा है। वे दोनों गुप्त रीतिसे गुहामें बैठकर घीका भक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रन्नोंको स्थापित करते हैं और अपनी जिह्नासे गुद्ध घीका स्वाद हेते हैं॥ १॥ अद्यांविष्णू मिह धार्म प्रियं वी वीथा घृतस्य गुह्यां जुपाणा । दमेदमे सुष्टुत्या वांवृधानी प्रति वां जिह्वा घृतमुचेरण्यात्

11 7 11

अर्थ — हे (अग्नाविष्ण्) बान्न कीर विष्णु! (वां धाम महि प्रियं) बापका स्थान वडा प्रिय है। उसको ( पृतस्य गुह्या जुपाणा वीथः) धीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो। (दमे दमे सुष्टुत्या वाबुधानों) प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे बृद्धिको प्राप्त होते हुए (वां जिद्धा' घृनं प्रति उत् चरण्यात्) तुम दोनेकि जिद्धा उम धृतको प्राप्त करती है॥ २॥

आवार्थ- इन दोनेंका एक ही बढ़ा भारी प्रिय स्थान है। ये दोनों घीक गुद्ध रसका स्वाद लेते हैं। इरएक घरमें स्तुतिसे बढते हैं और गुद्ध घीके पास ही इनकी जिह्ना पहुंचती है। २॥

### दो देवोंका सहवास

इस स्क्रमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देवोंका वर्णन है। एक धारिन और दूसरा विष्णु है। 'विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वेच्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वे सुक्तमें हो चुका है। 'विष्णु ' शब्दका दूसरा अर्थ 'सूर्य 'है, सूर्य भी गहुत ही यहा है जीर इस ग्रहमालाका क्षाधार तथा कर्ता-धर्ता है उसकी मंपेक्षा मित्र बहतही महप और छोटी है। सूर्यके साथ हमारे षविकी तुलना की जाय, तो दावानलके साथ चिनगारीकी ही कल्पना हो सकती है। अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह यात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् ब्रह्म जाती है। ठीक यही बात जीवारमाके जन्म होने, उसकी षायुसमाप्तितक जीवित रहने और पश्चात मरनेके साथ त्लना करके देखिये, तो पता लग जायगा। यदि यहां 'विण्णु' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका प्रदण किया जावे, तो ' क्षप्ति ' शब्द्से छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है। उत्पन्न होना, जीवित रहना और युझ जाना ये तीनों बातें जैसी अग्निमें है वैसी ही जीवारमामें हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्याण्क परमात्मा है। यही बात वेद्से छन्यत्र भी कही है-

द्वा सुएर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते ॥

'दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एक ही बुक्षपर रहते हैं। '( ऋ० १।१६४।२० )

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और वूसरा परमात्मा है। इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक ब्राप्त और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा परमात्मा है। यहां श्रिका जीवायमांके किन गुणेकि साथ साधम्ये हैं वह ऊपर कहा है। देहके साथ वारंवार संबंधित होनेके कारण प्रवेक्ति तीनों धर्म जीवायमांके ऊपर श्रारोपित होते हैं, स्योंकि जीवायमा तो न जन्मता है और न मस्ता है। शरीरके थे धर्म उसपर छगाये जाते हैं। ये दोनों—

दमे दमे सप्त रत्ना दधानी (मं०१)

'घर घरमें सात रत्नोंको घारण करते हैं। 'ये सात रत्न यहां प्रत्येक जीवाग्माके प्रत्येक घरमें हैं। पांच ज्ञानेद्रियाँ और मन तथा छुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं। इनमें रमणीयता है, ये मनुष्यके आभूपण हैं अतः ये रन्न ही हैं। जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं; आत्माके हन सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर और भूपण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होता। यद्य-वेंद्रमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रातिहिताः शरीरे, सप्त रक्षन्ति सद्मप्रमादम् । सप्तापः स्वपतो छोकमायुः०

सतापः स्वपतो छोकमायुः० (यनु॰ ३४।५५)
' प्रत्येक गरीरमें मात ऋषि हैं, ये सात इस समास्थानकी
धर्यात् गरीरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात
निदयां सोनेवाले इस जीवातमाके छोकमें जाती है ' इत्यदि
वर्णन भी इन्हीं हृद्वियोका ही वर्णन है, सात रतन, सात ऋषि,
सात रक्षक, सात जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवायमाकी
सात शक्तियोंका है। जयतक यह जीवायमारूपी छान्नि इस
शरीररूपी इवन कुण्डमें जलता रहता है तबतक ये सात
रतन भी रहते हैं, जब यह ग्रह जाता है, तब ये रतन भी
शोभा देना बंद कर देते हैं। ये दोनों भन्नियां—

गुह्यस्य घृतस्य पाथः। (मं १)
घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः। (मं २)
वां जिह्या घृतं प्रति आ (उत्) चरण्यात्।
(मं०१-२)

'गुद्धा घी पीते हैं। इनकी जिह्ना इस घीकी कोर जाती है। 'यह गुद्धा घृत कौनसा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । गुह्मों जो होता है वह 'गुद्धा कहलाता है। यहां 'गुद्धा 'शब्दसे 'बुद्धि ' अथवा 'अन्तः करण ' विवाक्षित है। इसमें जो इंद्रियरूपी गौसे निचोडे हुए दूघका बनाया हुआ घी होता है, वह गुद्धा किंवा गुप्त घी है। यह घी इस बुद्धिमें अथवा इदयकंदरामें रखा हुआ होता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेवन करते हैं। यह बात अब पाठकोंको विदित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तास्पर्य है।

यां महि त्रियं घाम। (मं०२)
'इनका स्थान वडा है और त्रिय है। 'क्यों कि यहां

प्रेम भरा रहता है। सबको यह प्यारा है। सब इसकी ही प्राप्तिके लिये यहन करते हैं। ऐसा इनका स्थान है। तथा— दमेदमे सुण्हत्या वानुधानों। (मं०२)

' घर घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं।' स्थित् हरएक शरीरमें जहां जहां उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहां उसके ग्रुभ गुणोंका गायन होता है, वहां एक तो परमेश्वर भावकी वृद्धि होती है, सौर उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति वढती है। यह जीवात्माकी वृद्धिका उपाय है।

यहां शरीरके लिए 'दम ' शब्द प्रयुक्त हुला है। जिस शरीरमें इंद्रियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम 'दम 'है। दो प्रकारके शरीर हैं। एकमें भोगवृत्ति बढती है और दूसरेमें दमवृत्ति बढती है। जिसमें दमवृत्ति बढती है उसका नाम यहां 'दम ' रखा है और इस दमसे 'सप्त रत्न ' भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें रहते हैं और वहीं शारमाकी शक्ति विकसित होती है।

#### अङ्क्षत

[ ३० ( ३१ ) ]

(ऋषः- भृग्वंगिराः । देवता- धावापृथिवी, निम्नः, ब्रह्मणस्पतिः, सविता च।)

स्वाक्तं में द्यावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अंकर्षम् । स्वाक्तं में नद्यांणस्पतिः स्वाक्तं सिवता करत्

11 8 11

अर्थ— ( द्यावापृथिवी मे सु-आक्तं ) धुलोक कौर पृथ्वीलोक मेरी कांखोंको उत्तम कक्षनसे युक्त करें। (अयं मित्रः स्वाक्तं अकः) यह मित्र मुझे अक्षनसे युक्त करता है। (ब्रह्मणस्पितः मे स्वाक्तं ) क्षानपित देवने मुझे उत्तम अक्षनसे युक्त किया है। (सिवता स्वाक्तं करत् ) सविताने भी मेरी क्षांखोंके लिये उत्तम अक्षन दिया है॥ १॥

भांखमें भक्षन बाढकर भांखोंका भारोग्य बढानेकी स्चना इस मंत्र द्वारा मिलती है। बुलोकसे पृथ्वीतक जो जो सृष्य-न्तर्गत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, उसी तरह मेरी भांखें तेजस्वी बने। यह इच्छा इस सूवतमें स्पष्ट है। यह मंत्र ज्ञानाक्षनका भी स्चक माना जा सकता है। जिससे दृष्टि शुद्ध होती है वह अक्षन होता है, फिर वह साधारण अक्षन हो, अथवा ज्ञानाम्जन हो।

THE REAL PROPERTY.

### अपनि रक्षा

#### [३१ (३२)]

( ऋषि:- भृग्वंगिराः । देवता- इन्द्रः । )

इन्द्रोतिर्भिर्नेहुलाभिनी अ्छ यांव च्छ्रेष्ठाभिर्भघ दन्छ्र जिन्व । यो नो हेच्छार्थर्ः सस्पदीष्ट्र यमुं हिष्मस्तर्ग्धं प्राणो जहातु

11 8 11

अर्थ—हे (इन्द्र) इन्द्र! (यावत् श्रेष्ठाभिः वहुलाभिः ऊतिभिः) मतिश्रेष्ठ विविध प्रकारकी रक्षामाँसे (अद्यः न जिन्च) बाज हमें जीवित रख। हे (मद्यवन् शूर्) धनवान् श्रुरवीर! (यः नः द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करवा है (सः अधरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे। (यं उ द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड देवे॥ १॥

भावार्थ- है धनवान् कौर शूर प्रभो ! सुम्हारे जो धनेक प्रकारके जिल्लेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब हमें प्राप्त हों जौर अनसे हमारी रक्षा होवे जौर हमारा जीवन उनकी सहायवासे सुराकर होवे। जो दुष्ट हमारी विनाकारण निन्दा करता है, वह गिर नावे जीर जिस दुष्टसे हम सब द्वेप करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे॥ १॥

हम परमेश्वरकी सक्ति करें जीर उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्य होकर जानन्द्रका उपभोग करें । परंदु जो दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है जीर उस कारण जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता जीर द्वेषका समुद्ध नाश हो ।



[ ३२ ( ३३ ) ]

( ऋषि:- झहाा । देवता- जायुः । )

उपं <u>भियं पनिसतुं युवानमाहुती</u>वृष्टेम् । अर्थनम् विश्र<u>तो</u> नमों द्वीर्घमार्युः कुणोतु से

11 8 11

अर्थ- (प्रियं पनिमतं ) प्रिय, स्तुविके योग्य, (युवानं आहुतीवृधं ) तरुण जौर धाहुतियोंसे बढनेवाले अप्तिके समीप (नमः विश्वतः उप अगन्म ) धप धारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं। वह (मे दीर्घ आयुः कृणोतु ) मेरी दीर्ष धायु करे।। १॥

प्रतिदिन घर घरमें प्रज्वित शक्ति इवन करनेसे शौर श्रसमें योग्य विद्वित इवनीय प्रशामीका इवन करनेसे घरवाकोंकी शायु मुर्दिगत द्वीती हैं।

## धना, बन और हीर्च आयु

[ \$\$ ( \$8 ) ]

(ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- सम्ह्रोका ।)

सं मां सिश्चन्तु पुरुतः सं पूषा सं बृह्ब्पितिः ।

सं मायमामः सिञ्चतु मुजयां च धर्नेन च दीर्घमार्धः कणोतु से

11 8 11

अर्थ — (मरुतः मा सं सिश्चन्तु) मरुत् भेरे जपर प्रजा जीर धनका सिंचन करें। (पूपा वृहस्पितिः सं सं ) पूषा जीर ब्रह्मणस्पित मेरे जपर उसीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें (अयं अग्निः प्रजया च धनेन च मा सं सिश्चतु) यह जिम मेरे जपर प्रजा जीर धनका उत्तम सिंचन करें। जीर (मे आयुः दीर्घं कृणोतु) मेरी जायु दीर्घ करे।। १॥

देवताओं की सहायतासे मुझे उत्तम संतान विपुक धन और दीर्घ आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघसे पानी बरसना है उसी प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मक्त ' वायु किंवा प्राण है । गुद्ध वायुसे प्राण बल्वान् होकर नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । ' ब्रह्मणस्पति ' की सहायतासे ज्ञान और 'प्रा ' की सहायतासे पृष्टि प्राप्त होगी । इसी प्रकार लिस गुद्धता करता है इसलिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे, प्रजा, धन और दीर्घ आयुकी वृद्धि होगी।

## विष्मप होनेकी प्राथंना

[ ३४ (३५ ) ]

( ऋषि:- धथर्वा । देवता- जातवेदाः । )

अप्ने जातान्त्र णुंदा में सपत्नान्त्रत्यजाताङ्कातवेदो जुदस्त ।

अध्युदं कंणुष्व ये प्रतन्यवीडनांगसुस्ते व्ययदितये स्याम

11 8 11

अर्थ— हे (अरे) अरे !-(मे जातान् सपत्नान् प्रणुद्) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओं को दूर कर। हे (जातवेदः) जानके उत्पादक देव। (अजातान् प्रति नुद्स्च) अपरसे शत्रु न होनेपर भी अंदर अंदरसे शत्रुता करनेवाले शत्रुओं को एकदम हटा। (ये पृतन्यवः अधस्पदं ऋणुष्व) जो सेना लेकर हमपर चटाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे। (वयं अनागसः) हम सब निष्पाप हों और (अदितये स्याम) अदीनता अर्थात् स्वतंत्रताके लिये योग्य हों॥ १॥

ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुकी रीतिसे शत्रुता करनेवाले हीं अथवा गुरू रीतिसे वात करनेवाले हीं, सबके सब वे शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढाई करते हैं, वे भी सब अपने स्थानसे गिर जावें । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाये । अदीनता, भन्यता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।



### **जीभिकत्स**

#### [ ३५ ( ३६ ) ]

( प्रापि:- षाथर्चा । देवला- जातत्रेदाः । )

प्रान्यान्त्यपत्नान्तसहं मा सहं स्व प्रत्यजीता ग् वातवेदो जुदख ।

ह्दं राष्ट्रं पिपृहि सीर्भगाय विश्वं एन्मन्नं मदन्तु देवाः ॥ १ ॥

हुमा यास्ते व्यतं हिराः सहस्रं धमनी हुत ।
तासां ते सवीसामहमक्षेना विल्लमप्येषास् ॥ २ ॥

परं योनेर्वरं ते कृणोमि मा त्वा प्रजामि भूनमोत सून्। ।
अस्वं र त्वाप्रंजसं कृणोम्यक्षानं ते अपिधानं कृणोमि ॥ ३ ॥

अर्थ— (अन्यान् सपत्नान् सहसा प्रसहस्य) दूसरी सीतोंको बल्से दबा दे। दे (जातवेदः) ज्ञानप्रका-शक! (अजातान् प्रति नुदस्य) सभी न यने हुए परन्तु लागे होनेवाली सीतोंको द्र कर। (इदं राष्ट्रं सीभगाय पिपृह्दि) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण कर। (विश्वे देवाः एतं द्रनुमदन्तु) सब देव इसका अनुमोदन करें॥ १॥

(याः ते इमाः शतं हिराः ) को ये सौ नाहियां हैं, (उत सहस्त्रं धमनीः ) और हजारी धमनियां हैं, (ते तासां सर्वासां विलं ) तेरी उन सब धमनियोंका छिद्र (अहं अदमना अपि अधां ) में परवरने बन्द करता हूं॥ २॥

(ते योनेः परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको (अवरं ऋणोमि) में समीप करता हूं। जिससे (प्रजा उत स्नुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभृत्) तुसे तिरस्कृत न करे। (त्वा अस्वं प्रजसं ऋणोमि) तुसे असु-वाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूं। और (अक्षमानं ते अपिधानं ऋणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूं॥ ३॥

#### स्रीचिकित्सा

इस सुक्तमें कीचिकित्साका विषय कहा है। विशेषकर योनिचिकित्साका महत्त्वपूर्ण विषय है। सुक्त अस्पष्ट है और समझनेमें बहुत कठिन है। अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण इम कर नहीं सकते। योनिस्थानकी संकडों नाडियोंका छिद्र यंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है। अर्थात् स्त्रियोंके रक्त-सावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका ताप्पर्य यहां प्रतीत होता है। रक्तसावको दूर करनेका साधन (अइमा) पत्यर कहा है, यह किस जातिका पत्थर है इसकी स्त्रोज वैद्योंको करनी चाहिये। यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस के वावपर लगानेसे, वहांसे होनेवाला रक्तप्रवाह बंद होता होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता होगा। नृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है। धावपर इस पत्थरको हकन जैमा रखना है। यह विधान इसिक्रिय होगा कि यदि किसी धावका रक्तप्रवाह एकबार छगानेसे बंद न होता हो तो उस-पर वह भीपधिका पत्थर बहुत समय तक बांध देना उचित होगा।

फिटफडीका पत्थर कोटे घावपर छगानेसे वधांका रक्त-प्रवाह यंध होनेका कनुभव हैं। इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा को खियोंके योनिस्थानके रक्तप्रवाहको रोकने-वाका यहां कहा है।

् तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाड़ी स्नीके योनिस्यान और गर्भाशयकी नाढियों और धमनियोंका स्थान वदक देनेका उछेल है। इस प्रकार स्थान बदक देनेसे उस स्नीकी सन्तानें होती हैं। स्नी और पुरुष सन्तानें भी होती हैं। इस प्रकार

धमनियोंका स्थान बद्छने पर संतति उस माताका तिरस्कार नहीं करती (प्रजा मा अभि भृत्) प्रजा अथवा संतान द्वारा खीका तिरस्कार दोनेका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस खी की संतान न दोना। जो जिसका तिरस्कार करता है, वह उसके पास नहीं जाता। यहां सन्तान खीका तिरस्कार करती है, ऐसा कहनेसे उस खीकी सन्तान नहीं होती यह बात सिद्ध है। ऐसी वंध्या खीको (अस्-वं प्रजसं कृणोमि) प्राणवाळी प्रजा करता हूं। प्वेंकि प्रकार खीकी धमनियोंका प्रवाह बद्छनेसे वंध्या खीकी भी प्राणवाळी प्रजा होती है। 'अस्व' शब्द 'अस्—वन्, 'असु—वान्' प्राणवाळा इस

भर्थमें यहां है। यहां 'भर्थ 'ऐसा भी पाठ है। पाठ मान-नेपर 'बलवान् 'ऐसा अर्थ होगा।

वंध्या दो प्रकारकी होनी है, एककी सन्तान नहीं होती कौर दूसरीकी सन्तान होती है परंतु मर जाती है। इन दोनों प्रकारकी वंध्याओं का योनिस्थानकी नादियोंका रुख बदल देनेसे सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेकी संभावना यहाँ कही है। राखेंवेद्य इसका विचार करें। यह राख्य प्रयोग करनेवाले कुशल डाक्टरोंका विषय है, इसलिये इस स्कपर विचार करना उनका कार्य है।

### पतिपत्नीका परस्पर केम

[ ३६ (३७)]

(ऋषि:- अथर्वा । देवता- अक्षि । )

अक्षोिनौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समर्जनम् । अन्तः क्रंणुष्य मां दृदि मन् इकी सहासंति

11 8 11

अर्थ— (नौ अक्यौ मधुसंकारो ) हम दोनोंकी गांखें मधुके समान मीठी हों। (नौ अनीकं समञ्जनं ) हम दोनोंकी गांखके अप्रभाग उत्तम अञ्जनसे युक्त हों। (हिद्दि मां अन्तः कृणुष्व ) अपने हृदयके अन्दर मुहे रख। (नौ मनः इत् सह अस्ति ) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे॥ १॥

पतिपत्नीकी आंखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका अनुभव हो । कसी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव लाग उठे । दोनों-की आंखें, उत्तम अञ्जनसे ग्रुह, पवित्र और निद्रिष हों । किसीकी भी दृष्टिमें अपवित्रता न हो । आंखकी पवित्रता साधारण अञ्जन करता है, उसी प्रकार ग्रानसे भी दृष्टिकी पवित्रता होती है ।

पति भपने हृदयमें पत्नीको भच्छा स्थान दे, वहां धर्मपत्नीके सिवाय किसी दूसरी स्थीको स्थान न मिछे। इसी प्रकार पत्नी भी भपने हृदयमें पतिको स्थान दे भौर कभी धर्मपतिके बिना दूसरे किसी पुरुषको वहां स्थान प्राप्त न हो। (इदि मां अन्तः कुणुज्व) पतिपत्नी एक दूसरेको ही अपने हृदयमें स्थान दें।

(मनः सह असाति) पितपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हुआ हो, कभी विभक्त न हो। इनमेंसे कोई एक व्यक्ति दूसरेके साथ न झगढे और अपना मन किसी दूसरे व्यक्तिके साथ न मिलावे।

इस प्रकार पतिपत्नी रहें भीर गृहाश्रमका न्यवहार करें। इस मंत्रमें पतिपत्नीके गृहस्याश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है।

### प्तरी प्रतिके लिये बल स्नाबे

[ ३७ (३८ ) ]

( ऋषि:- क्यवी । देवता- किंगोस्ता । )

अभि त्वा मर्नुजातेन दर्घा<u>मि</u> मम् वासंशा। थथासो मम केर्नुको नान्यासा कीर्त्याशन

11 8 11

अर्थ—(मम मनुजातेन वाससा) अपने विचारके साथ बनाये गए वससे (त्वा आभी द्धामि) तुसे मैं बांध देती हूं।(यथा केवलः मम असः) जिससे त् एक मात्र केवल मेरा पति होकर रहे और (अन्यासां न चन कीर्नयाः) अन्य खियोंका नामतक छेनेवाला न हो ॥ १॥

सी अपने हायमे सृत काते, चर्ला चलावे, मृत निर्माण कर और अपनी कुशलतापूर्वक निर्माण किये हुए कपहेसे पतिके पहिननेके वस्न निर्माण करें। पत्नीके हारा काते हुए मृतसे बने हुए वस्त पति पहने। नृत कातनेके समय परनी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ मृत काते और पति भी ऐसा कपढा पहनना अपना वैभव माने। इस प्रकार परस्पर प्रेमका स्यवहार करनेसे धमपित भी दृसरी खीका नाम नहीं लेगा, और धमपितनी भी दूसरे पुरुपका नाम नहीं लेगी। इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों।

यह सुक्त भी गृहस्थी लोगोंको ध्यानमें भारण करने योग्य उपदेश दे रहा है।

### पित्यत्नीका एकम्ल

[ ३८ ( ३९ ) ]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- वनस्पति: । )

इदं खंनामि मेपुजं मापुरुयमंभिरोह्दम् । पुरायुवो निवर्वनमायुवः प्रंतिनन्दंनम् येनां निच्क आंसुरीन्द्रं देवेस्पृत्रपरिं । वेना नि क्वें न्वामुहं यथा वेऽसानि सुप्रिया

11 8 11

11 7 11

अर्थ — में (इदं औपधं खनामि) इस कीपधि वसस्पितको खोदती हूं। यह औपधि (मां-पर्यं) मेरी बोर दिए क्षाकिषत करनेवाला और (अभिरोरुदं) सब प्रकारसे दुर्वतंनको रोक्षनेवाला, (परायतः निवर्तनं) कुमागैमें दूर जानेवालको भी वापस लानेवाला, बीर (आयतः प्रतिनन्दनं) संयममें रहनेवालका बानन्द बढानेवाला है। १॥

(आसुरी) श्रासुरी नामक श्रीपिधने (येन देवेभ्यः परि इन्द्रं नि चक्रें) जिस गुणके कारण देवेंकि कपर हन्द्रको शिषक प्रभावशाली वनाया, (तेन अहं त्वां निकुर्वें) उससे में तुझे प्रभावशाली वनाती हूं, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी विय धर्मपत्नी में यन्॥ २॥

इसका नाम धासुरी वनस्पति है। इसके प्रमावसे इन्द्र सब देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया। इस वनस्पतिसे में धपने पतिको प्रभावित करती हूं, जिससे में धर्मपत्नी धपने पतिकी प्रिय सखी वनकर रहूं॥ २॥

भावार्थ — में इस गौपधिको मृमिसे खोदकर छाती हूं, इससे मेरी श्रोर ही पविकी शांखें छगी रहेंगी, शर्यात् किसी जन्य स्थानमें नहीं जायेंगी, इस प्रकार सय प्रकारके दुवैर्वनसे यचाव होगा, यदि दुर्मागेमें उसका पांव पढ भी जाए तो वह निश्चयसे वापस था जाएगा और वह संयमसे रहकर श्रय शानंद प्राप्त कर सकेगा ॥ १॥

प्रतिची सोर्ममिस प्रतीच्युत स्र्यम् । प्रतिची विश्वान्द्रिवान्तां त्वाच्छावदामिस ॥ ३॥ अहं वदामि नेत्त्वं समायामह त्वं वदं । ममेदस्तत्त्वं केवंछो नान्यासां कीर्तयश्चिन ॥ ४॥ यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्य स्तित्रः । इयं ह मह्यं त्वामोषं विर्वेद्भेव न्यानंयत् ॥ ५॥

अर्थ— त् ( सोमं प्रतीची असि ) चन्द्रके संमुख रहती है, ( उत सूर्य प्रतीची ) कौर सूर्यके संमुख रहती है, वथा ( विश्वान् देवान् प्रतीची ) सब देवोंके संमुख रहती है। ( तां त्वा अच्छा वदामसि ) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूं ॥ ३ ॥

(अहं वदामि) में बोकती हूं, (न इत् त्यं) त्न बोछ। (त्वं सभायां अह वद्) त्सभामें निध्यपूर्वक बोछ। (त्वं केवलः मम इत् असः) त् केवल मेराही होकर रह, (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्योंका नाम तक न है॥ ४॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि तू जनोंसे दूर जंगल्झें रहेगा, (यदि वा नद्यः तिरः) यदि तू नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओपाद्यः) यह औषधि (त्वां वध्वा) तुसे जांधकर (महां नि आनयत् ह) मेरे पास के भावेगी !! ५॥

भावार्थ— यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके संमुख रहकर तेजस्विता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिन्य गुण केती है। इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है॥ ३॥

हे पति ! घरमें जब मैं बोलूं तब मेरे भाषणका धनुमोदन त् कर। तू सभामें खूब वक्तृत्व कर। परंतु घरमें धाकर तू वेवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे धनुकूल रह। ऐसा करनेसे तुझे किसी धन्य स्त्रीके नाम तक लेनेकी धावश्यकता महीं रहेगी ॥ ४॥

यदि त् प्राममें हो या वनमें गया हो यदि नदीके पार गया हो अथवा नदीके हस कोर हो, यह कीषधि ऐसी है कि किसके प्रभावसे त् मेरे साथ बंधकर मेरे पासही आवेगा और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेंगा ॥ ५ ॥

यह स्क स्पष्ट है इसिलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है। पितके लिये एकही स्त्री धर्मपतनी हो सौर पत्नीका एकही पुरुष धर्मपिति हो, यह विवाहका उचातम आवशे इस स्कने पाठकोंके सन्मुख रखा है। कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीको छोडकर किसी दूसरी झीकी अपेक्षा न करे और कोई स्त्री अपने विवाहित धर्मपतिको छोडकर किसी दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश दोकर अत्यन्त प्रेमपूर्वक न्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका न्यवहार सुखपूर्वक करें। इस स्कर्में 'आसुरी ' वनस्पतिका उपयोग कहा है। इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनु-ष्यकी प्रवृत्ति पापाचरणकी और नहीं होती। ऐसा हसका फळ वर्णित है। यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चळता।



( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- मन्त्रोक्ता । )

दिन्यं सुंपूर्णं पंयसं बृहन्तंमुपां गर्भं वृष्यममोर्वधीनाम् । अभीपतो वृष्टया तुर्पयन्तुमा नी गोष्ठे रियष्ठां स्थापयाति

11 8 11

अर्थ— (दिव्यं, पयसं सुपर्णे) माकाशमें रहनेवाले, जलको धारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं मुष्मं) जलकी बढी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भे) सौषधिवनस्पतियोंका गर्भे बढानेवाले, (अभीपतः कृष्ट्या तर्पयन्तं) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा वृष्टि करनेवाले, (रिय-स्थां) शोभायुक स्थानमें रहनेवाले मेंबको देव (सः गोष्टे आ स्थापयतु) हमारी गोशास्त्रकी भूमिमें स्थापित करे कर्षात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे॥ १॥

į

मेघ धाकाशमें संचार करता है, वह जलते परिपूर्ण होता है, जलकी वृष्टि करता है, उसके जलसे सब धौषि वनस्पित्यां गर्भयुक्त होती हैं, यह धन्य रीतिसे धयनी वृष्टि द्वारा सबकी तृप्ति करता है, सबकी शोभा बढाता है, यह सबका हित करनेवालों मेघ हमारी भूमिमें, जहां हमारी गौष् रहती हैं, वहां उत्तम वृष्टि करावे और हम सबको तृप्त करे।

अब्हरूएसबासा देव [४० (४१)]

( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- सरस्वान् । )

यस्यं वृतं पुश्रवो यनित सर्वे यस्यं वृत उपितिष्ठेनत् आपंः । यस्यं वृते पुष्टपतिनिविष्टस्तं सरंस्वन्तमवसे हवामहे

11 8 11

आ प्रत्यश्चे दुाश्चेषे दुार्खंसे सर्रस्वन्ते पुष्टपिते रिय्धाम् । रायस्पोपं अवस्युं वसाना हुह हुविम सर्दनं रियाणाम्

11 7 11

अर्थ— (सर्वे पदावः यस्य वर्त यन्ति) सब पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य वर्ते आपः उप-तिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य वर्ते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके वर्तमें पोपणकर्ता कार्य करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी अपनी रक्षांके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥॥॥

(दाशुपे गत्यश्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय संमुख होकर दान देनेवाले, (पुष्टपति सरस्वन्तं) पुष्टि करनेवाले, शमृतरसवाले, (रिय-स्थां) ऐश्वर्यमें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोपं अवस्युं) धनकी पुष्टि करनेवाले और जक्षवाले, (र्यीणां सद्नं) धनोंके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह इसानाः) यहां रहनेवाले हम सब (आ हुवेप्र) प्रार्थना करते हैं॥ २॥

भावार्थ— सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियमसे बहता हैं, जिसके नियमसे सबकी पुष्टि होती हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

हरएक दाताको जो धन देता है, सबका जो पोपण करता है, जिसके कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके ऐश्वर्यको यहाता है, और जिसके पास अस भी विपुछ हैं, जिसके बाश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि, उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस हैं। वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे, हमें पुष्ट करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे।

> सनुष्योंका निरी**क्षक देव** [४१ (४२)]

> > ( ऋषि:- प्रस्कण्वः । देवता- इयेनः )

अति धन्यान्यत्यपस्तैतर्द इयेनो नुचक्षां अवसानद्र्यः । तर्न विश्वान्यवेरा रजांसीन्द्रेण सख्यां शिव आ जंगम्यात्

11 8 11

अर्थ- (अवसान-दर्शः, नृच्धाः, रयेनः) धन्तिम धनस्यारो समझनेवाछा, सब मनुष्योंको ययावत् जानने-वाछा, सूर्यवत् प्रकाशमान कृष्यर, (धन्वानि अति अपः अति ततर्द् ) रेतीछे देशोंके ऊपर भी जरुकी अस्थत वृष्टि करता है। तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके छोकोंके प्रति (इन्द्रेण सहया शिवः) अपने मिषके साथ फल्याण रूप दोकर (तरन्) सबको पार करता हुथा (आ जगस्यास् ) प्राप्त होता है॥ १॥ रुषेनो नृचक्षा दिच्यः सुंपूर्णः सहस्रंपाच्छ्तयानिवेयोधाः। स नो नि यंच्छाद्रसु यत्पराभृतमुसाकंमस्तु पितृषु स्वधावेत

11 2 11

अर्थ— (मृचक्षाः दिव्यः सुपर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, युक्तोकर्षे रहनेवाला, उत्तम किरणोवाला, (सहस्रपात् शतयोनिः) सहस्र पात्रोंसे सर्वत्र संचार करनेवाला, सेंकडों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (वयोधाः श्येनः) अन्नको देनेवाला, स्पंवत् प्रकाशमान (सः) वह देव (यत् प्राभृतं वसु) जो अन्योंसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (नः नियच्छात्) हमें देवे। (अस्माकं पितृपु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अम्बाला मोग सदा रहे॥ २॥

सब मनुष्योंकी अन्तिम अवस्थाका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कर्मीका योग्य निरीक्षण करनेवाला, युलो-कर्मे प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकाशकी गतियोंसे सर्वत्र संचार करता है, और जो सेंकडों प्रकाशकी उत्पादक शिक्तयोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न करता है, जो सबको अब देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले प्रदेशोंपर भी बहुत वृष्टि करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है, पर रेतीले प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता है। यह देव युलोकमें रहकर अन्यान्य लोक लोकान्तरोंको धारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार कराता है। इन्द्र अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है। यह देव अन्योंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब तो उपासकोको देता ही है, उसक अलावा अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देना है। वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अज्ञादि पदार्थ देवे।

### पापसं मुक्तता [४२(४३)]

(ऋषः- प्रस्कण्यः । देवता- सोमारुद्रो ।)

सोमांरुद्वा वि वृहतं विष्वं नीमभी ना या नो गर्यमानिवेशे । बाषेथां दूरं निर्फ्तितं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुक्तमस्मत् सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मदिश्वां तुनू पुं भेषज्ञानि धत्तम् । अवं स्यतं मञ्चतं यन्नो असंत्तन् पुं बुद्धं कृतमेने। अस्मत्

11 8 11

गर्मा .

अर्थ— हे (सोमारुद्रा) सोम बौर रुद्र! (या अमीवा) जो रोग (नः गयं आधिवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हो गया है, उस (विषूचीं विवृह्तं) फैलनेवाले रोगको दूर करो। (निर्ऋति पराचैः दूर वाधेयां) दुर्गिको विशेष रीतिसे दूर पर ही रोक दो। (कृतं चित् पनः) हमारा किया हुका भी जो पाप हो, वह (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे छुडानो॥ १॥

है (सोमारुद्रा) सोम और रुद्र! (युवं अस्मत् तन्यु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (एतानि विश्वा भेप-जानि धत्तं) इन सब औषधियोंको स्थापित करो। (यत् तन्यु वद्धं नः एनः असत्) जो शरीरोंके मंबंधसे हुला हमारा पाप है उससे (अवस्थतं) हमारा बचाव करो। (अस्मत् कृतं एनः मुमुक्तं) हमारे द्वारा किंय हुए पापसे हमारी मुक्तता करो॥ २॥

' समीव ' नाम उन रोगोंका है कि जो आम अर्थात् पचन न हुए अससे होते हैं। पेटमें जो अस जाता है वह वहां हजम न हुआ तो उसका आम बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं। इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं 'सोम ' शब्द वनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधिके सेवनसे आमका दोप दूर हो सकता है। यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है।

८ ( मथवै. पु. भा. कां. ७ )

' रुद्र ' नाम प्राणका अथवा शरीरमें रहनेवाली जीवन शक्तिका है। यह रौद्री शक्ति मनुष्यका दोष दूर करनेमें समर्थ है। प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और दूसरे आंठोंमें प्राणकी योग्य गति होनेसे शौचशुद्धि होनेके कारण आमका दोष दूर होता है।

शरीरकी सब दुर्गिति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर किए जा सकते हैं। यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होनेके कारण कुछ पाप हो भी गया हो, तो उक्त देवताओंकी सहायतासे वह पाप दूर हो सकता है और पापसे आनेवाछी सब विपक्तियां भी दूर हो सकती हैं।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि (विश्वानि भेषजानि) संपूर्ण भीषधियां सोम भीर रुद्रसे प्राप्त हो सकती हैं। सोम तो भीषधियोंका राजा ही है, अतः उसके पास सब भीषधियां रहती ही-हैं। रुद्र भी जीवनशक्तिमय है, इसकिने कहां जीवनशक्ति होगी, वहां रोग कैसे आसकते हैं ? इस प्राणसे भी सब भीषधियां मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं। इनसे पूर्ववद् शरीरके दोष भीर सब पाप दूर हो जाते हैं।

### वाणी

[88) [88]

(ऋषि:- प्रस्कण्यः । देवता- वाक् । )

श्चिवास्त एका अञ्चिवास्त एकाः सबी विभिष सुमनुस्यमानः।

तिस्रो वा<u>चो</u> निहिता <u>अन्तर्रास्मन्तासामेका</u> वि पंपातानु घोषम्

11 8 11

अर्थ— (ते एकः शिवाः) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशिवाः) तेरे दूसरे प्रकारके शब्द कछुम भी होते हैं। (सुमनस्यमानः सर्वाः विभिर्षि) उत्तम मनवाला द्वन सबको भारत करता है। (तिस्रः वाचः अस्मिन् अन्तः निहिताः) तीन प्रकारकी वाणियां इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रूपसे रहती हैं। (तासां एका घोषं अनु विपपात) उनमेंसे एक बढे स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है।। १ ॥

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नाभिस्थानमें, पश्यन्ती हृद्यस्थानमें, मध्यमा छातीके ऊपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है। जो शब्द बोछा जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है। पहिछी तीनों वाणियां गुस हैं और चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोछते हैं। यह चौथी वैखरी वाणी मनुष्य ग्रुम और अग्रुम दोनों प्रकारसे बोछते हैं। अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उत्तम शुभ संस्कार युक्त मनवाका होकर ग्रुम शब्दोंका ही प्रयोग करे। यही शुभ वाणी सबका करवाण कर सकती है।



[88(84)]

(ऋषः- प्रस्कण्यः । देवता- इन्द्रः, विष्णुः ।)

उमा जिंग्ययुने परा जमेथे न परा जिग्मे कतुरश्रनेनयोः । इन्द्रंश्र निष्णो यदपस्पृत्रेथां त्रेधा सहस्रं नि तदैरयेथाम्

11 \$ 11

अर्थ— (उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिन्यथुः) विजय करते हैं। वे कभी (ज परा जयेथे) पराजित नहीं होते। (इन्द्रः विष्णो स) हे इन्द्र और हे विष्णु! (यस् अपस्पृधेथां) जब तुम दोनों मिककर स्पर्धासे शत्रुसे युद करते हो, (तत् सहस्रं त्रेधा वि पेरयेथां) तब हमारों शत्रुत्रोंको तीन प्रकारसे मगा हेते हो॥ ॥ 'विष्णु' नाम न्यापक परमात्माका है और 'इन्द्र' नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी शक्तिको प्रदान करनेवाले जीवारमाका है। ये दोनों विजयी हैं। ये ही नर और नारायण हैं, ये शरीररूपी एक ही रथपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। ये दोनों ही विजयशाली हैं। ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं। इनमें विजयी इन्द्र तो उन्हींका जीवारमा है और विज्यु उसका परम मित्र परमात्मा है। इन दोनो अर्थात् आत्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके अन्दर है, इसिक्ये यदि वे मनुष्य इस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे; तो निःसन्देह उनकी विजय होगी।

# ईच्यानिकारक औषघ

[84(84,80)]

( ऋषिः - प्रस्कण्वः, ४७ अथर्वा । देवता - ईर्प्यापनयनं भेषजम् ।)

जनदिश्वज्ञनीनांत्सिन्धुतस्पर्याभृंतम् । दूरान्त्रां मन्य उद्गृंतमीव्याया नामं भेषुजम् अमेरिनास्य दहेता दानस्य दहेतुः पृथंक् । एतामेतस्येष्यांमुद्गामिनिन समय

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (विश्वजनित् जनात्) संपूर्ण जनोंके हितकारी जनपदसे तथा (सिन्धुतः परि आभृतं) समुद्रसे जो काया गया है, वह (ईर्ष्यायाः नाम भेषजं) ईर्ष्याको दूर करनेवाकी कौषध है, हे कौषध ! (दूरात् त्वा उद्भृतं मन्ये) दूरसे तुम कौषधको यहां लाया गया है, यह में जानता हूं ॥ १ ॥

है जीवध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इव ) इस जलानेवाले अग्निके समान तथा (पृथक् दहतः दावस्य ) अलग जलानेवाले दावानलके समान भवंकर (एतस्य एतां ईव्यों ) इस मनुष्यकी इस ईप्यांको (उद्ना अग्नि इव शमय ) पानीसे अग्निको शान्त करनेके समान शान्त कर ॥ २॥

मनमें जो ईर्ज्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता है, वह इस औषधके प्रयोगसे तूर होता है। सुविद्य वैद्योंको उचित है कि वे इन मनके उत्पर प्रभाव करनेवाली औषधियोंकी खोज करें। इस समय वैद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेमें अस-मर्थ समझे जाते हैं। यदि ये औषधियां प्राप्त हो जाए तो मनके रोग भी तूर हो सकते हैं। इस सूक्तमें औषधिका नामतक नहीं है। बहा इसकी सोजमें बढ़ी कठिनता है।

# सिद्दिकी कार्यना

[88 (86)]

(ऋषः- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता।)

सिनीवा<u>ति</u> पृथुंषुके या देवानामासि स्वसा । जुबस्वं हुन्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिङ्कि नः

11 8 11

अर्थ — हे (सिनीवािल पृथु - ष्टुके) मजयुक्त और बहुतों हारा प्रशंसित देवी! (या देवानां स्वसा असि) को त् देवोंकी भगिनी है। हे (देवि) देवि! त् (आहुतं हन्यं जुषस्व) हवनकी गई भाहुतियोंको स्वीकार कर। और (नः प्रजां दिदिब्दि) हमें उत्तम सन्तान दे॥ १॥ या से<u>बाहुः स्वेङ्</u>यिरः सुषूमां बहुस्रवेरी । तस्य विद्यत्त्वये हृतिः सिनीबाल्य जीहोतन ॥ २ ॥ या विद्यतीन्द्रमसि प्रतीचीं सहस्रांस्तुकाभियन्तीं देवी । विष्णीः पत्नि तुम्पं राता हुवींपि पति दे<u>वि</u> राधंसे चोदयस्व ॥ ३ ॥

अर्थ— (या सुवाहु: स्वङ्गुरि: ) जो उत्तम वाहुवाली और उत्तम अंगुलियोंवाली, (सुपूमा यहु स्वरी) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्ये विश्पतन्ये सिनीवालये ) उस प्रजापाटक अन्नयुक्त देवताके लिये (हवि: जुहोतन ) इवि प्रदान करो ॥ २॥

(या विद्यत्नी इन्द्रं प्रतीची असि ) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सन्मुख रहती है। तथा (सहस्प्र- स्तुका देवी अभियन्ती । इजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे वहती है। हे (विष्णोः पितन ) विष्णुकी पत्नी ! हे (देवि ) देवि ! (तुभ्यं हर्वीपि राता ) तुम्हारे लिये में हवियां अपण करता हूं। हमारी (राधसे पित चोदयस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पनिकी प्रेरित कर ॥ ३॥

हस मूक्तमें 'विष्णु' अर्थान स्थापक देवकी पत्नी अर्थान् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है। यह न्यापक ईश्वरकी शक्ति । संपूर्ण अन्य देवताओं में आकर कार्य करती है, सब जगत्का पाठन इसी शक्ति होता है। हजारों ज्ञानी जन शक्तिका अनुभव करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्नुति करते हैं। यह शक्ति अपने पति सर्वस्थापक ईश्वरको प्रेरित करे ताकि वह हमें सब प्रकारकी सिन्धि देवे।

# अस्त-शिक्त

[ ४७ ( ४९ ) ] (ऋषः- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता।)

कुहूं देवी सुक्रते विद्यानापंसमास्मिन्युक्ते सुहर्वा जोहवीमि । सा नी र्षि विश्ववारं नि येच्छाददातु बीरं जतदायमुक्थ्यप्र कुहूर्देवानां प्रसंस्य पत्नी हन्यां नो अस्य ह्वियों जुपेत । सृणोत्तं युक्क्षंज्ञती नो अद्य रायस्पोपं चिक्तितुर्यां दधातु

11 8 11

11 7 11

अर्थ— ( सुकृतं विद्यानापसं सुहवा ) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, ( कुहूं देवीं ) एथ्वीपर जिसके लिए हवन होता है ऐसी दिन्य शक्तिमयी देवीको में ( अस्मिन् यही जोहवीमि ) इस यहमें खुलाता हूं। ( सा विश्ववारं रार्थि नः नियच्छात् ) वह सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे। तथा ( उक्थ्यं शतदायं वीरं द्दातु ) प्रशंसनीय और संकंहों दान करनेवाल वीरको प्रदान करे॥ १॥

(देवानां अमृतस्य पत्नी कु-हू) सब देवोंक बीचमें जो पूर्णतया धमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुहू, धर्याद्र जिसके लिए सब इस प्रध्वीपर इवन करते हैं, वह (नंः हव्या) इमारे द्वारा प्रशंसित होने योग्य है। वह (अस्य हिवपः जुपेत) इस दिवका सेवन करे। (उदाती यज्ञं श्रृणोतु) इच्छा करती हुई वह देवी यज्ञका बृत्तान्त सुने और (चिकितुपी रायस्पोपं अद्य नः द्धातु) ज्ञानवाली वह देवी धनसमृद्धि धान हमें देवे॥ २॥

इस पृथ्वीपर जिसका सकार होता है उसको ' हु-हू ' कहते हैं। यह ( असृतस्य पत्नी ) धमर ईश्वरकी धादि शक्ति हैं। और यह ईश्वर ( देवानां असृतः ) संपूर्ण देवोंमें धमर है। इसकी धमर शक्तिसे ही सब धम्य देव धमर बने हैं। परमेश्वरी शक्तिकी इस उपासना करते हैं। वह देवी हमें घन और वीरता देवे।

# पुष्टिकी मार्थना

[86(40)]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- मंत्रोक्ता।)

राकामृहं सुहवां सुष्टुती हुंवे शृणोतं नः सुभगा वोधंतु त्मनां। सीव्यत्वपं सूच्याच्छिद्यमानया दुदांतु वीरं शतदायमुक्थ्य प्

11 5 11

यास्ते राके सुमृतयंः सुपेश्चंसो याभिर्ददांसि दाशुवे वस्नि । ताभिना अद्य सुमनां उपागिह सहस्रापोषं सुभगे रराणा

11 2 11

अर्थ— (अहं सुहवा सुपुती राकां हुवे) में उत्तम बुलानेयोग्य कीर स्तुति करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमाके समान भाव्हाददायिनी देवीको बुलाता हूं। (भूणोतु) वह निरी प्रार्थना सुने और (सुमगा नः तमना बोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें भपनी शक्तिसे जगावे। (अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीव्यतु) कभी न ट्टनेवाली स्ईसे वह भपने कपडे सीवे और (उक्थ्यं शतदायं वीरं द्दातु) प्रशंसनीय सेंकडों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥१॥

हे (राके) शोमा देनेवाली देवी ! (याभिः दाशुषे चसूनि ददासि) जिनसे तू दानाको धन देती है। (याः ते सुपेशसः सुमतयः) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमितयां हैं, हे (सुभगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (ताभिः रराणा सुमनाः) उन सुमितयोंसे शोमनेवाली उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्त्रपोषं उपागिहि) भाज हमें हजारों तरहके पुष्टियोंको लाकर दे॥ २॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है। इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा कई गुनी अधिक प्रसन्नता हैं बरके तेजसे होती है। इस स्कमें पूर्ण चन्द्रप्रभाके वर्णन के मिषसे आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है। यह परमात्माकि हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रवुद्ध करे, और ज्ञान द्वारा हमारी उन्नति करे। इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसंतित देवे और हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे।

# सुसकी मार्थना

[89(48)]

(ऋषि:- अथर्वा । देनता- देवपरन्यौ ।)

देवा<u>नीं</u> पत्नीरुश्वतिर्यन्तुं नः प्रावन्तुं नस्तुजये वार्जसातये । याः पार्थिवा<u>सो</u> या अपामपि त्रते ता नी देवीः सुह<u>त</u>ाः शर्मे यच्छन्तु ।। १ ॥

अर्थ— (उरातीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु ) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियां हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु ) सन्तान कीर बज्जकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवासः) जो प्रध्वीपर स्थिर बीर (याः अपां व्रते अपि) जो कार्योंकी नियमन्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः) वे उत्तम प्रशंसित देवियां (नः रामे यच्छन्तु ) हमें सुख देवें ॥ १ ॥

उत मा व्यन्तु देवपंत्नीरिन्द्राण्यं भुमाय्याधनी राट् । आ रोदंसी वरुणानी शूंणोतु व्यन्तुं देवीर्थ ऋतुर्जनीनाम्

11 7 11

अर्थ- (उत देवपत्नीः माः व्यन्तु ) भीर देवोंकी पत्नियां ये देवियां हमारे हितकी हच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्त्रकी पत्नी, (अग्नाट्यी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, (रोदसी) रुद्रकी पत्नी, (चरुणानी) जलदेव वरुणकी पत्नी (आञूणोतु ) हमारी पुकार सुने । (जनीनां यः ऋतः) स्रियोंका जो ऋतुकाछ है, उस ममय ( देवी: व्यन्तु ) ये देवियां हमारा हित करें ॥ २ ॥

देवताओंकी शक्तियां देवोंकी पत्नियां हैं। अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियां भी विविध हैं। ये ही इनकी परिनयों हैं। परनी पालन करनेवाली होती है। अग्निशक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशक्ति वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियां अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव 🕻 उतनी ही दनकी पत्नियां हैं। ये सब देवशनितयां हम सब मनुष्योंको सुख भीर शान्ति प्रदान करें।

# कर्म और विजय

[ ५० ( ५२ ) ] ( ऋषः- भक्तिराः । देवता- इन्दः । )

यथां वृक्षमुश्रनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति । एवाइमद्य किंतुवानुक्षेत्रेच्यासमप्रति तुराणामतुराणां विशामवेर्जुषीणाम् ।

11 8 11

समैतुं विश्वतो मगों अन्तर्हस्तं कृतं मम

11 7 11

इंडे अप्रि स्वावंसुं नमीं मिरिह प्रसुक्तो वि चंयत्कृतं नेः । रथैरिव प्र भरे बाजयंद्भिः प्रदक्षिणं मुरुतां स्तोमंमृष्याम्

11 3 11

अर्थ-(यथा अशनिः) जिस प्रकार विद्युत् (वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति) वृक्षका सर्वेदा नाश करती है, (प्रव अहं अद्य अक्षेः कितवान् ) वैसी में बाज पारोंके साथ जुबारियोंको (अप्रति चध्यासं ) बहुत बुरी रीविसे मारू ॥ १ ॥

(तूराणां अतुराणां ) त्वरा करनेवाळी धर्यात् उत्साह्युक्त तथा मन्द किंवा सुस्त धीर (अवर्जुपीणां विद्यां ) बुराईका वर्णन न करनेवाली प्रजामोंका (भगः विश्वतः समैतु) ऐश्वर्य सब मोरसे इकट्टा होवे मौर वद (मम अन्त-हेंस्तं कृतं ) मेरे इस्तके अंदर भाए हुएके समान हो ॥ २ ॥

(स्ववसं अग्निं नमोभिः ईंडे ) अपने नित धनसे युक्त और प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पूजा करता हूं। (इह प्रसक्तः नः कृतं विचयत् ) यहां रहवा हुमा यह देव हमारे किये कर्मको संप्रहित करे, जैसा (वाजयद्भिः रथैः इव प्रभारे ) बल्युक्त बन्नोंसे रथोंके समान सब स्थानको नर देता हूँ। पश्चात् में ( मरुतां प्रदक्षिणं स्त्रोमं ऋध्यां ) मरुतोंका श्रेष्ठ स्तीत्र सिंद्र करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ- जिस प्रकार विजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उसी प्रकार में पाशोंके साथ जुनारियोंका नाश करता हूं ॥ १ ॥

कुछ प्रजाजन किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले, कुछ सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करने-वाळे होते हैं। उन सब प्रजाजनीका धन एक स्थानपर जमा होते और वह मेरे हाथमें बाए हुए धनके समान हो ॥ २ ॥

में ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हं। यह देव हमारे कर्मीका निरीक्षण करे। और जिस प्रकार रथोंसे घन इकट्टा करते हैं उसी प्रकार हमारे सब सकर्मीका फढ़ इकट्टा होते । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तीत्रीका गायन करके भागन्दसे रहें ॥ ३ ॥

| व्यं जीयम् त्त्रयां युजा इतम्हमाकमञ्जूमुदीवा भरीभरे ।            |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|
| अस्मम्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृष्टि प्र अत्रूणां मघवन्वृष्ण्यां रुज | 11 8 11 |
| अजैवं त्वा संहिंखित्मजैवमुत संरुषंम् ।                           | •       |
| अदि वृको यथा मर्थदेवा मध्नामि ते कृतम्                           | 11 4 11 |
| उत प्रहामतिदीना जयति कृतिमन श्राप्ती नि चिनोति काले ।            |         |
| यो देवकांमो न धनं रुणादि समित्तं रायः सृंजिति स्वधार्भः          | 11 & 11 |
| गोभिष्टर्मामति दुरेवां यवेन वा क्षधं पुरुह्त विश्वे।             |         |
| व्यं राजंसु प्रयुगा चनान्यरिष्टासो वृज्ननीमिर्जयेम               | 11 9 11 |

अर्थ— (वयं त्वया युजा घृतं जयेम) इम तेरी सहायवासे युक्त होकर घेरनेवाछे शत्रुको जीतें। (भरे भरे अस्माकं अंशं उद् अस) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर। हे (इन्द्र) इन्द्र! (अस्मभ्यं वरीयः सुगं कृषि) इमारे किये वरिष्ठ स्थानसे जाने योग्य कर। हे (मघयन्) धनवान् इन्द्र! (शत्रूणां बृष्ण्या प्र रुज) शत्रु- केंकि वर्शको वोड ॥ ४॥

(सं लिखितं त्वा अजैषं) इरएक रीतिसे कष्ट देनेवाले तुझके शतुको में जीत छेता हूं। (उत संरुद्धं अजैषं) और रोकनेवाछे तुझ जैसे शतुको भी में जीतता हूं। (यथा अविं वृक्तः मथत्) भेडिया जैसे भेडको मधता हैं (एवा ते इतं मथनामि) ऐसे ही तेरे किये शतुभूत कर्मको में मथ डालता हूं॥ ५॥

(उत अतिदीवा प्रहां जयित ) भीर असंत विजयेच्छु वीर प्रहार करनेवालेको भी जीत लेता है। (श्वच्ची [स्व-ग्नी] काले छतं इव विचिनोति ) अपने धनका नाम करनेवाला मूढ समयपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है। (यः देवकामः धनं न रुणाद्धि ) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल अपने किये ही रोक रक्ता है, (तं इत् रायः स्वधाभिः संस्कृजति ) उसीके साथ सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संबुक्त होता है ॥ ६॥

( तुरेवां अमर्ति गोभिः तरेम) दुर्गविरूप कुमितको गौश्रोंसे पार करें। हे ( पुरुहूत ) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! (विश्वे यवेन वा क्षुयं) इम सब जौसे भूखको पार करें। ( वयं राजसु प्रथमा अरिष्टासः ) इम सब राजानींमें उन्हेट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए ( वृजनीभिः धनानि जयेम) भपनी शक्तियोंसे धनोंको जीतें॥ ७॥

भावार्थ- इम ईश्वरकी सहायतासे सब शत्रुको जीतें । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । हे देव ! इमारे शत्रुकोंका बळ कम करो, और हमें विरहस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥

पीडा देनेवाछे और प्रतिबन्ध करनेवाछे शत्रुको मैं जीतता हूं। जिस प्रकार भेडिया भेडको पराजित करता है वैसे मैं सबुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको व्यर्थ करता हूं॥ ५॥

विजवेच्यु वीर धातक शत्रुको भी जीत केता है। भारमधात करनेवाला मूढ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही मोगता है। वो मनुष्य देवकार्यके किये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास इकट्टा करके नहीं रक्तता, उसीको विजेष धन प्राप्त होता है ॥ ६॥

बुगैति और कुमतिको गौजोंकी रक्षा करके हटा दें। इसी प्रकार जैसि भूसको हटा दें। हम राजाओंसे उत्कृष्ट राजा को और निजसनिक्षवोंसे बयेष्ट धन कमावें ॥ ७ ॥ कृतं मे दक्षिणे हस्ते ज्यो में मुन्य आहितः। गोजिद् भूयासमश्विजिद्धंनंज्यो हिंस्ण्यजित् अक्षाः फलेवतीं द्युवं दत्त गां श्वीरिणीमिव। सं मां कृतस्य धारया धनुः स्नान्नेव नद्यत

11611

11911

अर्थ— ( कृतं मे दक्षिणे हस्ते ) पुरुषार्थ मेरे दायं हाथमें है और ( मे सद्ये जयः आहितः ) मेरे वायं हाथमें विजय है । अतः में ( गोजित् अश्वजित्) गौशोंका, घोडोंका (हिरण्यजित् धनंजयः भ्यासं ) सुवर्णका और घनका विजेता होर्ज ॥ ८ ॥

हे (अथाः) ज्ञान विज्ञानो ! (र्झारिणीं गां इव) दूधवाली गीके समान (फलवर्ती सुवं दत्त) फलवाली विजिनीपा हमें दो। (स्नाव्ना धनुः इव) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसे ही (मा कृतस्य धारया सं नहात) सुझको जपने किए हुए कर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९॥

भावार्थ- मेरे दायें दायमें पुरुषार्थ है और वार्ष हाथमें विजय है। इसिटिये इस गौवें, घोटे, सुवर्ण और जन्य धन प्राप्त करें ॥ ८ ॥

, ज्ञानिवज्ञान ये मेरी श्रांखें यने शीर उनसे वहुत पृथ देनेवाली गीके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें स्थिर रहे। जिस प्रकार नांवस धनुष्यकी दोनों नोके जुढी रहवी हैं, उसी प्रकार मेरा पुरुपार्थ मुझे फलके साय बांध देवे॥ ९॥

#### कर्म और विजय

#### पुरुषार्थ और विजय

इस स्कका सप्तम मंत्र हरएक मनुष्यके द्वारा सदा ध्यानमें धारण करने योग्य हैं, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सन्य आहितः।
गोजिद् भूयासमध्वजिद्धनंजयो हिरण्यजित् ।
( मं॰ ८ )

' पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दायें हाथमें हैं और विषय मेरे बायें हाथमें हैं। इससे में गीवें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला होऊं।'

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने पाहिये छौर ऐसा प्रयत्न करना पाहिये कि उस प्रयत्नसे उसे पारों छोर विजय प्राप्त हो। मनुष्यकी विजय कहीं वाहरके प्रयत्नसे नहीं होती, वह अपने अंदरके बढसेही प्राप्त होगी। इसिंछिये अपने अन्दर बढ बढे छोर अपनी विजय हो, इसके छिये प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तन्य है।

' कृत, त्रेता, द्वापर और कठि ' ये चार प्रकारके मनुष्य-कर्भ होते हैं, इनके लक्षण ये हैं--- कार्टः शयानो भवति संजिद्दानस्तु द्वापरः। उत्तिष्ठंस्रेता भवति कृतं संपद्यते चरन्॥ ( १० वा० ७।१५ )

'सो जाना किल हैं, निदाका त्याग द्वापर हैं, उठकर तैयार होना त्रेता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है।' धर्यात् आलस्यसे किलयुग बनता है और पूर्ण पुरुपार्थसे कृत युग होता है, और वीचकी जवस्थाएं द्वापर और त्रेता युग-की हैं। कृत, त्रेता, द्वापर और किल ये चार नाम पुरुपार्थके चार वर्गोंके सूचक हैं। जो पुरुप प्रयत्न करके अपने हायसे कृत नामक पुरुपार्थ लेता है, वह दूसरे हायसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है। 'कृत ' पुरुपार्थ मानो एक बढे जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारा निःसंदेह विजय प्राप्त करा देती हैं—

कृतस्य धारया मा सं नहात्। (मं०९)

' कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाद धारासे संयुक्त होकर उदिष्ट स्थानको में पहुंच जाऊं। ' कृतके साथ ' सत्य, अहिंसा, प्रवल पुरुषार्थ शक्ति, उद्यम, सरलता, धेर्य आदि सात्विक गुणोंका सादचर्य हमेशा रहता है। सत्यसुग कृतसुगको दी कहते हैं। सस्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं, वेही सालिक ग्रुम गुण हस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं,

'किल ' पुरुषार्थ युक्त नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनता-का चोतक है। जहां बिलकुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं किल रहता है, आपसके झगड़े, अनाचार, अधर्म, अनीति अधः-पातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है। इससे मनुष्यों-की अधोगति होती है। इसलिये इससे मनुष्योंको बचना आवह्यक है। बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं।

#### जुआरीको दूर करो।

अपने समाजमेंसे जुजारीको दूर करनेके विषयमें इस स्कः-का मंत्र बढा बोधपद है, देखियं—

यथा वृक्षमशानिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति । एवाहमद्य कितवानक्षेर्वध्यासमप्रति ॥ (मं० ३ )

'जैसे आकाशकी विद्युत् वृक्षका नाश करती है उसी प्रकार में अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआरियोंको दूर करता हूं, अर्थात् करता हूं। 'समाजसे जुआरियोंको दूर करता हूं, अर्थात् समाजमें एक भी जुआरिको नहीं रहने देना चाहिए। समाजसे जुआरियोंको दूर करना ही समाजके जुआरियोंका वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआरी रहेगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामध्य नहीं वढ सकता क्योंकि योडे प्रयत्नसे ही धनी होनेका माव जुएसे जनतामें यदता है। जतः समाजको पुरुषार्थी बनानेके लिये समाजमेंसे जुआ-रियोंको नष्ट करना चाहिए।

#### तीन प्रकारके लोग

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, 'तुर, अतुर और अवर्जुष ' अर्थात त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अस्पंत शीव्रता करनेवाले, जल्दी जल्दीसे कार्य करके कार्यको बिगादनेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थके लिये योग्य नहीं होते, क्यों कि वे शीव्रता करके हाथमें लिये हुए कामको बिगाड देते हैं। दूसरे 'अतुर ' अर्थात् शिथल किंवा सुस्त, वे अपनी सुस्तीके कारण कार्यको बिगाडते हैं, अतः ये भी पुरुषार्थके लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे 'अवर्जुष ' अर्थात् वर्णन करनेयोग्य बातोंको भी तूर नहीं करते, बुराईको भी अपने पास रसते हैं। ये छोग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी

उम्नित नहीं कर सकते । ये तीनों प्रकारके छोग सदा हीन भवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उम्नितकी कोई भाशा नहीं है। इसिंछिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विश्वमवर्जुषीणाम् । समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं छतं मम ॥ ( मं० २ )

'शीव्रता करनेवाले, सुस्त तथा बुराइयोंको भी दूर न करनेवाले ये जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला जन मेरे हाथमें रहनेके समान हो क्योंकि में पुरुषार्थ करता हूं। 'इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग ये सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना है, वह उनका भाग पुरु-षार्थी लोगोंमें बांटा जायगा और पांच लोग दुर्भाग्यमें ही सदते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एक ही प्राममें कई लोग पुरुपार्थसे धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उत्तम रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी, हम उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है। चतुर्थ मन्त्रमें भी यही भाशय स्पष्ट किया है—

वयं जयेम त्वया युजा। (मं ४)

'हम तरे (ईश्वरके) साथ रहनेपर विजय प्राप्त कर सकते हैं।' ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होती है, यह विजय सच्ची विजय होती हैं। ईश्वरके सह्य भक्त होनेसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती हैं। इस विषयमें पद्मम मंत्रका कथन यह है—

अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुधम्। (मं.५)

'खुरचनेवाल अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिबंध करनेवाले तुझ जैसे शत्रुको में जीत लेता हूं।' अर्थात् में ईश्वरभक्त होनेके कारण अन मुझे सत्यमांगंसे आगे बढनेमें कोई डर नहीं है। में अपने पुरुषार्थसे अपनी उद्यति निःसन्देह सिद्ध करूंगा। पुरुषार्थके विषयमें एक नियम है, वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीतता है, अन्तमें उसीकी विजय होती है। अधार्मिकको कुछ देर विजय प्राप्त हुई तो भी अन्तमें उसका नाश ही होता है, इस विषयमें षष्ठ मन्त्रकी घोषणा विचार करने योग्य है—

९ ( मथवैं. सु. भा. कां. ७ )

उत प्रहामतिदीया जयति । कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ ( मं. ६ )

'निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीवा) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्रहां जयति) प्रहार करने-वालेको जीतता है। और (श्व-ध्नी, स्वध्मी) अपना आत्मधात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृत-कर्मका फल प्राप्त करता है।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महस्वके हैं। उनका विचार करना अर्थत आवश्यक है।

१ श्व-हनी- [स्व-ह्नी]— आतमवात करनेवाका मनुष्य। जो मनुष्य भपना नाश करनेवाके कुकर्मीको करता रहता है। जिससे भपनी अधोगित होती है ऐसे कुकर्म जो करता है वह आत्मघातकी है। आत्मघातकी लोगोंकी अधो-गति होती है इस विषयका वर्णन ईशोपनिषद् (वा. यजु. ४०१३) में है, वहां पाठक वह वर्णन अवस्य देखें।

२ अतिदीचा— इस शब्दमें 'दिव् 'घातु 'विजिगीया, व्यवहार, स्तुति, मोद, गित ' इत्यादि अर्थमें है, अतः 'दीवा 'शब्दका अर्थ 'विजिगीया अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीविसे करनेवाला, स्तुति ईश-भिक्त करनेवाला, आनन्द बढानेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला 'अतः 'अविदीवा ' शब्दका अर्थ है 'अर्थत विजयके लिए पुरुपार्थ करनेवाला 'यह विजय प्राप्त करनेवाला अपने श्रुको अवश्य ही जीत लेता है।

#### देवकाम मनुष्य

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं। देवोंके समान जिनकी इच्छा होती हैं, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य होते हैं। ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, वह अब देखिये। इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणद्धि । [ असुरकामः ] धनं रुणद्धि । ( मं. ६ )

'देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पास ही इकट्ठा नहीं करता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन इकट्ठा करके रस्तता है।' यह मंत्रमाग इन दोनोंके ब्यवहार खरूप अच्छी प्रकार बता रहा है। कंज्स कोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर स्ववहारमें जाने नहीं देखे, अथवा अपने स्वार्थी ओगोंके किये रखते हैं, अवः ये राक्षली कामनाएं हैं। परंतु जो मनुष्य देवी प्रवृत्तिके होते हैं,, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने सर्व-स्वको सब जनताको भकाईके किये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियां उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये ये कोग उद्यतिके मागी होते हैं। यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही हैं—

तं रायः स्वधाभिः संसृजति। (मं. ६)

'उसीको सब प्रकारके धन अपनी सब धारक शक्तियोंके साय प्राप्त होते हैं।' जो अपना धन देवकार्यमें छगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और बही बडी विजय ग्राप्त कर सकता है।

यहाँ देवकार्यं कौनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये। 'साधुजनोंका परित्राण करना, हुष्कमं करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादाकी स्थापना करना 'यह निविध कार्य देवकार्यं कहलाते हैं। अर्थात् इसके विरुद्ध जो कार्यं हो उसे राक्षस या भासुर कार्य समझना चाहिए। यह देव-कार्य जो करता है और इस देव कार्यमें अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य है। इसके विरुद्ध कार्यं करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाका कहकाता है और वह अवनिवको प्राप्त होता है।

#### गोरधा

सप्तम मंत्रमें गोरक्षाके महत्त्वका वर्णन किया है। यदि दुर्गितसे बचनेका कोई सबा साधन है तो एक मात्र गोरक्षा ही है देखिये—

दुरेवां अमति गोभिः तरेम । (मं. ७)

'दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करें।' अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था हटावें। देशमें उत्तम गोरक्षा हो और विषुठ दूघ हरएकको प्राप्त होने छगे तो देशकी दुरवस्था निःसम्देह दूर होगी। मनुष्यको सुधारनेका यही एकमात्र उपाय है। इसी प्रकार—

विश्वे यवेन क्षुघं [तरेम]। (मं. ७)

'हम सब जीसे भूकको दूर करें।' अर्थाद् जी बाहि भान्यका मक्षण करके ही हम अपनी भूकका शमन करें। यहां मांस आदि पदार्थोका भूककी निवृत्तिके किये बहेक नहीं है, यह बात विशेष ध्यानमें धारण करने बोग्ब है। गौका दूध पीना और जो रोहूं चावक आदि धान्यका सेवन करना, ये दो रीतियां हैं जिनसे मनुष्य उञ्चत होता है और अलंत सुसी हो सकता है। अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये—

अक्षाः फलवर्ती द्युवं दत्ता । (मं. ९)

'हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाली विजय हमें दो ।' यहां 'अक्ष' शब्द है, यह शब्द कोशों में निम्नलिखित अर्थों में आया है— 'गाडीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाडी, चक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कर्ष), बिभीतक (भिकावा), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, इन्द्राक्ष, सर्प, गरुड, आतमा, ज्ञान, सत्यज्ञान, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, कानून (कॉ, law), कानूनी कार्यवाही, विधिनियम।' हमारे मतसे यहांका 'अक्ष' शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको वहां व्यक्त कर रहा है और इसीलिये इमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है।

धु और दीवाकी उत्पत्ति एक ही दिव् धातुसे होनेके कारण ' अतिदीवा ' शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ बताया है वही 'शुव' का यहां अर्थ हैं। 'विजिगीया' यह इसका यहां अर्थ अभिप्रेत हैं। 'ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय प्राप्त हो ' यह इस मंत्र भागका यहां आशय है। ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल युक्त विजय प्राप्त हो सकती है।

विजय ऐसी हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां इव) सदा दूध देनेवाली गों होती है। विजय प्राप्त करनेके बाद उसका मधुर फल भविष्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अधः-पात कभी न होवे, यह आशय यहां है।

(कृतस्य धारयामा संनद्यात्। मं. ८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे में उत्कर्षको सरस्तया प्राप्त होऊं। बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो। जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थं करेंगे, वे ही निःसन्देह यज्ञके भागी होंगे।

## रक्षाकी मार्थना

[ 48 (48) ]

(ऋषिः- अक्रिराः । देवता- इन्द्राबृहस्पती । )

बृहस्पति<u>न</u>ीः परि पातु पृश्वादुवीत्तरस्मादर्धराद<u>घा</u>योः ।

इन्द्रंः पुरस्तांदुत मध्यतो नः सखा सिवस्यो वरीयः कृणोत

11 8 11

अर्थ— (बृहस्पतिः नः पश्चात्, उत उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमं पीछेसे, उत्तर दिशासे (अधरात् अधायोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचावे। (सखा इन्द्रः) मित्र प्रभु (नः) हमें (पुरस्तात् उत मध्यतः) आगेसे और बीचमेंसे (सिख्यः वरीयः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ बनावे॥ १॥

भावार्थ- ज्ञान देनेवाला पीछेसे, उपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संग्रस और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥

श्चान देनेवाळा और सहायक मित्र यं दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है। परमारमा श्चान देकर बाहरसे और मित्र होकर अन्दरसे और सब ओरसे हमारी रक्षा करता है।

#### उत्तम झान

[48(48)]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- सामनस्यं, अश्विनौ । )

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानुमरेणेभिः। संज्ञानंमिधना युविधास्मासु नि यंच्छतम्

11 8 11

सं जानामहै मनेसा सं चिकित्वा मा धुष्महि मनेसा देव्येन । मा घोषा उत्स्थुविहले विनिधिते मेर्छः पप्तदिनद्रस्यादन्यागीते

11 7 11

अर्थ— हे (अश्विनों ) शिश्वदेवो ! (नः स्वेभिः संझानं ) हमें स्वननोंके साय उत्तरा ज्ञान प्राप्त हो। तया (अर-णोभिः संझानं ) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साय भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। (हह) इस संसारमें (युवं अस्मासु संझानं नियच्छतं ) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥ १॥

(मनसा संजानामहे) इम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमवसे रहें। (मा युप्पिहि) परस्पर विरोध न करें। (देव्येन मनसा) दिन्य मनसे इम युक्त होदें। (बहुले विनिर्द्रते घोषा मा उत् स्थुः) बहुतोंका वध होनेके कारण दुःखके शब्द न उत्पन्न हों। (आगते अहिन ) भविष्य काळमें (इन्द्रस्य इषुः मा पतत्) इन्द्रका वाण हमपर न गिरे॥ २॥

# दीर्घायु

[48 (44)]

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- आयुः, बृहस्पतिः, मिधनी च । )

अमुत्रभ्यादि यद्यमस्य वृहंस्पतेर्भिशंस्तेमुञ्जः । प्रत्योहतामुश्चिनां मृत्युमुसाद्देवानामग्ने भिपजा श्रनीभिः

11 8 11

अर्थ— हे (वृहस्पते) वृहस्पते ! हे (अग्ने ) बग्ने ! तू (यत् अमुत्र-भूयात्) जो परलोकमें होनेवाळे (यमस्य अभिशस्तेः अमुञ्चः) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है । हे (देवानां भियजी अश्विनी ) देवोंके वैद्य बिश्वनीदेवो ! (शर्चाभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां ) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे तूर करो ॥ १ ॥

भावार्थ- परलोकमें देहपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, और मनुष्यकी दाक्तियोंकी उद्मति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे॥ १॥

| सं क्रांमतुं मा जंहीतुं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।        |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <u>श</u> ुतं जीव शुरदो वर्षमा <u>नो</u> ऽप्रिष्टे गोपा अधिपा वसिष्ठः | 11 7 11  |
| आयुर्धेचे अतिहितं पराचैरेपानः प्राणः प्रनुरा ताविताम् ।              |          |
| अभिष्टदाहार्निकेतेरुपस्थात्तदात्माने पुन्सा वैश्वयामि ते             | 11 \$ 11 |
| मेमं शाणो हासीनमो अंपानो बिहाय परा गात्।                             |          |
| सप्तर्षिभ्यं एनं परिं ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु                | 11811    |
| प्र विश्वतं प्राणापानावनुङ्वाहांविव व्रजम् ।                         |          |
| अहं जेरिम्णः शेव्धिररिष्ट इह वर्धताम्                                | 11 4 11  |

अर्थ— हे (प्राणापानों ) प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां ) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो (शरीरं मा जहीतं ) शरीरको मत छोडो । वे दोनों (इह ते सयुजौ स्ताम् ) यहां तेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः शरदः शतं जीव ) बढता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोपाः अग्निः ) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

<sup>(</sup>ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो भायु विरुद्ध भाचरण करनेके कारण घट गयी है, उस स्थानपर (तो प्राणः अपानः पुनः आ इतां) वे प्राण भीर भपान पुनः भावें। (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव तुम्ने दुर्गतिके समीपसे पुनः छाता है, (ते आत्मानि तत् पुनः आवेश यामि) तेरे भन्दर उसको पुनः स्थापन करता हूँ॥ ३॥

अर्थ— (इमं प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोडे और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड कर दूर न जावे। (सप्तिषिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियों के समीप इसको देता हूं, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थातक सुखपूर्वक के जावें॥ ४॥

हे (प्राणापानों) प्राण और अपान ! (व्रजं अनङ्वाहों इव प्रविशतं ) जैसे गोशालामें बंह घुसते हैं उसी प्रकार तम दोनों प्रविष्ट होनो ! (अयं जिरमणः शेवाधिः) यह वार्धक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्धतां ) यहां न घटता हुआ बढे ॥ ५॥

भावार्थ-- मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें। वे शरीरको शीघ्र न छोडें। ये ही जीवके सहचारी दो मित्र हैं। मनुष्य बढता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहां का जीवन सुस्तमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है।। २॥

जो भायु विरुद्ध भाचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण भीर भपान पुनः के भावें भीर यहां स्थापित करें। वही तेजस्वी देव दुर्गतिसे भायुको वापस के भावे भीर इसके अन्दर सुरक्षित रखे॥ ३॥

इस मनुष्यको प्राण भीर अपान न छोडं। सप्तर्षिसे बने जो सप्त ज्ञानेद्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड देते हैं। वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करें॥ ४॥

शरीरमें भाण भीर अपान वेगसे संचार करें भीर इस शरीरमें रखा हुआ दीर्घायुका खजाना बढावें ॥ ५॥

आ ते <u>प्राणं सेवामसि परा यक्ष्मं स</u>ुवामि ते । आर्थुनों <u>विश्वती दघद्रयम</u>प्तिर्वरेण्यः उद्घयं तमेस्रस्पि रोहेन्तो नाकंग्<u>रत्त</u>मम् । देवं देवत्रा सर्थमगंनम ज्योतिरुत्तमम्

11 8 11

11011

अर्थ— (ते प्राणं आ खुवामित ) वेरे प्राणकों में प्रेरित करता हूं। (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगकों में दूर करता हूं। (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ भग्नि (नः आयुः विश्वतः द्धत्) हमारे भन्दर भायु सब प्रकारसे स्थापित करे॥ ६॥

(वयं तमसः परि उत् ) इम भन्धकारके अपर चढें, वहांसे ( उत्तरं नाकं रोहन्तः ) श्रेष्ठ स्वर्गमें भारोहण करते हुए ( देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म ) सब देवोंके रक्षक छत्तम तेजस्वी सूर्य-सबके उत्पादक-देवको प्राप्त हों ॥॥॥

भावार्थ- तेरे प्राणीको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी भायु वृद्धिंगत होगी ॥ ६ ॥

हम अन्धकारको छोडकर प्रकाशकी प्राप्तिके छिये अपर चढते हैं, अपर स्वर्गमें मारोहण करते हुए सबके रक्षक तेत्रस्वी देवताको प्राप्त करते हैं॥ ७॥

### द्याधायु

### दीर्घ आयु कैसे प्राप्त हो ?

इस स्कर्मे दीर्ध मायु प्राप्त करनेका उपाय बताया है। दीर्घ मायु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्य-की मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अधिनी देव हैं। अधिनी देव कीन हैं और कहां रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये।

#### देवोंके वैद्य।

भिष्मिनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको-देवानां भिषजी ( मं॰ 1 )

'देवोंके दो वैद्य ये हैं 'ऐसा कई। है। यहां देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाछ ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमार सन्मुख विशेष प्रामुख्यसे भाता है, जो 'नास-त्यों 'हे। (नास-त्यो=नासा-स्यों) नासिकाके स्थानपर रहनेवाछ। प्राणका स्थान नासिका है। प्राणके स्थानपर रहने-वाछ ये दो 'श्वास उच्छ्वास' अथवा 'प्राण अपान 'ही है। प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंदियस्थानोंमें अनेक देवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं। प्राणसे पुष्टि प्राप्त होती है और अपानसे दोष दूर होते हैं। इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं। यहां यह अये देख-नेसे इनका 'नास-त्य 'नाम बिलकुल साथे प्रतीत होता है। प्राण और अपान भशक्त हो जाएं अपवा इनमेंसे कोई भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाए, तो इंद्रियाण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साय प्राणींके स्वास्त्यका संबंध है। अर्यात् वेदोंमें और पुराणोंमें 'देवोंक वैद्य अधिनी कुमार ' के नामसे जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अध्यात्मपक्षमें अपने देहमें प्राण और अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं। यदि प्राणोंकी कृपा न हुई वो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिसित मंत्र देखेंगे वो उनको उसका ठीक अर्थ ध्यानमें आ सकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिपजा अश्विनी ! शचीभिः मृत्युं असमत् प्रत्यीहताम् । (मं॰ १)

'हे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्ति-योंसे मृत्युको हमसे दृर करो । ' अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्यानीय सब अवववों और अंगोंकी चिकित्सा करते हैं और डनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे बचाते हैं। जतः मृत्यु दूर करनेके छिये उनकी प्रार्थना यहां की गई है। जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके छिये करना योग्य ही है। इसी अर्थको मनमें घारण करके निम्निक्षित मंत्र देखिये—

(हे) प्राणापानी ! सं कामतं, शरीरं मा जहीतम्। (मं॰ २)

'हे प्राण और अपानो ! शरीरमें बत्तमरीतिसे संचार करो, और शरीरको मत छोडो । 'यहां अश्वनौ देवताके बदके 'प्राणापानो 'शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अश्वनौका अर्थ प्राण और अपान किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करें । शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना भीरोग रहनेके लिये अस्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राण-संचारके बोग्य बनानेके लिये योगशासमें कहे घौती, बित्त, नेति आदि कियाएं हैं। इनसे शरीर छुद्ध होता है, दोवरहित बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। प्राणापानोंका बहुत महत्त्व है, इसीलिये कहा है कि—

इह प्राणापानौ ते सयुजी स्याताम्। (मं०२)

'यहां प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन कर रहें।'तेरे विरोध करनेवाले न बनें। सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मजुष्यके सहचारी मित्र हैं। मजुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोडें। ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

वर्धमानः शतं शरदः जीव। (मं०२)

' बृद्धि और पुष्टिको प्राप्त दोता हुना तू सो वर्ष जीवित रहेगा' नर्थात् प्राण और अपानको भपने अंदर उत्तम अवस्था-में रकेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगी। दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य बोगसाक्षमें कहे उपायोंका अवस्त्रंगन करके तथा प्राणा-यामका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दोर्घायु बन सकता है। प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई जायुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं प्राणः अपानः तौ पुनः आ इताम् ॥ ( मं॰ ३ ) "जो तेरी आयु हीन दोषोंके कारण घट गई है, दे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आवें और वे उस आयुको वहां पुनः स्थापन करें। '' यह है प्राणापानोंका अधिकार । कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुष्यवहार हो गये और उस कारण यदि आयु श्लीण हो गई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाले मनुष्यको मनुष्यको अपेण करते हैं। इसलिए कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत् , अपानः अवहाय मा परा गात् । ( मं॰ ४ )

'इसको प्राण न छोड देवे और अपान भी इसको छोडकर तूर न चला जावे।' क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके देहको छोडने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें समर्थ नहीं हो सकती। इनके रहनेपरही अन्य शक्तियां सहापक होती हैं। अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तिष् नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हैं—

सप्तर्षिभ्य एनं परिददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु। (मं. ४)

'में इस मनुष्यको सप्त ऋषियों के पास देता हूं, वे इसको बुढापेतक उत्तम कल्याण के 'मार्गसे ले चलें।' वे सप्त ऋषि सप्त झानेन्द्रियां—पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुढि हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थलमें कई वार लिखा जा चुका है। जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंदियां उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंदियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। ये प्राणापान शरीरमें बलवान रहने चाहिये। इनका बल कैसा होना चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र देखिये—

अनङ्वाही वजं इव प्राणापानी प्रविशतम् (मं. ५)

'जैसे बैक गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें। प्राणका अन्दर प्रवेश बकसे दोवे और अपानका बाहर निःसरण भी वेगके साथ दो। इनमें निर्वेळता न रहे यही तात्पर्य यहां है। अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतल्य नहीं है। इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहे तो यह आयुका खजाना वार्षक्यतक ठीक अवस्थामें रहेगा। इस विषयमें मंत्र देखिये— अयं जरिम्ण: शोबाधिः इह अरिष्टः वर्धताम् (मं. ५)

'यह दीर्घ आयुका खजाना, न्यून न होता हुआ यहाँ बढे।' अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्च करनेके किये समर्थ हों तो दीर्घायुका स्वजाना बहता जाता हैं । दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानकी बळवान् बनाना ही है । इसी विषयमें और देखिये—

ते प्राणं आसुवापि, ते यक्षमं परा सुवामि। (मं. ६)

"प्राणसे तेरा जीवन वढाता हूं, और अपानसे तेरा क्षय वूर करता हूं।" प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीर के क्षयको बादर नि घण्या है, जिससे शरीर निरोंप होता है इस प्रकार ये दोनो शरीरको जीवनपूर्ण और निरोंप बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं। यशी यान निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

"प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ट भिन्न हमारी आयु सब प्रकारसे धारण करें " यहां प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाप्ति भिष्ठित है। प्राणायाम करनेसे विशेष कर भस्ना करनेसे शरीरमें भिन्न वढनेका अनुभव तत्काल भाता है। इस स्क्रमें कहा भन्नि यही शरीरस्थानकी उप्णता है। यहां वाह्य भन्नि भोक्षित नहीं हैं—

अगळे सप्तम मन्त्रमें कहा है कि इम अंधकारसे दूर होकर उत्तम प्रकाशमें आवें और सूर्यकी ज्योतिको प्राप्त हों। इस मन्त्रमें जो यह बात कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टीसे हसकी बढी आवश्यकता है। इससे निम्निलिखत बोध मिलता है-

१ वयं तमसः परि उत् रोहन्तः— इम धंधकारके जगर चढें। धर्यात् अंधकारके स्थानमें निवास करना बायुको घटानेवाला है, अतः इम अंधकारके स्थानको छोडते हैं और जगर चढते हैं बौर—

२ उत्तमं नाकं रोहन्तः — उत्तम सुखदायक प्रकाश-पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देने-वाला और रोगादि दोपोंको दूर करनेवाला है, इसलिये —

३ देवत्रा देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगनमः— सब देवेंके रक्षक उत्तम तेजस्त्री सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं। सूर्यं ही सब स्थावर जंगमके द्वारा प्राप्य हैं अतः प्राणरूपी सूर्यं-को प्राप्त करनेके कारण हम अवज्य दीर्घजीवी यनें।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाश-वाले घरमें रहें और कभी अधेरे कमरोंमें न रहें। इस प्रकार दीर्घायु बननेके दो उपाय इस स्क्तमें कहे हैं। एक प्राण और अपानको बलवान् बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अधेरे कमरोंमें न रहना।



### झान और कर्म

[48 (44, 40-8)]

(ऋषः- भृगुः । देवता- इन्द्रः । )

ऋचं सामं यजामहे याभ्यां कमीणि कुर्वते । एते सदंसि राजता युज्ञं देवेषुं यच्छतः

11 8 11

अर्थ— (याभ्यां कर्माणि कुर्वते ) जिनके द्वारा कर्म करते हैं उन (ऋचं साम यजामहे ) ऋचाओं भौर सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं। (पते सद्सि राजतः ) ये दोनों इस यज्ञस्थकमें प्रकाशमान् होते हैं। और ये (देवेषु यक्षं यच्छतः ) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं॥ १॥

भावार्थ— ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी उन्नतिके सब कर्म होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अध्ययन करते हैं। ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं। क्योंकि ये ही देवोंमें सरकर्मकी स्यापना करते हैं॥ १॥

शुर्च साम यदप्रीक्षं हुविरोजी यजुर्वलम् । एष मा तस्मानमा हिंसीदेदैः पृष्टः श्रंचीपते

11211

अर्थ— ( यत् ऋषं साम, यजुः ) जिन ऋषा, साम और यज्ञ तथा (हिवः ओजः वलं अप्राक्षं ) हवन, कोज और बक्के विक्यमें मेंने पूछा, हे (शचीपते ) बुद्धिमान् ! (तस्मात् एषः पृष्टः वेदः ) उस कारण यह पूछा हुका वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे ॥ २॥

भावार्थ — में गुरुसे ऋचा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूं, और हवनकी विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूं। यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नविका सदायक होवे और बाधक म बने ॥ २॥

इस स्कर्म कहा है कि ऋचा, यज कीर साम ये ज्ञान देनेवाल मंत्र हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता है। इन कर्मोंको करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और क्षोत करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और क्षा ज्ञान करके वहात है। उन्न करके उन्नत होता है। परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है। उदाहरणार्थ कोई मनुष्य वल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत वक कमाता है। शरीरमें वल बढ़नेसे वह वमण्डी हो जाता है और वही मनुष्य निवंशोंको सताने लगाता है और गिरता है। अतः इस स्कर्म अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा घात न करें। ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके मले बुरे प्रयोगके अनुसार भला बुरा परिणाम करनेवाली होती है। इसीलिये परमेश्वरसे प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी सहप्रवृत्ति रखे और हमें घातपातके मार्गमें जाने ही न दें।



### पकाशका मार्ग

[44(40-2)]

(ऋषः- भृगुः । देवता- इन्द्रः ।)

ये ते पन्थानोडनं दिवो येभिविश्वमैरंयः । तेभिः सुम्रया विहि नो वसी ।। १ ॥

अर्थ- हे (वसो ) सबके निवासक प्रमो ! (ये ते दिवः पन्थानः ) जो वेरे प्रकाशके मार्ग हैं, (येभिः विश्वं अव पेरपः ) जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, (तेभिः नः सुख्रया घेहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त कर ॥१॥

भावार्थ- है प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं और जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुख है मार्गसे के चढ़ और हमें सब दे ॥ १ ॥

मार्ग हो हैं। एक प्रकाशका और दूसरा अन्धेरेका। ईश्वर प्रकाशका मार्ग समको बताता है और सबको सुखी करता है। परन्तु जो इस प्रभुको छोडकर अन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं। इसीळिये इस प्रभुकी ही प्रार्थना करना वाहिने कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे और हमें ठीक मार्गसे के खले।

### विपनि कित्सा

#### [ 44 ( 46 ) ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः. ४ ब्रह्मणस्पतिः ।)

| तिरंशिराजेरसिवात्पृदांकोः परि संभृतम् ।                     | ,       |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| तत्कुङ्कपंर्वणो विष् <u>मि</u> यं वीरुदंनीनशत्              | ដាក្រ   |
| इयं वीरुन्मध्राता मधुश्रुन्मधुला मध्ः।                      |         |
| सा विहुंतस्य भेषुच्यर्थी मञ्जूजम्मनी                        | ॥२॥     |
| यतो दुष्टं यतो <u>घी</u> तं तत्तंस्ते निह्नयामास ।          |         |
| अर्भस्य तुप्रदेशिनी मुशकस्यार्सं विषम्                      | 11 🗦 11 |
| अयं यो वृक्तो विषेकुच्येङ्गो मुखानि वृक्ता वृंजिना कृणोपि । |         |
| तानि त्वं त्रेह्मणस्पत हुपीकांमिव सं नमः                    | 11811   |

अर्थ— (तिरश्चि-राजेः असितात् ) तिरछी रेखावाले, काले (पृदाकोः कंकपर्वणः ) नाग कीर कीवे जैसे पर्व-वाले सांपसे (संभृतं नत् विषं ) इक्हे हुए उस विषको (इयं वीरुत् परि अनीनशत् ) यह वनस्पति नष्ट करती है ॥१॥

(इयं वीरुत् मधु-जाता मधुला) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुर्खुत् मधूः) मधुरताको चुकानेवाली कौर स्वयं भी मधुर है। (सा वित्रुत्तस्य भेपजी) वह कृटिल सौपके विपकी कौपिष है कौर वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है॥ २॥

(यतः द्ष्रं) जहां काटा गया है, (यतः धीतं) जहांसे खून पिया गया है, (ततः) वहांसे (त्रप्रदंशिनः अर्भस्य मशकस्य) वीक्ष्णवासे काटनेवाले छोटे मच्छरके (अरसं विषं निः ह्रयामित ) रसहीन विषको हम हटा देते हैं॥ ३॥

हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन् ! (यः अयं वक्षः वि-परः ) जो यह टेडा और संधिपधानमें शिथिल और (त्यंगः ) कुरूप अंगवाला हो गया है और जो ( मुखानि वक्षा वृजिना कुणोपि ) मुख टेडे मेडे और विरूप बनाता है, ( तानि त्वं इपिकां इव सं नमः ) उनको त् मुक्षके समान सीधा कर ॥ ४॥

यह वनस्पति मीठे रसवाली हैं, मिठासके लिये प्रसिद्ध हैं, इसका नाम मधु है। यह विववाधासे टेढेमेंढे हुए हुए अंगवाले रोगीके लिए उत्तम आपधी हैं। इससे मच्छर भी दूर होते हैं॥ २ ४

जहां काटा है कीर जहांसे रक्त पीया है, वहांसे मच्छर शादिक विषको उक्त भीषधिक प्रयोगसे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

विषवाधासे जो रोगी टेढा मेढा, विरूप भंगवाला, वीले संधियोंवाला हो गया है भीर जो भपने मुस टेढे मेडे करता है, उस रोगीको इस भौषधीद्वारा ठीक किया जा सकता है ॥ ४॥

भावार्थ — जिसपर तिरछी एकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे सांपके विषको मधु नामक वनस्पृति द्र करती है ॥ १ ॥

| अरुसस्यं शुकोंटंस्य नीचीनंस्योपुसर्पतः ।                       |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| तिषं संश्रुस्यादिष्यथां एतमजीजभम्                              | 11 4 11 |
| न ते बाह्योर्बलंगस्ति न शीर्षे नोत मंध्यतः।                    |         |
| अय कि पापयामुया पुन्छे विभव्धेर्भकम्                           | ॥६॥     |
| अदन्ति त्वा <u>पि</u> पीलिं <u>का</u> वि वृंश्वन्ति मयूर्यीः । |         |
| सर्वे मल बवाध् शाकींटमर्सं विषम्                               | 11 9 11 |
| य उमाम्यां प्रहरंसि पुच्छेन चास्येनि च ।                       |         |
| आस्ये दे न तें विषं किम्रं ते पुच्छवार्वसत्                    | 11 0 11 |

अर्थ— ( अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः ) नीरस और नीचेसे कानेवाले ( अस्य शक्तीटस्य विषं ) इस किन्छू या सर्पके विषको ( आ अदिपि ) नष्ट करता हूं, ( यथो एनं अजीजमं ) कीर इसको मार डालता हूं ॥ ५॥

हे बिच्हू ! (ते बाह्नोः बलं न अस्ति ) तेरी बाहुशोंमें बल नहीं है। (न शीर्षे उत न मध्यतः) न सिरमें और ना ही मध्य भागमें ही बल है। (अथ किं अमुया पापया ) फिर क्यों इस पापवृत्तिसे (पुच्छे अर्भकं बिभिषे) पुच्छमें थोडासा विष धारण करता है ? ॥ ६॥

(पिपीलिकाः त्वा अदन्ति ) चींटियां तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विवृश्वन्ति ) मोरनियां काट ढालती हैं। (सर्वे भल ब्रवाथ ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि (शार्कीटं विषं अरसं ) बिच्छुका विष खुष्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

्यः पुच्छेन च आस्येन च उभाभ्यां ) जो त् प्ंछ भीर मुख इन दोनोंसे (प्रहर्सस ) प्रहार करता है, परंतु (ते आस्ये विषं न ) वेरे मुखमें विष नहीं है, (किं उ पुच्छघें। असत् ) फिर प्ंछमें ही क्यों है १॥ ८॥

भावार्थ- नीचेसे मानेवाले, खुष्की पैदा करनेवाले सांपके या बिच्छूके विषको इस इससे दूर करते हैं भीर उनको इस मार भी देते हैं ॥ ५ ॥

बिच्छूका बल बाहुकोंमें, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है। केवल पूंछके अग्रभागमें उसका विष रहता है ॥ ६ ॥ चींटियां, मोरनियां या मुर्गियां उसको (बिच्छू और सांपको भी ) खा जाती हैं। इनका विष शुक्तता उत्पन्न करने-वाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्वल हो जाता है॥ ७॥

बिच्छू पूंछसे प्रहार करता है, मुखसे भी गोडा बहुत काटता है। परन्तु इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूंछमें है॥८॥

इसमें सर्पविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधिका उपयोग करनेको कहा है। यह हार्तिया औषध है। परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता। विषवाधासे हारीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें है। भयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुरूप और टेडामेडा हो जाता है। इस सूक्तमें कहा हुआ अन्य भाग सुबोध है। इसल्बे उस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।



# मनुष्यकी शक्तियां

[40(49)]

( ऋषि:- वामदेवः । देवता- सरस्वती । )

यदाश्वसा वदंतो मे विच्छक्षुमे यद्याचंगानस्य चरंतो जनाँ अर्तु । यदान्मनि तन्त्रो मे विरिष्टं सरंन्वती तदा प्रणद्घृतेनं सप्त श्रंरन्ति श्रिशंवे मुरुत्वंते पित्रे पुत्रासो अप्यंवीवृतसृतानि ।

उम इदं-योमे अंख राजत उमे यतेत उमे अंस्य पुष्यतः

11 8 11

11 7 11

अर्थ— (यत् आञासा वदतः ये विचु क्षुभे ) जी दिसासे बोलने के कारण मेरा मन क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमान्स्य ) जो लोगोकी संवा करते हुए याचना करनेवाली स्याकुलता है, (तत् आत्मिन में तन्वः विशिष्टं ) तथा अपनी आत्मामें और वर्शरमें जो दीनता पैदा हो गई है, (तत् सरस्वती घृतेन आ पृणत् ) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १॥

जिस प्रकार (पित्रे पुत्रासः ऋतानि अपि अवीतृतन्) पिताके हिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। हसी प्रकार (महत्वते शिश्वे सप्त क्षर्मान्ते ) प्राणवाले वालकके लिये सात प्राण अथवा सात इन्द्रियशक्तियां जीवनरस देती हैं। (अस्य उभे इत्) इसके पास दं शक्तियां है, (अस्य उभे राजतः) इसकी दोनों शक्तियां प्रकाशित होती हैं, (उभे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं और (उभे अस्य पुष्यतः) दोनों इसका पोषण करती हैं॥ २॥

भावार्थ- वक्तृत्व करनेके समय अथवा जेनसवा करनेके समय किंवा सेवाके छिये प्रार्थना करनेके समय तथा कर-नेकें योग्य इल्फ्लमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो वह सरस्वती दूर करे ॥१॥

चैतन्यपूर्ण वालकमें सात देवी शक्तियां कार्य करती हैं। ये शक्तियां उसके लिए ऐसे कार्य करती हैं कि जैसे वालक अपने पिताका कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियां होती हैं जो तेज बढाती, कार्य कराती और पोवण करती हैं॥ २॥

#### जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विचुक्षुभे। मं. १) जनताकी सेवा करनेके समय जो क्षोभ होता है, जो मानसिक हुंश होते हैं अथवा जो शारीरिक हुंश भोगने पढते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायनासे दूर हों। अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करनी चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट हों, उनको आनंदसे सहना चाहिये। विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी परवाद नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बढ़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियां रहती हैं। बुद्धि, मन और पांच श्रानेंद्रियां, ये सात शक्तियां हैं, जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सदावनासे करते हैं और कोई अपट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियां इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके वल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयस्न कर सकता है और इन दोनोंकी सहायतासे इसकी पुष्टि होती है।

इन मब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नित होती है। इनके साथ सरस्वती अर्थात् सारवाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है। मानवी उन्नित होती है यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नित अपने प्रयत्नसे सिन्द करे।

### वलदायी अन्न

[46 ( 80 ) ]

(ऋषः- कौरुपथिः । देवता- मन्त्रोक्ता इन्द्रावरुणौ ।)

इन्द्रांवरुणा सुतपानिमं सुतं सोमं पिवतं मद्यं धृतवती । युवो रथों अध्वरो देववीतये प्रति स्वसंरमुपं यात पीतये इन्द्रांवरुणा मधुंमत्तमस्य वृष्णाः सोमंस्य वृष्णा वृष्थाम् ।

11 9 11

इदं वामन्धः परिषिक्तनासद्य स्मिन्वहिषि मादवेथाम्

11 7 11

अर्थ— हे ( सुतपो धृतवृतो इन्द्रावरुणा ) उत्तम तप करनेवाले, नियमके अनुसार चलनेवाले इन्द्र और वरुणो! ( इमं सुतं मद्यं सोमं पियतं ) इस निवाहे हुए आनंद बहानेवाले सोमरसका पान करो। ( युवोः अध्वरः रथः ) तुम दोनोंका महिंसावाला रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वसरं उपयातु) देवमाप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुना जावे ॥ १ ॥

हे (बुखणा इन्द्रावरुणा ) बलवान् इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य बुख्णः सोमस्य बुपेथां) भत्यन्त मधुर बढ़कारी सोमरसकी वर्षा करो अथवा इससे बल प्राप्त करो। (वां अन्धः परिणिक्तं इदं) तुम दोनोंका यह अब पवित्र करके रक्षा हुआ है। (अस्मिन् वर्हिषि आसद्य मादयेथां) इस आसनपर बैठकर आनन्द करो॥२॥

#### बलदायी अन्न

इस स्क्रमें मनुष्य किस प्रकार रहें और क्या खाएं और किस प्रकार आनंद शास करें इस विषयमें लिखा है—

१ सुतपो= मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत उष्ण बादि दृंहोंको सहन करनेकी शक्ति अपने अंदर बढावें।

२ धृतव्रती= नियमेंका पालन करें। नियमके विरुद्ध आधरण कदापि न करें। सब अपना आचरण उत्तम नियमा-नुकृष रखें!

**३ तृषणौ≔ मनुष्य ब**लवान् बनें, अशक्त न रहें ।

श्व इन्द्रावरुणीः मनुष्य इन्द्रके समान श्रुरवीर ऐश्वर्य-बान, श्रीर गंभीर, शत्रुश्नोंको दबाने और परास्त करनेवाला बने । वरुणके समान वरिष्ठ और श्रेष्ठ बने । जो जो इन्द्रके और वरुणके गुण वेदमें अन्यत्र वर्णन किये हैं, मनुष्य उन गुणोंको अपने अंदर धारण करें और इन्द्रके समान तथा बक्णके समान बननेका यत्न करें ।

५ अध्वरः रथः= हिंसा रहित, कृटिलतारहित रथ हो ।

अर्थात् जहां गमन करना हो वहां अहिंसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देववीतये= देवत्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न होता रहे। राक्षसत्वसे निवृत्ति होवे और दिन्य गुर्णोका भारण हो।

७ पीतये=रक्षाकरनेका प्रयत्न हो । भात्मरक्षा, समाज-रक्षा, राष्ट्रक्षा, जनरक्षाके लिए प्रयत्न होते ।

८ इदं वां अन्धः= यह तुम्हारा अस है। हे मनुष्यो ! यही अल तुम खाओ। यह अल कीनसा है ? यह अस है— ( मद्यं सुतं सोमं ) हर्ष उत्पन करनेवाला सोम आदि औषधि वनस्पतियों से संपादित रस आदि हे मनुष्यो ! इस ( चृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य चृषेथां ) बलवर्षक तथा मधुर सोमादि कीषधियों के रससे तुम सब लोग बलवान् बने।

इस प्रकार देवोंका वर्णन अपने जीवनमें ढालनेका प्रयत्न करनेसे वेदका ज्ञान जीवनमें उतरता है और भेड अवस्था मनुष्यको प्राप्त होती है।



### शायका वरिणाम

[ 49 ( 49 ) ]

( ऋषि:- बादरायणिः । देवता- खरिनाशनम् । )

यो नः श्राप्तद्यंपतः शर्पतो यर्थ नः श्रपति । वृक्ष ईव विद्युतां हत आ मुलादत्तं श्रुष्यत

11 8 11

अर्थ— ( यः अद्यापतः नः द्यापत् ) जो शाप न देने पर भी हमें शाप देने और ( यः च दापतः नः रापात् ) जो शाप देने पर भी हमें शाप देने वह ( आ मूलात् अनु शुप्यतु ) नहसे उसी प्रकार सूख जाने, नैसे ( विद्युता आहतः चुक्षः इच ) विजलीयं जाहत हुजा वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको गाप देना, गार्छा देना या बुराभला कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है। उससे गार्छी देनेवालेका ड्री नुकसान होता है।

### रसणीय प्र

[६०(६२)]

( ऋषः- ब्रह्मा । देवता- गृह्यः, वास्तोप्पतिः । )

ऊर्जे विश्रंद्रसुवनिः सुमेषा अघीरेण चक्षंपा <u>पि</u>त्रियेण । गृहानिमि गुमना वन्दंपानो रमंच्नं मा विभीत् मत् इम गृहा मं<u>योस्र</u>न् ऊर्जस्वन्तः पर्यस्वन्तः ।

11 8 11

पूर्णा <u>वामेन</u> विष्ठन्तुस्ते नी जानन्त्वायुतः

11 3 11

इन घरोंसें हमें सुख मिले, वल प्राप्त हो, और सब मानन्दसे रहें ॥ २॥

अर्थ— ( ऊर्ज विश्वत् वसुविनः ) शतको धारण करनेवाला, धनका दान करनेवाला, ( सुमेघाः ) उत्तम हिर्मिमान् ( अघोरेण मित्रियेण चक्षुपा सुमनाः ) शान्त लीर मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा ( वन्दमानः ) सब श्रेष्ट पुरुषोंको नमन करता हुला, में ( गृहान् एमि ) अपने घरके पास जाता हूं । यहां तुम ( रमध्वं ) आनन्दसे रहो, ( मत् मा विभीत ) सुझसे मत दरो ॥ १ ॥

<sup>(</sup> इमे गृहाः ) ये हमारे वर (मयो-मुवः ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः ) सुखदायी, बलदायक धान्यसे युक्त, धीर दूधसे युक्त हैं। यं (वामेण पूर्णाः तिग्रन्तः ) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु ) वे हम भानेवाके मदको जानें ॥ २ ॥

भावार्थ— में स्वयं उत्तम अत्त, विपुल्धन, श्रेष्टबुद्धि, और मित्रकी दृष्टिको धारण करके उत्तम विचारोंके साथ प्रानीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूं, सब लोग यहां शानन्दसे रहें और किसी प्रकार किसीको भी बही सुझसे उर उत्पत्त न हो ॥ १ ॥

| येषां मुध्येति प्रवसुन्येषुं सीमनुसी बृहुः ।                                           |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गृहानुपं ह्वयामहे ते नी जानन्त्वायतः                                                   | 11 3 11 |
| उपहूता भूरिधनाः स्वांयः स्वादुसंमुदः ।                                                 |         |
| अक्षुष्या अंतृष्या म्त गृहा मास्मिद्धिभीतन                                             | 11.8.11 |
| उपहूता इह गाव उपहूता अजावयेः।                                                          |         |
| अयो अर्श्वस्य कीलाल उपहुतो गृहेर्षु नः                                                 | 11411   |
| सूनुवीवन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।                                                  |         |
| अतृष्या अंक्षुच्या स्तु गृहा मास्मर्विद्भीतन                                           | 11 4 11 |
| अतुष्या अक्षुष्या स्त गृहा मास्मिष्टिसीतन<br>इहैन स्त मार्च गात विश्वा ह्वाणि पुष्यत । |         |
| ऐष्यामि मुद्रेणां सह भ्यांसो भवता मर्या                                                | 11 0 11 |

अर्थ— (प्रवसन् येषां अध्येति ) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि (येषु बहुः सौमनसः ) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (गृहान् उपह्नयामहे ) घरोंके प्रति इम इष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु ) वे आनेवाळे हम सबको जानें ॥ ३॥

( भूस्धिनाः स्वादुसंमुदः सखायः उपद्ताः ) बहुत धनवाले, मीठेपनसे भानिन्दत होनेवाले भनेक मित्र बुलाये हैं । हे ( गृहाः ) घरो! तुम ( अक्षुध्याः अ-तृष्याः स्त ) क्षुधावाले भीर तृषावाले न होवो, तथा ( अस्मत् मा विभी-तन ) हमसे मत ढरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपहृताः ) यहां गौवें बुलाई गईं तथा (अज-अवयः उपहृताः ) बकरियां कौर भेडें भी लाई गईं। (अथो अन्नस्य कीलालः ) और क्षत्रका सत्वभाग भी (नः गृहेषु उपहृतः ) हमारे घरमें लाया गया है॥ ५॥

हे (गृहाः ) वरो ! तुम (सूनृता-वन्तः सुभगाः ) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः हसा-मुदाः ) अववान् और जहां हास्य विनोद चल रहे हैं ऐसे, (अतृष्याः अक्षुध्याः ) जहां श्रुधा और तृषाका भय नहीं ऐसे (स्त ) हो। (अस्पत् मा विभीतन ) हमसे मत डरो ॥ ६॥

(इह एव स्त ) यहीं रहो, (मा अनु गात ) इससे दूर मत जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत ) विविधरूपवाल प्राणियोंको पुष्ट करो, (भद्रेण सह आ एष्यामि ) कल्याणके साथ में तुम्हें प्राप्त होता हूं। (मया भूयांसः भवत ) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७॥

भावार्थ— इन घरोंमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, हम यहां इष्टमित्रोंको बुलावें और सब आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥ बहुत धनी, आनन्दवृत्तिवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये गए हैं, उनको यहां जितना चाहे उतना खानपान प्राप्त हो, यहां सबकी विपुत्तता रहे और कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

हमारे घरमें गीवें, बकरियां और भेडें रहें, सब प्रकारका सत्त्ववाला अस रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥ घर घरमें सत्य, भाग्य, श्रम्म, आनन्द, हास्य और खान और पानकी विपुलता रहे ॥ ६ ॥

्वर सुरढ हों, अस्थिर न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबको प्राप्त हो और हमारी हु। इति रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय इस सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा गया है, चार कें प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब कोग जानन्दसे रहें, परस्पर भीति न हो, वहां धनधान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरंस विषुक, हो किसी प्रकार सुखभोगकी न्यूनता न हो। इष्टमिश जावें, जानन्द करें, कोई कभी भूखा न रहे, अन्नपान सत्ववाळा हो, हरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी कारण पीडित न हो। इस प्रकारके घर होने चाहिये। यही गृहस्थाश्रम है।

### तपसे संघाकी पासि

[ ६१ ( ६३ ) ]

(ऋषि:- क्षथर्वा । देवता- णप्तिः ।)

यदंगे वर्षसा वर्ष उपतृष्यामंहे वर्षः ।

प्रियाः श्रुतस्यं भूयास्मार्युष्मन्तः सुमेधसंः

11 8 11

अग्रे तपस्तप्यामह उपं तप्यामहे तपः।

श्रुवानि जुण्वन्ती वयमार्थुच्मन्तः सुमेधसंः

11711

अर्थ— हे (अन्ने ) बन्ने ! (तपसा यत् तपः ) तपसे जो नप किया जावा है। उस (तपः उप तप्यामहे ) तएको हम करते हैं। उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः ) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भृयासम ) दीर्घायुषी और उपम हुद्मिन हों ॥ १॥

हे (असे) असे ! (तपः तप्यामहे ) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे ) तप विशेष शितिसे करते हैं। ( वयं श्रुतानि श्रुण्वन्तः ) हम ज्ञानोपदेश अवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः ) दीर्घायुपी और उत्तम इदि-मान् हों ॥ २ ॥

भावार्थ- इस तप करके ज्ञान प्राप्त करें और दीर्घायु, बुद्धिमान् और ज्ञानको चाहनेवाके वन ॥ १-२ ॥ तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह सुक्तका लाशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें।



# शृरकीर

[६२(६४)]

(ऋषि:- मरीचिः, काश्यपः । देवता- अप्तिः ।)

अयम्प्रिः सत्पंतिर्वृद्धवृंष्णो र्थीवं प्तीनंजनत्पुरोहितः । नामां पृथिन्यां निहितो दविद्युतद्यस्पृदं कृणुतां य पृत्नयवैः

11 8 11

अर्थ- ( अयं अग्निः ) यह अग्निके समान वेजस्वी पुरुष ( सत्पितिः घृद्ध खुच्णाः ) सजनोंका पालक, महाबक-बात्, (पुर:-हितः ) सबका अप्रणी ( रथी इव पत्तीन् अजयत् ) महारथी जिस प्रकार पैदल सैनिकोंको जीवता है, वैसे जीवता है। (पृथिक्यां नामा निहितः ) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, ( द्विद्युतत् ) वह प्रकाशता है, वह ( ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुतां ) जो सेना छेकर चढाई करते हैं उनको पांवके नीचे करे ॥ १॥

भावार्थ- यह वेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पालन करे, बलवान बने, जनोंका मग्रणी बने, शत्रुसेनाका पराभव करे, महारथी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर धारूढ होवे, वेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढाई करनेवालोंको पांवके तर्के दबा देवे ॥ १ ॥

मनुष्य इसप्रकार खपने गुण कर्म प्रकाशित करे और अपने राष्ट्रके केन्द्रमें विराजमान रहे ।



### बचानेवाला देव

[ ६३ ( ६५ ) ]

( ऋषि:- मरीचि:, काश्यप:। देवता- जातवेदा:।)

पृत्नाजितं सहमानम्त्रिमुक्यैहीनामहे पर्मात्सधस्थात् । स नः पर्वदति दुर्गाणि विश्वा क्षामेहेवोऽति दुरितान्य्तिः

11 8 11

अर्थ— ( पृतनाजितं सहमानं आग्नं ) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामध्येवान् तेजस्वी देवको हम ( उक्थेः परमात् सधस्थात् हवामहे ) स्त्रेत्रसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं। ( सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्यत् ) वह हमें सब दुःसोंसे पार ले जावे। कौर ( वह अग्निः देवः ) तेजस्वी देव ( दुरितानि अति श्लामत् ) दुरवस्थाओंका नाश करे॥ १॥

भावार्थ - शत्रुका पराभव करनेवाला और शत्रुके आक्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने श्रेष्ठ स्थानसे यहां अपने पास बुलाते हैं। वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें बढावे। अर्थात् उपासक भी सबुसेनाका पराभव करे, क्रुके हमछेको सहे अर्थात पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दूरवस्थामें उनका सहायक

## पापसे बचाव

[ ६४ ( ६६ ) ]

(ऋषः- यमः । देवता- मन्त्रोक्ता, निर्ऋतिः ।)

इदं यत्कृष्णः शकुनिरभिनिष्पत्कपीपतत् । आपो मा तस्मात्सवस्माहुरितात्पान्त्वहंसः

11 8 31

हुदं यत्कृष्णः शुक्कनिर्वार्मृक्षकिर्ऋते ते मुखेन । अभिमी तस्मादेनेसो गाहैपत्यः प्र मंत्रत

11311

मर्थ- ( इदं यः कृष्णः शकुनिः ) यह जो काळा शकुनी पक्षी ( अभि निष्पतन् अपीपतत् ) झुकता हुआ गिरता है। ( तस्मात् सर्वस्मात् दुरितात् अंहसः ) उस सब गिरावटके पापसे ( आपः मा पान्तु ) जल मेरी रक्षा करें ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गिति! (इदं यः कृष्ण शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवामृक्षत्) तेरे सुबांके पास काकर गिरता है (गाईपत्यः अग्नि) गाईपत्य क्षित्र (तस्मात् एनसः) उस पापसे (मा प्रमुञ्जतु) सुहे बुकांवे ॥ २॥

इन दोनों मन्त्रोंके प्रथम चरण दुबोंघ हैं। दूसरे चरणोंमें बताया है कि जल और क्षप्ति दोषमुक्त करके पापसे बचाते हैं। पृष्टिके चरणोंसे प्रतीव होता है कि शकुनिपक्षीका गिरना या उडना ब्रह्म या शुभका सूचक है। परन्तु ये मन्त्र खोजके बोम्ब हैं।



### अवामार्ग औषधी

[ ६५ ( ६७ ) ] (ऋषः- शुक्रः । देवता-.शपामागैवीरुत् । )

प्रतीचीनंफलो हि त्वमपांमार्ग हरोहिंथ । सर्वानमच्छपथाँ अधि वरीयो यावया हुतः यहुंष्कृतं यच्छमंछं यद्वां चेरिम पापयां । त्वया तिहिश्वतोमुखापांमार्गापं मुज्महे

11 8 11

11711

इ<u>यावदंता कुनुखिनां बण्डेन</u> यत्सहासिम । अपामार्ग त्वयां वयं सर्वे तदपं मुज्महे

11311

अर्थ— हे (अपामार्ग) जपामार्ग जीपधी! (त्वं प्रतीचीनफलः हि ररोहिथ) त् उलटे मोदे हुए फलवाडी होकर उगती है। जतः (मत् सर्वान् रापधान्) मुझसे सब वापोंको (इतः वरीयः अधियावय) यहांसे दूर हटा दे ॥ १॥ (यत् दुष्कृतं) जो पाप, (यत् रामलं) जो दोष या कलंक मैंने किया हो अथवा (यत् वा पापया चेरिम) जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख जपामार्ग! (त्वया तत् अप सुजमहे)

तेरी सहायतासे उसको हम दूर करते हैं ॥ २ ॥
(यत् इयावदता) काले दांतवाले (कुनाखिना) जो हुरे नाख्नोंवाले (वण्डेन सह आसिम) विरूपके साथ हम वैठते हैं, हे अपामार्ग ! (तत् सर्वे वयं त्वया अपमृज्महे) वह सब दोप हम तेरी सहायतासे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ- अपामार्ग औषधिक फल उल्टी दिशासे बढते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उल्टे आवरणके सब दोव हटाये जाते हैं। दुराचार, पाप, दोप, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाल्न तथा रफ्तदोपीका सहवास, ये स्वयं आवरित अथवा संगतसे आये दोप अपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं॥ १-३॥

वैद्योंको इस स्क्तका विशेष विचार करना चाहिये। दन्तदोष अपामार्गका दात्न करनेसे दूर होता है, यह अनुभव है। पाउक भी इसका अनुभव लें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, यह विषय अन्वेष्टन्य है। महाराष्ट्रमें विशेषतः ऋषिपद्धमीके पर्वमें अपामार्गके काष्टसे ही दन्तधावन करनेकी परिपाटी इस दिन तक चली आयी है। प्रायः इसका पालन इस समय खियां ही करती हैं। तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना अपामार्ग प्रयोगसे कहा है और यहांकी परिपाटी भी वैसी ही है। अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है।

#### ब्राह्म

[ ६६ (६८ ) ] (ऋषः- यहा। देवता- ब्रह्म।)

यद्यन्तरि<u>क्षे</u> यदि वात् आस् यदि वृक्षेषु यदि वोर्लपेषु । यदश्रंवनपुशर्व उद्यमानं तद्बाह्मं<u>णं</u> पुनंरुस्मानुपैतुं

11 8 11

अर्थ—(यदि अन्तिरिक्षे यदि वाते) यदि मन्तिरिक्षमें भीर यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उल्पेषु) यदि वृक्षोमें भाग यदि वासमें भाग देखेंगे तो उसमें जो (आस) सदा रह रहा है, (यत् परावः अस्रवन्) जो प्राणिमों में चृता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मणं) वह प्रकट होनेवाला महा (पुनः अस्मान् उपीति) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भावार्थ- जो ब्रह्म इस भवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, घासमें विराजता है, जो पशुकोंमें अर्थात् प्राणियोंमें प्रवाहित होता है अर्थात् जो स्थिर चरमें विद्यमान है, यह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ॥ रे ॥

बहा नाम महान् भारमतस्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें न्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण जगतको यह सुंदर रूप मिछा है, वह अहा हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है। भतः उसकी प्राप्तिके किये मनुष्य प्रयास करे ।

### THE TEE

[ ६७ (६९ ) ]

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- भारमा । )

पुन्भेत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ज्ञाक्षणं च । पुनेरुपयो विष्णयां यथास्याम केलपयन्तामिहेव

11 8 11

अर्थ- (मा इन्द्रियं पुनः एतु ) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो। (आतमा द्रविणं ब्रह्मणं च पुनः ) मुझे बारमा बेतना बोर ब्रह्म पुनः प्राप्त हो । ( घिष्णयाः अञ्चयः यथा-स्थाम ) बुद्धि बादि स्थानकी अग्निया यथायोग्य स्थानमें (इह पव पुनः कल्पयन्तां ) यहीं ही समर्थ हों ॥ १॥

भावारी- सब इन्द्रियकी शक्तियां, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन आदिकी सब चैतन्यशक्तियां मुझे प्राप्त हों और यहां उच्चत हों ॥ १ ॥

**इंदियां ज्ञानेश्द्रियां पांच भौर कर्मे**न्द्रियां पांच मिलकर दस हैं, भारमा नाम जीवका है, द्रविणका अर्थ यहां मनका दस्साइ अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म-आत्माकी ज्ञानशक्ति है। धिषणा-धिष्ण्याका अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियां हैं। ये अग्निस्वरूप चेतन हैं। ये सब आत्माकी शक्तियां यहां स्थिर रहें, उन्नत हों और प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों।

# सरस्वती

[६८ (७०, ७१)] (ऋषिः- शन्तातिः । देवता- सरस्वती ।)

सरंखित वृतेषुं ते दिन्येषुं देवि धामंसु ।

जुगस्वं हुव्यमाईतं प्रजां देवि ररास्व नः

11 8 11

इदं तें हुव्यं घृतवंतसरस्वतीदं वितृणां हुविशास्यं १ यत् ।

इमानि त उद्गिता श्रंतंमानि तेर्गिर्वयं मध्नंपन्तः स्याम

॥२॥

श्चिवा नः शंतमा भव सुमृडीका संरम्वति । मा ते युयोम संदर्शः

11 3 11

अर्थ है (सरस्वति) सरस्वती देवि (ते दिन्येषु धामसु ज्ञतेषु) तेरे दिश्य धामोंके वर्तोमें (आहुतं हव्यं पुषस्य) हवन किया हुना हवन सेवन कर नौर हे (देवि) देवि! (नः प्रजां ररास्व) हमें प्रजा दे॥ १॥

है (सरस्वति ) सरस्वति ! (ते इदं घृतवत् हृद्यं ) तेरा यह घीवाला इवन है। (इदं पितृणां हृदिः यत् आस्यं = आह्यं ) यह पितरोंका हवि है जो खाने योग्य है। (ते हमानि उदिता शंतमानि ) तेरे ये प्रकाशित कल्याण-कारी सामध्ये हैं, ( तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम ) उनसे हम मीठे बने ॥ २ ॥

है (सरस्वति ) सरस्वती ! (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव ) हमारे किये स्तुतिकरने योग्य, शुभ और सकारी हो, (ते संहद्याः मा युयोम ) तेरी दृष्टिसे इम कदापि वियुक्त न हों ॥ ३ ॥ सिरस्वतीके उपासकींका सदा

करवाण होता हैं।]

#### सुस

[६९(७२)]

(ऋषि:- शंतातिः । देवता- सुखम् । )

गं नो वातों वातु गं नंस्तपतु स्यः।

अहां नि यं भेवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां श्रमुपा नो न्यु निछतु

11 8 11

अर्थ— (नः वातः शं वातु ) इमारे लिये वायु सुम्रकर रीतिसे षहे । (नः सूर्यः शं तपतु ) इमारे लिये स्मै सुस्रकारी होकर तथे । (नः अहानि शं भवन्तु ) इमारे दिन सुस्रदायक हों । (रात्री शं प्रतिधीयतां ) रात्री सुस्रकारी हो । (उपा नः शं व्युच्छतु ) उपःकाल हमें सुख देवे ॥ १॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उपा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों। हमारी अन्तरिक्ष अवस्था ऐसी रहे कि हमें बाह्य जगत सदा सुखकारी होवे और कभी दु:खदायी न हो।



### शबुद्मन

७० (७३) ]

(ऋषि:- भथवी । देवता- स्येनः, देवाः ।)

यत्कि चासौ मनंसा यचं नाचा युझैर्नुहोति ह्विषा यर्जुवा ।

तनमृत्युना निक्रतिः संविद्वाना पुरा सुत्यादाहुंति इन्त्वस्य

11 8 11

यातुषाना निकातिरादु रश्चस्ते अस्य मन्त्वनृतिन सत्यम् ।

इन्द्रेंषिता देवा आर्च्यमस्य मध्नन्तु मा तत्सं पांदि यदुसी जुहोति

11211

अजिराधिराजी ब्येनी संपातिनांविन ।

आर्ज्य पतन्यतो हंतां यो नः कश्चांम्यघायति

11 3 11

अर्थ — (असो यत् किं च मनसा ) यह शत्रु जो कुछ भी मनसे भीर (यत् च वाचा ) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यजुपा हिवपा यहाँ: जुहोति ) यजु, हिव भीर यहाँसे हवन करना है। (अस्य यत् संवि-दाना निर्ऋतिः ) इसका वह उद्देश्य जाननेवाली संहारशिक (सत्यात् पुरा मृत्युना आहुर्ति हन्तु ) यज्ञकी पूर्णता होनें क पूर्वही मृत्युकी सहायतासे बाहुति नष्ट करे॥ १॥

<sup>(</sup> थातुधानाः रक्षः निर्ऋतिः ) यावना देनेवाले, राक्षस भीर विनाशशक्ति ये सब (आत् उ अस्य सत्यं अनृतेन झन्तु ) निश्चयपूर्वक इस दुष्टशत्रुके सत्यका भी अनृतसे धाव करें। ( इन्द्र-इपिताः देवाः ) इन्द्र द्वारा प्रेरित देव (अस्य आज्यं मथ्नन्तु ) इस दुष्ट शत्रुके प्रतको मर्थे। और ( यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि ) जिस वद्देश्यसे यह इवन करता है वह सिद्ध न हो॥ २॥

<sup>(</sup> अजिर अधिराजी संपातिनो रथेनी इव ) शीव्रगामी पक्षीराज बाज जैसे एक दूसरेपर बाधात करते हैं, उस प्रकार ( यः कः च नः अभि अधायति ) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस ( पृतन्यतः आज्यं हतां ) सेनाबाके शत्रुकी हिव नष्ट करें ॥ ३ ॥

अपंत्री त उमी नाहू अपं नहाम्यास्यम् । अप्रेडेवस्यं मृन्युना तेनं तेऽविषयं हविः अपं नहामि ते नाहू अपं नहाम्यास्यम् । अप्रेयोरस्यं मृन्युना तेनं तेऽविषयं हविः

11 8 11

11411

अर्थ— (ते उमी बाहू अपाश्ची) तुम शत्रुके दोनों बाहू में पीछे मोडकर बांधता हूं तथा (आस्यं अपि नह्यामि) तेरा मुंह भी में बांध देता हूं। (अश्नेः देवस्य तेन मन्युना) शिवदेवके उस क्रोधसे (ते हाविः अवधिपं) तेरी हिका में नाश करता हूं॥ ॥

(ते बाहू अपि नह्यामि) तुझ शतुके दोनों बाहुओंको बांधता हूं (आस्यं अपि नह्यामि) मुखको भी बांधता हूं। (घोरस्य अग्नेः तेन मन्युना) भयानक बाग्निके उस क्रोधसे (ते हिवः अवधियं) तेरी हिवका मैं नाश करता हूं॥५॥

जो शत्रु अपने (पृतन्यतः) मैन्यसे हमें सताता है, और ( तः अद्यायित ) हमें पापी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों। ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कमें करते हैं उसका उदेश्य इतना ही होता है कि उससे उनकी शक्ति बढ़े और उस शक्तिका उपयोग हमें दनानेकी युक्तियोंमें ने करें। दुष्ट लोग जो इष्ड सक्त्में करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति बढ़ानेके लिये करते हैं और ने मनमें यही इच्छा भारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्वलोंको लटें और अपने भोग बढ़ानें। अतः इस स्क्तमें ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्क्रमें भी सफढ़ न हों और उनकी शक्ति न बढ़े; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे जगतमें शान्ति रह सकती हैं।

#### प्रमुका ह्यान

[ (80) }0

(ऋषि:- अधर्वा । देवता- अग्निः ।)

परि त्वामे पुरं व्यं विषं सहस्य भीमहि । भृषद्वेणे द्विवेदिवे हुन्तारं भङ्गुरावेतः

11 8 11

अर्थ— हे (सहस्य अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! ( वयं पुरं विप्रं भ्रृषद्वर्णं ) हम सब परिपूर्णं, ज्ञानी, शत्रुका भर्षंत्र करनेवाले ( भंगुरावतः हन्तारं ) विनाशकको मारनेवाल (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि ) तुझ ईश्वरकी प्रतिदिन् सब बोरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ- परमेश्वर बलवान्, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, बातपात करनेवालेका विनाश करनेवाला है, अतः उसकी सद्य प्रकारसे स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥

यनुष्य ईश्वरके गुणगान गावे, उन गुणोंको अपने अंदर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको अपनेसे बढावे । मनुष्य इन गुणोंको भारण करे यह बतानेके छिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता है। यहाँ अप्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है। अप्नि भी उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति छेकर अप्नि गुणसे युक्त बना है। इसी प्रकार अन्यान्य नाम उसी एक प्रभुके किये मयुक्त होते हैं।

### सामपान

[ ७२ ( ७५, ७६ ) ] (ऋषः- अथर्षा देवता- इन्द्रः । )

उत्तिष्ठुतार्व पदयुतेन्द्रंस्य भागपृत्विर्यम् । यदि श्रातं जुहोतेन यद्यश्रीतं मुमर्त्तन

11 8 11

श्रातं हविरो प्विन्द्र प्र योहि जगाम सरो अर्घनो वि मर्पम् । परि त्वासते निधिमिः सर्खायः कृत्या न त्राजपति चरन्तम्

11 7 11

श्रातं मेन्य ऊर्धनि श्रातमुग्नी सुन्नृतं मन्ये तह्तं नवीयः । मार्घ्यन्दिनस्य सर्वनस्य दुधः पिचेन्द्र विजनपुरुक्ठज्ज<u>ंपा</u>णः

11 4 11

अर्थ— ( उत् तिष्ठत ) उठो भीर ( इन्द्रस्य ऋत्वियं भागं अवपद्यत ) प्रसुके ऋतुके श्रनुकृष्ण भागको देसो। ﴿ यदि श्रातं ) यदि भष्णी तरह पका हुना हो तो ( जुहोतन ) स्थीकार करो भीर ( यदि अश्रातं समण्यन ) यदि भष्णी तरह न पका हो तो उसके परिपाक होनेतक भानन्द करो ॥ १ ॥

है (इन्द्र ) प्रभो ! ( श्रातं छिद्यः ओ सुप्रयाष्टि ) इवि सिद्ध हो गई है उसके प्रित तु उत्तम प्रकारसेजा, ( सूरः अध्यनः मध्यं वि जगाम ) सूर्व अपने मार्गके मध्यं गया है। (सर्वायः निधिभः त्या परि आसते ) समान विचारवाले लोग अपने संग्रहोंकं साथ तेरे चारों ओर उसी प्रकार बैठते हैं ( कुलपाः ज्ञाजपितं चरन्तं न ) असे इक-पालक पुत्र संवपित विवारते हुए उसके पास आते हैं॥ २॥

( ऊधनि श्रांत मन्ये ) गायके स्तनमें पका हुला वृध है ऐसा में मानवा हूं। वस्पश्चात् ( अमी श्रांतं ) निप्तप्त प्रिवश्य हुणा है भवः ( तत् ऋतं नवीयः सुभ्दंतं मन्ये ) वह सन्धा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक हुणा है ऐसा में मानवा हूं। हे (पुरुष्टत् विश्वन् हुन्द्र ) नहुव कर्म करनेवाले वस्रधारी प्रभो ! (जुपाणः ) उसका सेवन करता हुना ( माध्यंविनस्य स्वनस्य द्धाः पिव ) मध्यंदिन सवनके दहीका वान कर ॥ ३॥

भावार्थ— उटो जीर ईंशरके द्वारा दिये हुए ऋतुकं जनुकूर अस मागको देखो । जो परिपत्रव हुमा हो उसको को जीर यदि कुछ अस भाग परिपण्य न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनंवरी रहो ॥ १ ॥

हे मभी ! यह अश्रभाग परिवयंत्र हुआ है, यह सिद्ध है, यहां प्राप्त हो, सूर्य सध्यान्हमें आगया है। सब मित्र अपने अपने संप्रदोंको क्षिये हुए प्राप्त हुए हैं जैसे पुत्र विवाक पास इकट्टे होते हैं वैसे ही हम सब तेरे पास इकट्टे हुए हैं॥ २॥

में मानवा हूं कि एक वो गायके स्तर्नोमें वृध्य परिपक्त होता है, पश्चात् अभिपर परिपक्ष्य होता है। नेय अभ इस प्रकार सिद्ध होता है। हे प्रभो ! मध्यविनके समय हसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

#### खानपान

#### भोजनका समय

सूर्यके संध्यान्दर्भे भानेपर भोजन करना चाहिये, यह

खुरः अध्वनः मध्यं विजगाम । श्रातं हविः सुप्रयाहि । ( मं॰ २ ) 'स्य मारीके मध्यमं पहुंच खुका है अतः परिपश्व हुए अक्षके प्रति जा।'यह वावय भोजनका समय दोपहरके यारह बजेका या उसके किंचित प्रश्नात्का है, इस बातको स्वष्ट करता है। हिति माम अक्षका है। यह अप्र परिपक हुला हो। अक्ष एक तो स्वयं (जन्धिन श्रातं) गायके स्तर्नोमें परिपश्य होता है, जिसको हम व्या छहते हैं, यह व्या दुई जानेके पश्चात् (अग्नी श्चातं ) क्षप्तिपर पकाया जाता है। एक स्वभावतः परिपक्तता होती है पश्चात् क्षप्तिपर परिपक्तता होती है, पश्चात् देवताओं को समर्पित करके भोजन करना होता है। तूच पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है। यह दही (मध्यन्दिनस्य द्धाः पित्र) मध्यान्दके भोजनके समय पीना योग्य है। रात्रीके समय, या संवेरे दही पीना उचित नहीं, क्यों कि दही शीतवीर्य होता है इस कारण वह रोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है।

जैसे गायके स्तनमें दूध परिपक्त होता है, उसी प्रकार 'गो' नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है। इसको भी परिपक्त दशामें लेना चाहिये, पश्चात् अप्तिपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये। यह अस दूध हो या अन्य धान्यादि हो, वह ( ऋतं नवीयः ) सचा नया छेना योग्य है। दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं। अस भी पकने पर ही छेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके बासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है। मगवदीतामें कहा है कि—

यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥ (भ०गी० १७।१०) "जिस असको तैयार दोकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, जो नीरस है, जो दुर्गंधयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय दोता है।" अर्थात् असको पकाकर तीन घंटोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं पकनेके तीन घंटेतक उसको (ऋतं नवीयः) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिए।

परमेश्वर (ऋत्वियं भागं) ऋतुके योग्य अस भागको देता है। जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता है वह अस, फूल, फल, रस आदि देता है। उसको पक अवस्थाम प्राप्त करना चाहिये और पश्चात उसका सेवन करना चाहिये। यदि कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आनंदके साथ करनी चाहिये।

सब परिवारके तथा (सखाय:) इष्टमित्र अपनी अपनी थालीमें (निधिभि:) अपने अस संप्रहको कें और साथ साथ पंक्तिमें बैठें, सब अपने असमागसे कुछ भाग देवता-ओं के उद्देश्यसे समर्पित करें। सब इष्टमित्र ऐसा मानें की ईश्वर हम सबके बीचमें है अथवा हम उसके चारों और हैं और इस प्रकार जो अस भाग मिले उसका आनंदके साथ सेवन करें।



### माय और यह

[(00) \$0]

(ऋषः- अथर्वा। देवता- घर्मः, अश्विनौ।)

समिद्धो अभिवृषणा रथी दिवस्त्रप्तो घर्मो दुंहाते वामिषे मधुं । वयं हि वा पुरुदमोसो अश्विना हवांमहे सधुमादेषु कारवं:

11 8 11

अर्थ— है (वृषणो अश्विनो ) दोनों बलवान् अधिदेवों ! (दिवः रथी अग्निः सामिद्धः ) प्रकाशके रथ जैसे अग्नि प्रदीस हुआ है। यह (धर्मः तप्तः ) तपी हुई गर्मीही है। यह (वां इषे मधु दुह्यते ) आप दोनोंके लिये मधुर रसका दोहन करता है। (वयं पुरु-दमासः कारवः सध-मादेषु वां हवामहे ) हम सब बहुत घरवाले और कार्य करनेवाले पुरुष साथ साथ मिलकर आनंद करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते है ॥ १॥

भावार्थ — हवनकी अप्ति प्रदीस हो चुकी है, गौका दोहन किया जाता है और हम सब ऋखिज देवताओं को बुळाते हैं॥ १॥

| समिद्धो अग्निरंश्विना तुप्तो वा घुर्म आ गीतम्।                                        |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| दुह्यन्ते नूनं वृष्णेह धनवो दम्रा मदेन्ति वेषसं।                                      | 11 2 11 |
| स्वाहांकृतुः शुचिंदेवेषुं युज्ञो यो अधिवनीश्रमसो देवपानः ।                            |         |
| तमु विश्वे अमृतांसो जुणाणा गेन्ध्वेस्य प्रत्यासा रिहन्ति                              | 11 🗦 11 |
| यदुक्षियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स वीमश्विना भाग आ गेतम् ।                               |         |
| माध्वी धर्तारा विद्यस्य सत्पती तुप्तं घुमं पिवतं रोचने दिवः                           | 11 8 11 |
| तुप्तो वां घुमों नेक्षतु स्वहोता प्र वीमध्वर्धेश्वरतु पर्यस्वान् ।                    | •       |
| मघोंदुंग्धस्याश्विना तुनायां <u>वी</u> तं <u>पा</u> तं पर्यस उस्त्रियायाः             | ॥ ५ ॥   |
| उपं द्र <u>व</u> पर्यसा गोधु <u>गो</u> षमा घुर्मे सि <u>ञ्</u> च पर्य उस्त्रियांयाः । |         |
| वि नार्कमरूयत्स <u>वि</u> ता वरेण्योऽतुष्रुयार्णमुष <u>सो</u> वि राजिति               | ॥६॥     |

अर्थ — हे ( वृषणो अश्विनो ) बढवान् अश्विदेवो ! ( अग्निः समिद्धः ) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, (वां धर्मः तप्तः ) आपके छिए हि यह दूध तप रहा है। इसछिए ( आगतं ) आओ। ( नृतं इह धेनदः दुखन्ते ) निश्वयसे यहां गीवें दुही जाति हैं। हे ( दस्त्री ) दर्शनीय देवो ! ( वेधसः मदन्ति ) ज्ञानी आनंद करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेशोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यञ्च है वह (देवेषु स्वाहास्त्रतः शुचिः) देवोंके लिए स्वाहा किया हुआ होनेसे पवित्र है। (विश्वे असृतासः तं उ जुपाणाः)सब देव उसीका सेवन हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्ना प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गंधर्वके मुखसे पूजा भी करते हैं ॥ ३ ॥

हे (अश्विनों) अश्विदेवो ! (यत् उस्तियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौओं स्त्रा हुआ घृतिमिश्रित दूभ है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ। हे (माध्वी) मधुरतायुक्त (विद्यस्य धर्तारों) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पालको ! (दिवः रोजने ततं धर्म पिवतं) धुलोकके प्रकाशमें तपा हुआ यह दूभ रूपी तेज पीओ॥ ४॥

हे (अश्विनों ) अधिदंवो ! (तप्तः घर्मः वां नक्षतु ) तपा हुआ तेजरूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । (पयस्वान् स्वहोता अध्वर्युः वां प्रचरतु ) दूध लिये हुए हवनकर्ता अध्वर्यु तुम दोनोंको सेवा करे । (तनायाः उस्त्रियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः ) हज्रपुष्ट गौके दुहे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं ) प्राप्त करो और पीओ ॥ ५॥

है (गे(धुक्) गायका दोहन करनेवाले ! (पयसा ओपं उपद्रवं) दूधके साथ श्रातिक्षीय यहां शा, (उद्गियायाः पयः धर्में आसिञ्च) गौका दूध कढाईमें रख, और तण। (वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुखपूर्ण स्वगंधामको प्रकाशित करता है और वह (उपसः अनुप्रयाणं विराजित) उपःकालके गमनके प्रश्नात् विराजिता है॥ ६॥

भावार्थ— हे देवो ! अग्नि प्रदीस हुई है, दूध तप रहा है, इसिलये यहां आओ, यह गौवें दुही जाती हैं जिससे ज्ञानी आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

यह यह ऐसा है कि जिसमें देवतालोग रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यहाका सेवन करते हैं, और सस्कार करते हैं॥ ३ ॥

गौके दूर्घमें देवोंका भाग है, इसिकए इस यक्तमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गोरसको पीको ॥ ४ ॥

हे देवो ! यह वपा हुना रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गोरसका पान करो ॥ ५ ॥

हे गौका दोहन करनेवारे द्र्ध लेकर यश्चमें झाओं। गायका द्र्ध तपानी। हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुवामव स्वर्ग तुम्हारे लिये खुळा किया ह ॥ ६ ॥

| उर्व ह्वये सुद्वां घेतुमेवां सुहस्तों गोधगुत दोहदेनाम्।                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| श्रेष्ठं सवं संविता सांविपन्नोडभीद्वी वर्मस्तदु पु प्र वीचत्                 | 11 9 11  |
| हिङ्कृण्वती वंसुपत्नी वर्धनां वृत्सिम्च्छन्ती मनंसा न्यागंन ।                |          |
| दुहामुश्रिभ्यां पर्ये अध्येषं सा वर्धतां महते सौर्भगाय                       | 11 5 11  |
| जु <u>ष्टो</u> दर्म <u>ुना</u> अतिथिर्दुरोण इमं नी यज्ञम्रुपं सम्दि विहान् । | _        |
| विश्वां अग्ने अ <u>भियु</u> जीं <u>वि</u> हत्यं शत्रूयताया शंरा भोजनानि      | 11811    |
| अमे क्षे महते सौभगाय तर्व द्युमान्यंत्तमानि सन्त ।                           |          |
| सं जीस्पृत्यं सुयम्मा क्रंणुध्व शत्रूयुतामाभि तिष्ठा महौसि                   | 11 80 11 |
| सूयवसाद्धर्गवर्ती हि भूया अर्घा वयं भर्गवन्तः स्याम ।                        |          |
| अद्भि तृणंमझरे विश्वदानीं पित्रं शुद्धमुंदुकमाचर्रन्ती                       | 11 88 11 |

हार्थ—(सुहस्तः पतां सुदुघां घेतुं उपह्नयं) उत्तम हाथवाला में सुखसे दुहे जाने योग्य इस घेतुको बुलाता हूं। ( उत मो बुक् पां दोहत्) और गायका दोइन करनेवाला इसका दोहन करे। ( सविता श्रेष्ठं सवं नः साविषत् ) सविता यह श्रेष्ठ कड़ उमें देवे। (अभीदः घर्मः तत् उ सु प्रवीचत् ) प्रदीप्त तेजरूपी दूध यही वतावे॥ ७॥

(हिंकुण्वती वसुनां वसुपत्नी) रंभानेवाली, ऐश्वयांका पालन करनेवाली यह गाय (मनसा वत्सं इच्छन्ती जि आगन्) मनसे बढ़देकी कामना करती हुई समीप भाई है। (इयं अद्या अश्विभ्यां पयः दुहां) यह भी दोनों श्रविदेवोंके लिये तूभ देने। कीप (ना महने सीभागाय वर्धनां) वड बढ़े सीभाग्यके लिये वढ़े ॥ ८॥

( दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः ) दमन किये हुए मनवाला धतिथि घरमें सेवित होकर यह ( विद्वान् ) ज्ञानी ( नः इमं यज्ञं उपयाहि ) हमारे इस यज्ञमे धावे । दे धमे : ( विश्वा अधियुजः विहत्य ) सब शत्रुक्षोंका गध करके ( शत्रुवतां भोजनानि अःभर ) शत्रुता करनेवालोंके धन्न हमारे पास ला ॥ ९॥

है (रार्ध अंग्रे) बलवान अग्रे। (तव उत्तमानि सुम्नानि महते सौधगाय सन्तु) तेरे उत्तम तेत्र बढे सौभाग्य बहानेनाले दों। (जास्पत्यं सुयमं सं आरूणुष्व) स्त्रीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होने। (रात्र्यतां महांसि अभितिए।) शत्रुता करनेवाओंके बलोंका सुकाबला कर ॥ १०॥

दे (अक्टो ) न मारने योग्य भी ! तू (सु-यवास-अद् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी हो ! (अध्य वयं भगवन्तः स्याम ) और हम भी भाग्यवान् हों। (विश्वदानीं तृणं अद्धि ) सदा तृण भक्षक कर और ( आन्त्रस्ती शुद्धं उदकं पिव ) अमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ११॥

भावार्थ— में दूब दोहनेमें कुशल हूं, और गायको दोहनेके लिये बुलाता हूं । दोहनेवाला इसका दोहन करे। सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥

रंभाती हुई, मनसे वछडेकां इच्छा करनेवाली गाँ यहां भाई है। यह श्रहननीया गाँ देवोंक लिये ६६ दूर और वर्ट सौभाग्यकी बृद्धि करें ॥ ८॥

यह इम्ब्रियसंयमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञतें आवे । हमारे सब शतुओंका नाश करके, शतुओंके भोग हमारे पास छे आवे ॥ ९ ॥

हे देव ! क्षो तेरे उत्तम देज हैं वह दगरा भाग्य वहाँवे। खीपुरुशके संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार न हो। शतुला करनेवालोंका परासव करो ॥ ९०॥

हे नौ ! त् उत्तम पास सा, भीर भाग्यशन् वन । तेरे कारण हम श्री भाष्यशाली वरें । गण्य पाम स्वावे और इधर उधर अमण करती हुई गुद्ध पाना पीरे ॥ १० ॥

१२ ( अथर्व. सु. भा. कां. ७ )

### गाय और यज्ञ

#### गोरक्षा

गोकी रक्षा कैसे की जावे इस विषयमें इस सुक्तके आदेश स्मरण रखने योग्य है । देखिये—

१ सृयवस-अद् = उत्तम घास खानेवाली, बर्धात व्ररा घास अथवा व्ररे जी न खानेवाली गी हो। गायके दृधमें उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्त्व आता है, इसल्ये यदि गाय उत्तम घास खावेगी तो दूध भी नौरोग और पृष्टिकारक होगा। इसल्ये यद आदेश स्मरण रखने योग्य है। साधारण अनाडी लोग प्रातःकाल गायको अमणके लिये ले जाते हैं, और उस समय गोको मनुष्यकी शौच-विष्टा-भी खिलाते हैं। पाटक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलानेसे उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा। विष्टामें जो बुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका गरिणाम उस दूधपर होगा, और वैसा दृध रोगकारक होगा। अतः यद बेदका संदेश गोपालन करनेवाले लोग अवज्य ध्यानमें धारण करे। (मे० ११)

२ द्युद्धं उदकं पिवन्ती = शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो। अशुद्ध, मलिन, गंदा, दुर्गंधयुक्त जल गी न पीवे। इसका कारण जपर दिया हुआ समझना योग्य है। (मं० ११)

३ आचरन्ती = अमण करनेवाली। गी इधर उधर अच्छी प्रकार अमण करे। गी केवल घरमें वंधी नहीं रहनी चाहिये। वह सूर्यप्रकाशमें अमण करनेवाली हो। सूर्यप्रकाश-में यूमनेवाली गीका दूध दी पीने योग्य दोता है।

(मं०११)

४ विश्वदानीं तृणं अदि = गी सदा तृण-घास-ही खावे। दूसरे पदार्थ न खावे। जीके खतेंम अमण करे और जी खावे। इस प्रकारकी गीका दूध उत्तम होता है। (मं० ११)

५ भगवतीः भूयाः = बलवती, प्रेम्मयी, शुभगुणयुक्त गौ हो। गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती है। इस प्रकार प्रेम करनेवाली गैका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है। ( मं० ११)

ये शब्द गायका पालन कैसे करना चाहिये, इस दातकी सूचना देते हैं।

६ सुदुघा= जो विना क्षायास दुद्दी जाती है। दोहन करनेके समय जो कृष्ट नहीं देती। ( मं० ७ )

७ सुहस्तः गोधुफ् एनां दोहत्= उत्तम हाथवाला मनुष्य ही गौका दोहन करे । अर्थात् दोहन करनेवाला मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निर्मेल करे और गौको दुहे । हाथ फोडे फुन्सीसे रहित हों, वैसे उत्तम हाथसे दोहन करें । इस आदेशका अत्यन्त महत्व है । जो दोष गशालियोंके हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उत्तरेगा और वह सीधा पीने-वालोंके पेटमें जावेगा । अतः हाथ स्वच्छ रायकर गायका दोहन करना चाहिये ( मं० ७ )

८ अध्नया= गाय अवध्य है, जतः उसकी मारना भी नहीं चाहिये। लपनी मानाके समान प्रेमसे उसका पालन करना चाहिये (मं०८)

९ सा महते साभगाय वर्धतां= ऐसी पाठी हुई गौ बढ़े सीभाग्यके साथ बढ़े। हरएक घरमें ऐसी गोमाडा रहे, इमारी भी यही हच्छा है। (मं. ८)

१० वत्सं इच्छन्ती = गौ षछडेवाछी हो। मृतवत्सा न हो। मृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालेंके वर्से भी वही वात वन जायगी। क्योंकि यदि गौके दूधके दोपके कारण उसका वछडा मरा हो, तो वह दोप पीनेवालेंके वीर्यमें भी बहेगा। अतः वछडेवाछी गाय दो शौर बछडेकी इच्छा करती हुई वह प्रेमसे वरमें आये। (मं. ८)

/१ गोधुक् पयसा उपद्र्य, उन्नियायाः पयः घर्मे सिंच = गायका दोहन करनेवाला मनुत्य दूध लेकर शीव- लामे लावे भीर वह गायका दूध लित्तर रखे। इसका मतल्य यह है कि बहुत देर तक दूध कचा न रखा जावे। चाहे मनुष्य धारोण्ण ही पीवे, निचोडते ही पीवे, परंतु रखना हो तो शीव ही लित्रपर तपाकर रखे। क्योंकि दूधमें नाना प्रकारक किमी हवामेंसे जाकर जम जाते है बार वहां वे बहते है। शतः कची अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये। मीव ही लिग्नपर चडाना चाहिये। में. ६)

१२ मधु दुह्यते = गायका दोहन करके जो निचोडा जाता है वह मधु अर्थात् शहद ही है। क्योंकि वह यदा भीठा होता है। (जं. १)

१३ तप्तं पियतं = तपा हुना दूध पीनो । इसका कारण जपर दिया दी है ( मं. ४ )

देवोंके लिये इसी प्रकारक तृथका समर्पण करना चाहिये। विशेषतः अधिनी देवोंका भाग गायका तृथ और घी ही है, यह बात चतुर्थ मंत्रमें कही है। अधिती देव स्वयं देवों के वैद्य हैं भतः उनको गाल्यम है कि कीनसा दूध अच्छा है और कीनसा अच्छा नहीं है। अधिनी देव दूसरा दूध पीत ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते। यह बात हम सबको सारण रातनी चाहिए। अतः मनुष्योंको गायका ही

दूध भीर घी पीना चाहिये, भीर मैंसकी नहीं । इसी प्रकार बाजारका दूध भी नहीं छेना चाहिये, क्योंकि वह दूध इतनी ही स्वच्छतासे रखा हुआ होता है यह कहना कठिन है। अतः घरघरमें गी पालनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पित करना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये।

# गण्डमारा-चिक्सिस्स

[(20)80]

( ऋषि:- अथवाङ्गिराः । देवता- मन्त्रोक्ताः, ४ जातवेदाः । )

अपित्रतां लेहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।

मुनेदेंवस्य मूलेन सर्वी विध्यामि ता अहम् ॥ १॥ विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मंध्यमाम् ।

द्वां जीवन्यामासामा विद्यामयुत मंध्यमाम् ।

स्वाष्ट्रेणाहं वर्षसा वि तं ईष्यामिमीमदम् ।

अथो यो मुन्तुष्टे पते तम् ते श्रमयामसि ॥ ३॥ मृतेन स्वं त्रेतपते समक्तो विश्वाहां सुमनां दीदिहीह ।

तं त्वां व्यं जातवेद्धः समिद्धं प्रजावन्त उपं सदेम सर्वे ॥ १॥

अर्थ— (लेहिनीनां अपचितां) काल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है। (ताः सर्वाः) उस सब गण्डमालाकोंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विध्यामि) मुनि नामक दिन्य वनस्पतिके मूल-जह-से में नाश करता हूं॥ १॥

(आसां प्रथमां विश्यामि) इनकी पहिली गण्डमालाको में वेधता हूं, (उत मध्यमां विध्यामि) श्रीर मध्यमको वेधता हूं। (आसां जयन्यां इदं आ छिनिधा) इनकी श्रत्यन्त निकृष्टको भी में उसी प्रकार छेदता हूं (स्तुकां इच) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं॥ २॥

(त्वाप्ट्रेण वचसा) स्क्षमता उत्पन्न करनेवाकी वाणीसे (अहं ते ईप्याँ वि अमीमदम्) में तेरी ईप्या दूर करता हूं। हे (पते) पते! (अथ यः ते मन्युः) और जो तेरा क्रोध है, (ते तं रामयामिस ) तेरे उस क्रोधको इम शान्त करते हैं॥ ३॥

हे (व्रतपते ) वर्तपालन करनेवाले ! (त्वं व्रतेन समक्तः ) त् वर्तसे संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमनाः दीदिहि ) यहां सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो । हे (जातवेदः ) अग्ने ! (सर्वे वयं तं त्वा सिमिद्धं ) इम सत्र उस तुम प्रदीप्त हुए को (प्रजावन्तः उपसेदिम ) प्रजावाले होकर प्राप्त हों ॥ ४॥

भावार्थ— लाल रंगवाली गण्डमालाका नाश करनेक लिये मुनि गामक श्रीपधीकी जड यदी उथयोगी होती है॥ ९॥ इससे पहिली बीचकी झौर अन्तकी गण्डमाला दूर होती है॥ २॥

क्रोध भीर ईर्प्या सुक्ष्मविचारके द्वारा दूर किये जांचे ॥ ३ ॥

नियमपालनसे सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता है। इस प्रकार इम सब तेअस्वी होकर, बालबचाँको साथ लेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४॥

मुनि नाम " दमनक, यक, पलाश, प्रियाल, मदन ' इत्यादि अनेक कीपधियोंका है, उनमेंसे कीनसी कीपधि गण्ड-माला दूर करनेवाली है इसका निश्रय वैद्योंको करना चाहिये। कोधको मनसे हटाना, पथ्यके नियमोंका पालन करना इत्यादि बार्ने कारोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है।

### मायकी पासना

[ ७५ ( ७९ ) ]

( ऋषिः- उपरिषभ्रवः । देवता- लष्न्याः । )

युजार्वतीः सूयवंसे क्यन्तीः शुद्धा अपः सुप्रयाणे पिवन्तीः ।

मा वं स्तेन इंशल माधश्रंसः परि वो रुद्रस्यं द्वेतिवृणक्त

11 8 11

पुदुज्ञा स्था रमेत्याः संहिता विश्वनिद्धीः । उप मा देवीर्देवे मिरेत ।।

इमं गोष्ठामिदं सदीं घृतेनास्मान्त्समुंक्षत

11 2 11

अर्थ—(प्रजावतीः) उत्तम वछढोंवाछी (स्यवसे चरन्तीः) उत्तम वासके छिये विचरती हुई (सु-प्र-पाने गुद्धाः अपः पियन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाछी गौवें हों। हे गौवो!(स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुमपर शासन न करे। (मा अघशंसः) पापी भी तुमपर हुक्षमत न करे। (रुद्रस्य हेतिः वः परि बृणक्तु) रुद्रका शस्त तुम्हारी रक्षा करे॥ १॥

हे (रमतयः ) लानन्द देनेवाली गीवो ! तुम (पद्झाः स्थ ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो। तुम (संहिताः विश्वनाम्तीः देवीः) इकही हुई बहुत नामवाली दिन्य गीवो (देविभिः मा उप एत) दिन्य बल्होंके साथ मेरे पास लालो। (इमं गो—स्थं, इदं सदं) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान्) इम सबको ( घृतेन सं उक्षत ) धीसे युक्त करो॥ २॥

भावार्थ- गोवं उत्तम वास खानेवाली धौर ग्रुद्धजल पीनेवाली हों । उनके बहुत वहरे हों । कोई चोर कोई पापी उनको अपने आधीन न करे । महाचीरके शस्त्र उनकी रक्षा करें ॥ १॥

गीवें हमें आनंद दें। वे अपने निवासस्यानको पहचानें, मिलकर रहें, धनेक नामवाली दिव्य गीवें अपने बछडोंके साध हमारे पास आवें। धीर हमें भरपूर घी देवें ॥ २ ॥

इसमें भी गोपालनके बादेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं।

# मण्डमालाकी चिकित्सा

[ ७६ ( ८०, ८१ ) ]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- १, २ अपिचेझैपज्यं, ३-६ जायान्यः, इन्द्रः ।)

आ सुस्रसंः सुस्रसो असंतीभ्यो असंतराः ।

सेहोरर्सतरा लव्णाद्विक्लेदीयसी:

11 8 11

अर्थ— ( सुस्रसः सुम्त्रसः आ ) वहनेवालीसे भी ष्रधिक बहनेवाली, (असतीभ्यः असत्तराः ) द्वरीसे भी द्वरी. ( सेहोः अरसतराः ) शुक्तसे भी ष्रधिक शुक्त और ( लणवात् विहेर्दायसीः ) नमकसे भी ष्रधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

भावार्थ- सब गण्डमालामें बहनेवाली, बुरी, खुष्की उत्पन्न करनेवाली भीर द्रव उत्पन्न करनेवाली होती हैं॥ १॥

| या ग्रैन्यां अपुचितोऽयो या उंपपुक्षाः ।                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|
| विजाम्नि या अंपनितंः स्वयंस्रसंः                                             | ॥२॥      |
| यः कीकंसाः पशृणाति त <u>ल</u> ोद्यमि <u>त्</u> रतिष्ठंति ।                   |          |
| नि <u>र्</u> होस्तं सर्वे <u>जा</u> यान्यं यः कश्चं कुकुदिं श्चितः           | 11 \$ 11 |
| पक्षी जायान्यं। पति स आ विश्वतिं पूर्रंपम् ।                                 |          |
| तदक्षितस्य मेषुजमुमयोः सुक्षेतस्य च                                          | 11 8 11  |
| विद्य वै ते जायान्यं जानं यती जायान्य जायंसे ।                               |          |
| कथं हु तत्रु त्वं ईनो यस्यं कुण्मो हुविर्गृहे                                | 11 4 11  |
| घृवत्पिव कलशे सोमीमन्द्र वृत्रहा ग्रंह समरे वर्धनाम् ।                       |          |
| मार्घ्यन्दिने सर्व <u>न</u> आ वृंपस्व र <u>ि</u> ष्ठानों रियम्स्मार्स्य वेहि | 11 & 11  |

अर्थ— ( याः अपिचतः ब्रैट्याः ) जो गण्डमाला गलेमें होती है, ( अथो या उपपक्ष्याः ) जीर जो कन्धों या बगलेंमें होती है तथा ( याः अपिचतः विजािक्स ) जो गंडमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सब ( स्वयं स्त्रसः ) स्वयं अहनेवाली हैं ॥ २ ॥

<sup>(</sup> यः क्षीकसाः प्रश्रृणाति ) जो पसिलयोंको तोडता है, जो ( तलीदां अवितिष्ठति ) तलवेमें वैठता है, ( यः कः च ककुदि श्रितः ) जो रोग पीठमें जम गया होता है, ( तं सर्वे जायान्यं ) उस सब स्नीद्वारा क्षानेवाले रोगको ( নি: हाः ) निकाल दो ॥ ३ ॥

<sup>(</sup>पक्षी जायान्यः पतित ) पक्षीके समान यह रोग स्नोसे उत्पन्न होकर उडता है और (सः पुरुषं आविद्याति ) वह मनुष्यके पास पहुंचता है। (तत् आक्षितंस्य सुक्षतस्य उभयोः च ) वह चिरकाळसे रोगप्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंदा व्रणयुक्त बने दोनोंका (भेषजं ) भौषध है॥ ४॥

हे (जायान्य) स्त्रीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतः जायसे ) जहांसे तू उत्पन्न होता है, (ते जानं विद्य वै ) तेरा जन्म हम जानते हैं। (यस्य गृहे हिव कृण्मः ) जिसके घरमें हम हवन करते हैं (त्वं तत्र कथं हनः ) तू वहां कैसे मारा आता है यह भी हम जानते हैं॥ ५॥

है (शूर धुणत् इन्द्र) शूर, शत्रुको दवानेवाले इन्द्र! (कलशे स्रोमं पिय) पात्रमें रखा हुआ सोमरस पी। तू (वस्तां समरे बुत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है (माध्यन्दिने सवने आवृपस्व) मध्यदिनके सवनके समय तू वलवात् हो (रिय-स्थानः अस्मासु रिये धोहि) तू धनके म्थानमें रहकर हमें धन दे॥ ६॥

भावार्थ- कई गण्डमाला गलेमें, कन्धेमें, कई गुप्तस्थानपर होती हैं और ये सब स्नाव करनेवाली होती हैं॥ २॥ हड्ढीमें, तलवेमें, पीठमें एक रोन होता है वह स्त्रीसंबंधसे रोग होता है॥ ३॥

इसके बीज पक्षीके समान दवामें उडते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जो लोग ऐसे रोगसे चिर-कालसे प्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें वण होते हैं, ऐसे रोगका भी औषधसे उपचार करना चाहिये॥ ४॥

स्नीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसे उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये। जिसके घरमें हवन होता है वहां के रोगयीज हवनसे जल जाते हैं॥ ५॥

<sup>ु</sup> हे दूर प्रमो ! इस सोमरसका सेवन करो । तुम शत्रुओंका नाग करनेवाळे भीर वलवान् हो । हमें धन दो ॥ ६ ॥

#### गण्डमाला

इस एक स्वतमें वस्तृत: भिन्न भिन्न दो म्कत हैं। बौर एकका द्सरेके साथ कोई संबंध नहीं। परंतु यदि इन दो स्वतोंका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता है। पिहळे दो मंत्रोंमें जिस गण्डमाठाका उछेख है, वह गण्डमाळा क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग खींक विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो स्कृत विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है।

यह गण्डमाला बहनेवाली, खुष्की बहानेवाली, नमक जैसी गीली रहनेवाली, बुरा परिणाम करनेवाली, गर्टेमें उत्पक्ष होनेवाली, पसुलियोंमें उत्पक्ष होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गृप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है।

इसके रोगबीज पसिलयों और हिंहुयोंको कमजोर करते हैं, हाथ पांवके तलवोंसे बैठकर गर्मी पैदा करते हैं, पीठ की रीडमें रहते हैं। इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये।

इस क्षयके रोगवीज पक्षी जैसे हवामें उत्रते हैं और वे-

पक्षी जादान्यः पति । स पृम्प आविशति । ( मं॰ ४ )

" पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उडते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं " तथा ये ( जायान्यः ) खीसंबंधसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् खीसे अति संबंध करनेसे शरीर वीर्यहीन होता है और हनको बढनेका अवसर मिलता है।

### इवनसे नीरोगता

यस्य गृहे हाविः कृषमः तत्र हनः। ( मं॰ ५ )

" जिसके घरमें हवन करते हैं वहां इनका नाश होता है " ये क्षयरोगके बीज हवामें उदकर खाते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है। यह इवनका महत्त्व है। पाठक इसका अवस्य स्मरण रखें। इवन बारोग्य देनेवाला है। इस प्रकार नीरोग वने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमरम पान करें, और अपने शत्रुओंका दमन करने द्वारा अपने लिये यश और धन संपादन करें।



सार्वपना हदं हुविर्मरुंतुस्वर्जुज्ञष्टन । असाकावी रिंग्रादसः

11 9 11

यो नो मर्ती मरुतो दुईणायुस्तिरश्चित्तानि वसवो जिघासित ।

द्रुद्दः पाशान्त्रतिं मुश्चतां सस्तपिष्ठेन तपंसा हन्तना तम्

11 2 11

अर्थ— हे ( सां-तपनाः मरुतः=मर्-उतः ) अच्छी प्रकार शत्रुको तपानेवार्छे मरनेके लिये वैयार वीरो ! ( इदं तत् हविः जुजुएन ) इस हवि-अन्नका सेवन करो । हे ( रिश-अद्सः ) शत्रुओंका नाश करनेवालो ! ( अस्माफ ऊर्ता ) इमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

हे ( वसवः मरुतः ) निवासक मरुतो ! ( यः नः मर्तः दुर्हणायुः ) हममेंने जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर ( चित्तानि तिरः जिघांसिति ) हमारे चितोंको छिपकर नाग करना चाहता है। ( सः द्रुहः पाशान् प्रतिसुञ्जतां ) उसपर दोहीके पाग छोडो और ( तं तिपष्टेन तपसा हन्तन ) उसको तापदायक तपनसे मार डाळो ॥ १ ॥

भावार्थ- शत्रुको ताप देनेवाले बीर हमारे हारा दिये गए अन्नभागको स्वीकार करके, शत्रुक्षींका नाश कर, इसारी रक्षा कर ॥ १ ॥

इमर्ने से कीई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पाशोंसे वांधकर मार ढालो ॥ २ ॥

संवत्सरीणां मरुतः स्वका उरुक्षयाः सर्गणाः मानुपासः । ते अस्यत्पाशान्त्र मृश्चन्त्वेनसः सांतपुना मत्स्रा मादियिष्णवेः

11 3 11

अर्थ— (संवत्सरीणाः सु-अर्काः) वर्षभरतक प्रकाशनेवाले (सगणाः उरुक्षयाः) सेनासमूहकं साथ बढे वरोंमें रहनेवाले, (मानुषासः) मानवी वीर (सांतपनाः माद्यिष्णवः मत्सराः) शत्रुको संनाप देनेवाले हर्ष बढाने-वाले प्रसन्न (ते मर्-उतः) वे मरनेतक लडनेवाले वीर (एन सः पाशान् अस्मत् प्रमुश्चन्तु) पापके पाशोंको हमसे खुढावें ॥ ३ ॥

भावार्थ- सालभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयावियोंक साथ बडे वरोंमें रहनेवाले, शत्रुको ताप देनेवाले मानवी वीर पापसे हमें बचावें ॥ ३ ॥

इसमें क्षत्रियधर्म बताया है। क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेबाला श्रुवीर हो, स्वजनोंकी रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट मनुष्य निकल खावे, तो उसको भी दण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे।



[ ७८ ( ८३ ) ] ( ऋषः- अथर्वा । देवता- अग्नः । )

वि ते मुञ्चामि रश्ननां वि योक्त्रं वि नियोजनम् । हुहैव त्वमजस्र एष्यमे ॥ १ ॥ अस्मै श्वत्राणि धारयन्तमम्रे युनर्जिम त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

द्वीदिहां १ समभ्यं द्रविणेह मुद्रं प्रेमं वोचो हिन्दों देवतास

11 8 11

अर्थ — हे (अरे ) अरे ! (ते रशनां विमुश्चामि ) तेरी रस्सीको में खोठता हूं । तेरे (योक्त्रं वि) वंधनको भी में छोडता हूं । (इह एव त्वं अजस्रः एधि ) यहीं तू षहिंसित होकर रह ॥ १॥

हे (अग्ने ) भन्ने ! (अस्मे क्षत्राणि घारयन्तं त्वा ) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मके धारण करनेवाले तुझको (दैव्येन ब्रह्मणा ) दिन्यज्ञानके साथ ( युनजिम ) युक्त बनाता हूं । ( अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदिहि ) हमारे लिये यहां धन दे । ( इमं देवतासु हविदाँ प्रवाचः ) इसके विषयमें देवताओं हविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥२॥

भावार्थ— पहिला, बीचका और निचला इस प्रकार तीनों बंधनोंको में खोलकर तुझे मुक्त करता हूं, इस प्रकार त् मुक्त होकर यहां था ॥ १॥

वीरता घारण कर, दिन्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताक्षोंमें इवि अर्पण कर, इसीसे तेर। यश बंहगा॥२॥

#### रीन बंधन

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा वीचका अथवा वाणीका और तीसरा निचली देहका। इन तीन बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ है अर्थात् बद्ध हुआ है। इससे उसको मुक्त होना है। ये बंधन जब खोले जाते हैं तय वह मुक्त होता है, तबतक उसकी बद्ध स्थिति है ऐसा कहते है।

बंधनसे छूटनेके लिये क्षत्र अर्थात् पुरुषार्थं करनेका सामर्थ्यं अवश्य होना चाहिये । इसके विना कोई मनुन्य बंधन-मुक्त होनेका यत्न भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके विना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ज्ञानका अर्थ (मोझे धीर्ज्ञानं ) वंधमुक्त होनेका उपाय ज्ञानना है। पुरुपार्थ हारा धन कादि प्राप्त करना कौर उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुढिसे समर्पण करना, दे दो कार्य करना मनुष्यको योग्य है। इसीसे मनुष्यके वंधन दूर होते हैं। विशेष कर अपने धनका समर्पण अर्थात त्याग, (देवतासु हविद्र्णि) देवताओंको समर्पण करनेसे मनुष्य वंधनसे मुक्त होता है।

यद मुक्त थोडासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें छा सकता है।



अमहबर्यह

[ (83) 20]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- अमावास्या । )

यत्ते देवा अर्कुण्वन्भाग्धेयममीवास्ये संवसंन्तो महित्वा ।
तेनां नो यृद्धं पिष्टिहि विश्ववारे रुथि नी घेहि सुमगे सुवीरंम् ॥ १॥ अहम्येवास्म्यंमावास्यार्थं मामा वंसन्ति सुकृतो मयीम ।
मिथे देवा उभये साध्याश्चन्द्रं च्येष्टाः समगच्छन्त् सर्वे ॥ २॥ आगुत्रात्री संगमनी वर्षनामृत्ती पृष्टं वस्त्रविवायंन्ती ।
अगुवारयार्थि हृतिषां विभेमोर्ज्ञ दुहाना पर्यरा ज आगन् ॥ ३॥ अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वां हृत्याणे परिभृतीजान ।
पत्कांमास्ते जहुमस्तकी अस्तु वृयं स्थांमु पर्तयो स्यीणाम् ॥ १॥ ॥

अर्थ— हे (अमावास्ये ) अमावास्ये ! (ते महित्वा ) तेरे महत्त्वते (संव सन्तः देवाः ) एकत्र निवास करने वाले देव (यत् भागवेयं अरूण्वन् ) जो भाग्य वनाते हैं, (तेन नः यहां पिपृहि ) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर । हे (विश्ववारे सुभगे ) सबको वरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (सुवीरं रियं नः धाहि ) उत्तम वीरवाला धन हमें दे ॥ १॥

(अहं एव अमावास्या अस्मि) में ही लमावास्या हूं। (मां इमे सुरुतः माय आवसन्ति) मेरी इच्छा करते हुए ये पुण्य करनेवाळ लोग मेरे आश्रयस रहते हैं। (साध्याः इन्द्रज्येष्टाः सर्वे उभये देवाः) साध्य शौर इन्द्र शादि सब दोनों प्रकाले देव (मिथ समग्च्छन्त) गुझमें वाकर मिलते हैं॥ २॥

( वस्तां संगमनी ) सब मसुनोंको मिलानेवाली, (पुष्टं ऊर्ज वसु आवेशयन्ती ) पुष्टिकारक मीर बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन् ) रात्री मागई है। (अमावास्या वे हिवपा विधेम ) धमावास्याके लिये हम इवनसे यजन करते हैं। क्योंकि वह ( ऊर्ज युहाना प्रयसा मः आगन् ) कन्न देनेवाली वूधके साथ माई है ॥ ३॥

हे ( अमावास्ये ) धमाशस्ये ! (त्वत् अन्यः प्रतानि विश्वा रूपाणि ) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंको (परिभूः न जजान ) घेरकर कोई नहीं बना सकता । ( यस् कामाः ते जुहुमः ) जिसकी इच्छा करते हुए इम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु ) वह इमें प्राप्त होवे । ( वयं रयीणां पतयः स्याम ) इम धनोंकं स्वामी वनें ॥ ४॥

श्रावार्थ— सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे जीर उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

में लमानात्या हूं, श्रतः साध्य लादि सय देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य येरे लाधयसे रहते हैं॥ २॥ असावास्या सव धन देती है, पृष्टि यल सीर घन भी देती है. सतः हसके लिये हतन किया जावे ॥ ३॥

हे धमावासे ! तेरेसे भित्त द्सरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत्को घरकर बना सकता है । जिस कामनासे इम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होते और इस धनके स्वामी वनें ॥ ४॥

#### अमावास्या

" झमात्रास्या " का क्षर्य है 'एकत्र वास करानेवाली '। सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथिकी अमावास्या कहते हैं। सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र जान्त स्वरूप है। उग्र और शान्तको एक घरमें रखनेवाली यह अमा-वास्या है। इसी प्रकार सद देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है। यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण कराना चाहिये। परस्पर दिरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उत्तनी उसकी योग्यता होगी। '' झमाश्रस्या " से यह बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है।

ष्रप्तावारण पर यह सूक्त एक मुंदर काव्य है। यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम योध देता है। विभिन्न प्रकृतिवाले मनुष्योंको एक घरमें, एक जातिमें, एक धर्मसें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एक ही कार्य कराना भीर उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस स्कूका उपदेशविवय है। जो हरएक व्यवहारमें निःसन्देह वोधप्रद होगा।

कृष्णिसः [८०(८५)]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- पौर्णमासी, प्रजापितः । )

पूर्णी पृथाडुत पूर्णी पुरस्तादुन्संध्यतः वीर्णमासी जिंगाय । तस्यो देवैः संवसंन्तो महित्वा नाकंख पृष्ठे समिषा मंदेम वृष्मं वाजिनं वृषं वीर्णमासं यंजामहे । स नो ददास्वितां रुषिमतुंषदस्वतीस्

11 7 11

11 8 11

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा ह्रपाणि परिभूजीजान । यादामास्ते जहुमस्तको अस्तु वृयं स्याम् पर्तयो स्यीणाम्

11 3 11

अर्थ— (प्रधात पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात पूर्णा) जीर जागेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीच-मेंसे भी परिपूर्ण (पीर्णमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा है। (तस्यां देवैः संवसन्तः) उसमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (मिट्टिन्जा माकस्य पृष्टे ह्या संमदेन) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाडे अनुसार जानन्दका उपभोग करें ॥१॥

(वृपभं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान् अन्नवान् पौर्णमासका (वयं यजामहे) इम यजन करते हैं। (सः नः) वह इम सनको (अक्षितः अन्-उपदस्वतीं रियं ददातु) अक्षय सौर अविनाशी धन देवे॥ २॥

है (प्रजापते) प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (प्तानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र ज्यापकर कोई नहीं उरण्य कर सकता। (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए इम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो। (वयं र्यीणां पतयः स्याम) हम सय धनोंके स्वामी बनें ॥ ३॥

भावार्थ — सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी समामें-यन्नमें-को होते हैं, दे अपनी महिनारी स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं ॥ १॥

पूर्णमात बल और अजले युक्त होता है, इसीलिये इस सब उसका यजन करते हैं। इससे इस अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥

इस नगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाका प्रजापितसे भिन्न कोई नहीं है। जिस कान्ननासे हम यज्ञ करते हैं वह एमैं दो और दुरु धन संपन्न बनें ॥ ३ ॥

१३ (भयर्व. सु. भा. का. ७)

<u>षौर्णमा</u>सी प्रथमा युज्ञियासीदह्यां रात्रीणामतिशर्वरेषुं । ये त्वां युज्ञैयीज्ञिये अर्धयन्त्यमी ते नाकें सुकृतः प्रविष्टाः

11811

अर्थ— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अहां रात्रीणां अतिशर्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रियोंके कंधरोंमें (प्रथमा यिश्या आसीत्) प्रथम प्रानीय है। हे (यिश्ये) प्रानीय! (ये त्वां यक्षे: अर्धयन्ति) जो तुम्हें यक्षके द्वारा प्राते हैं, (ते अमी सुरुतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सस्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४॥

भावार्थ — पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है। हे पूर्णिमां! तेरा यजन इम करते हैं, हमें स्वर्गधाममें प्रवेश प्राप्त होते॥ ४॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौणमासिके 'दर्श और पूर्णमास 'यज्ञोंके सूचक हैं। अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमारे समय भी करना चाहिये । इससे हृह-पर लोकों लाभ होता है।

इसीका वर्णन इन सुक्तोंमें पाठक देख सकते हैं। दर्शपूर्णमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है।

### परके हो बाहक

[ ( 32 ) 93 ]

(ऋषः- षथर्वा । देवता- सावित्री, सूर्यः, चन्दः ।)

पूर्वापुरं चेरतो माययैतौ शिशू कीर्डन्तौ परि यातोऽर्ण्वम् । विश्वान्यो अर्वना विचष्टं ऋतूँ रुन्यो विदर्धञायसे नर्वः नवीनवो भवसि जार्यमानोऽह्वौ केतुरुपसमिष्यप्रम् । भागं देवेस्यो वि देधास्यायन्त्र चेन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायः

11 8 11

11 7 11

अर्थ— ( पतौ दिाशू क्रीडन्तो ) ये दोनों बालक अर्थात् सूर्यं और चन्द्र, खेलते हुए ( मायया पूर्वापरं चरतः ) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं। और ( अर्णवं परि यातः ) समुद्रतक अमण करते हुए पहुंचते हैं। ( अन्यः विश्वा भुवना विच्छे ) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है। और ( अन्य, ऋतून् विद्धत् नवः जायसे ) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १॥

(जायमानः नयः नयः भवसि) प्रकट होता हुला नया नया होता है। एक (अन्हां केतुः) दिनोंको पतानेवाल है वह (उपसां अग्रं एपि) उपःकालोंके लग्रभागमें होता है। (आयन् देवेश्यः भागं विद्धासि) वह णाता हुला देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है। तथा (चन्द्रमः! दीघं आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा! त् दीवं लायु कर्पण करता है॥ २॥

भावार्थ- इस वरमें दो बाजक हैं, वे एकके पीछे दूसरे अपनी शक्तिसे ही खेलते हैं। खेलते हुए समुद्रतक पहुंचते हैं, उनमेसे एक सब जगत्को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ वार्रवार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥

इनमेंसे एक दिनके समयका चिन्ह है जो उपःकालके धन्तिम समयमें प्रगट होता है और सब देवोंको योग्य विभाग समर्पित करता है। जो दूसरा बालक है वह स्वयं वारंवार नवीन नवीन चनता है और समको दीर्घ छायु देखा है।। २,॥

| सोर्मस्यांको युषां पुतेऽन्तो नाम वा असि ।                                                         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| अर्न्तं दर्श मा कृषि गुजयां च धर्नेन च                                                            | 11311   |
| दुर्वो । इति दर्वतो । समन्त्रो ।                                                                  |         |
| समंग्रः समन्तो भूयासं गोिश्रिक्षः प्रजयां प्रश्निर्वहिर्धनेन                                      | 11 8 11 |
| <u>योर्द्रमान्द्रेष्टि</u> यं <u>व</u> यं <u>द्</u> रिष्मस्तस्य त्वं <u>प्र</u> ाणेना प्याँयस्व । |         |
| आ व्यं प्यांशिपीमिह गोमिरश्वैः गुजयां पुरुभिर्गृहैर्धनेन                                          | 11 4 11 |
| यं देवा अंग्रुमाप्याययंन्ति यमक्षित्मक्षिता अक्षयंन्ति ।                                          |         |
| तेनासानिन्द्रो वर्रुणो वृहस्पतिरा प्याययन्तु स्रवंनस्य गोपाः                                      | 11 & 11 |

अर्थ-हे ( युधां पते, सोमस्य अंशः ) युद्धोंके स्वामी! हे सोमके अंश! ( अनूनः नाम वै असि ) त् धन्यून बसवाका है। हे ( दुर्श ) दर्शनीय! ( मा प्रजया धनेन च अनूनं कृधि ) मुझे प्रजा और धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३॥

(दर्शः असि ) तू दर्शनीय है, तू (दर्शतः असि ) दर्शनके लिये योग्य हो । तू (सं अन्तः समग्रः असि ) सब बन्तोंसे समग्र हो । (गोभिः अश्वेः प्रजया प्रमुक्तिः गृहैः धतेन ) गौवें, घोडे, संतान, पशु, धर गौर अवसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं ) धन्ततक परिपूर्ण होऊं ॥ ४॥

(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम सबसे द्वेष करता है, (यं चयं द्विष्मः) जिससे हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे त् बढ जा, (गोभिः अश्वेः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं, आप्याशिषी-महि) गीवं, घोढे, संतित, पशु, घर बीर धनसे हम बढें ॥ ५॥

( यं अंधुं देवाः आप्याययन्ति ) जिस सोमको देव बढाते हैं, ( यं अक्षितं अक्षिताः अक्षयन्ति ) जिस अवि-नाशीको खाते हैं, ( तेन ) उस सोमसे ( अस्मान् ) हम सबको ( सृवनस्य गोषाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पतिः ) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव ( आप्याययन्तु ) बढावं ॥ ६ ॥

भावार्थ— हे युद्धोंके स्वासी! सोमके अंश! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संवान और धनसे परिपूर्ण बना॥३॥ तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, में भी गाय, घोडे आदि पश्च, संवति, घर, धन आदिसे पूर्ण बन्ं ॥ ४॥ जी दृष्ट हम्मे देख करता है और निम्में इस देख करते हैं उसके प्रणाका त हमा कर और उस प्रवासित परिपूर्ण

जो दुष्ट हमसे द्वेप करता है और जिससे हम द्वेप करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण वर्ने ॥ ५ ॥

जिस सोमको देव बढाते धौर मक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिशुवनके रक्षक देव हमारी उत्तति करें ॥ ६ ॥

### घरके दो बालक

### जगव्रद्भी घर

यह संपूर्ण जगत् एक बहाभारी घर है, इस घरमें हम सब रहते हैं। इस घरमें दो भादर्श वालक हैं, हन बालकोंका नाम ' सूर्य भौर चन्द्र ' है। हमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताको प्रयत्न करके अपने घरके वालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने चाहिये, इस विपयका उपदेश इस स्कामें दिया है। हरएक घरके माताबिता इस दृष्टिसे इस स्काम विचार करें।

#### खंलनेवाले बालक

घरमें वालक (क्रींडन्तों शिशू ) खेळनेवाळे होने चाहिये, रोनेवाळे नहीं। वालक कमजोर, बीमार और दोषी होनेपर ही रोते हैं। यदि वे बळवान्, नीरोग और किसी शारीरिक दोषसे दूषित न हों, तो प्रायः रोते नहीं। मातापिताओं को उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकूळ न्यवहार करें कि, जिससे सुहढ, हृष्टपुष्ट, नीरोग और भानंदी यालक उत्पता हों।

### अपनी शक्तिसे चलना

बालकों त्सरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वी-परं चरन्तः) अपनी आंतरिक बाक्ति ही आगे पीछे चलते रहें। दूसरेके हारा उठानेपर उठ, दूसरेके हारा चलाये तो चल ऐसे परावलंजी बालक कों। मातापिता बलवान हों और वे नियमानुकूल चलनेपाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी शक्ति अमण करनेवाले वालक होंगे। जो मातापिता दुव्य-सनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्था-अमका व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते हैं। जो नीरोग और सुदृद्ध वालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हो तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढनेका यहन करते ही रहते हैं।

### दिग्विजय

यं कागे बहकर विद्वान कीर पुरुपार्थी होकर (अर्णयं परियातः) समुद्रके चारों कोरके देशदेशान्तरमें अमण करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही प्राममें कृपमण्डूकके समान वेठ नहीं रहने, समुद्रके ऊपरसे अथवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिश्रमण करते हैं धीर धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आद्रिका उपदेश करते हैं और सब जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

### जगतको प्रकाश देना

इस प्रकार परमपुरुषार्थसे च्यवहार, करते हुए उनमेंसे एक (अन्यः विश्वानि भुवनानि विचप्रे) सब जगतको प्रकाश देता है, सन्धकारमें दूबी हुई जनताको प्रकाशमें लाता है। सब देशदेशान्तरमें यह अमण करता हुआ जन-ताको अन्धेरेक छुडबाकर प्रकाशमें लानेका यहन करता है।

वृसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विघद्त्) ऋतुगामी होकर, ऋतुकं कि अनुकूल रहकर (नवः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी वही आयु हो तो भी पुनः नवीन तरण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल रहनासहना रखना, सोमादि औषधियोंका उपयोग करने आदिसं वृद्ध भी तरणके समान नवीन हो सकसा है।

सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रमें है। पाटक इसका उचित विचार करें और अपने बाउकोंकी शिक्षा आदिके विपयमें योग्य उपदेश प्राप्त करें। एक सूर्य जैसा एत्र होवे जो जगत्को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा एत्र होवे कि जो (नयः सवः सवति) नवजीवन प्राप्त

करनेकी विधा संपादन करके नवीन जैसा होवे और ( दीर्घ आयुः प्रतिरते ) दीर्घायु प्राप्त करे और छोगोंको भी दीर्घायु बनावे ।

### कर्तव्यका भाग

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेश्यः आगं विद-धाति ) देवोंके िकंप भाग्य देता है, अथवा देवोंके दिव कर्तव्यका भाग देता है, जर्थात् यह इस कार्यको कर वह उस कार्यको संभाले, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें षाज्ञाएं देवा है और विभिन्न कार्यकर्ताओं से विभिन्न कार्य कराकर एक महान् कार्य परिपूर्ण करा देता है। मनुष्योंकी भी यह जादश सामने रखना चाहिये। इस स्टिमें जळ शान्ति देनेका कार्य करता है, षक्षि तवारेके कार्यमें तत्पर है, वायु सुखाता है, भूमि णाधार देवी है, इत्यादि देव दिभिक्त कार्योंके भाग सिरपर छेकर जपने खपने कार्येरें वरपर रहकर संग जगत्का महान् कार्य निभा रहे हैं। मानो यह मुख्य देव परमातमा इन गीण देवींको करनेके क्रिये काये माग देता है। इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गीण नेताबोंको कर्तब्यका भाग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका माग कर-नेसे महान कार्यकी सिद्धि हो सकती है।

### पूर्ण हो

एक 'पूर्ण सोम ' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशका है। दूसरा सोमका लंका होता है। खंश भी हुना तो भी वह पूर्ण वननेकी शक्ति रस्वता है, इन कारण वह न्यून नहीं है। इसीलिये उसको (अनूनः असि) अन्यून-परि-पूर्ण कहा है। यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह अन्यून ही है, क्योंकि यदि वह आज अंशमय हुना तो कुछ दिनोंके वाद वह पूर्ण होगा ही अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है। न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका गुरुपायं हरण्क सनुष्यके लिये धनुक्तरणीय है। इसलिय उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की गई है कि (अनूनं मा कृति ) 'अन्यून-परिपूर्ण-सुक्त करः, ' न्योंकि तू परिपूर्ण करनेवाला है, में पूर्ण बनना चाहता हूं। धन, आरोग्य, प्रजा, गौएं, घोढे आदिमें भी परिपूर्ण में होऊं यह अभिप्राय यहां है।

यही भाव चर्न्य मंत्रमें कहा है। (समन्तः समग्रः असि ) तू सब प्रकारसे समग्र धर्यात् पूर्ण है, में भी तेरी उपासनासे (समग्रः समन्तः ) पूर्ण सीर समग्र होऊं।

#### दुष्टका नाञ्च

जो दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है और जिस भकेले दुष्टसे द्वेष हम सब करते हैं, उसके दोषी होनेमें कोई संदेह ही नहीं है। यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका घात करे तो उसका नियमन करना भावश्यक होता है। यह द्वेप करनेवाला यहां भल्प संख्यावाला कहा है। 'जिस भकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं भीर जो भकेला हम सबसे द्वेष करता है।' इसमें बहु संख्यांक सज्जन और भल्पसंख्यांक दुर्जन होनेका उल्लेख हैं। ऐसे दुष्टोंको ददाना भीर सज्जनोंकी उज्जतिका मार्ग जुला करना, यही, धार्मिक मनुष्यका कर्तन्य है।

### दिव्यमोजन

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन धथवा दिन्य-

भोजन कहते हैं। यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस सुक्तके पष्ट मंत्रमें कहा है।—

> देवाः अंग्रुं आप्याययन्ति । अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ ( सं॰ ६ )

"देव लोग सोमको वहाते हैं और ये अमर देव इस सक्षय सोमका भक्षण करते हैं।" सोम एक वनस्पति है। देव इसको वहाते और उसका भक्षण करते हैं क्योंकि यह देवोंका सज है। सर्थात् देव शाकाहारी थे। जो कोग देवोंके लिये मांसका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रों पर विशेष विचार करना चाहिये। सोम देवोंका सज है, इस विषयमें सनेक वेदमन्त्र है। और सबका तात्पर्य यही है कि जो अपर कहा है।



THE THE

### 

(ऋषिः- शौनकः (संपत्कामः )। देवता- धाप्तः।)

अभ्य चित सुष्टुति गन्धं माजिम्हमासं मद्रा द्रविणानि धत्त । हमं यृज्ञं नंपत देवतां नो धृतस्य धारा मधुं मत्पवन्ताम् मंट्यप्रे अप्ति गृंक्षामि सुह क्षत्रेण वचिसा वलेन । मस्य प्रजां मट्यायुं देधामि हवाहा मट्यु प्रिम्

11 8 11

11711

अर्थ— ( सु-स्तुर्ति गव्यं आर्जि अभ्यर्चत ) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका धादर करो । ( अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त ) हमारे मध्यमें कल्याणकारी धन धारण करो । ( सः इमे यहाँ देवता नयत ) हमारे इस यज्ञको देवताक्षीतक पृहुंचाको । ( घृतस्य धाराः मधुमत् पवन्तां ) धीकी धाराएं मधुरताके साथ वहें ॥ १॥

(अग्रे मिय क्षत्रेण वर्चसा वलेन सह अग्नि गृह्यामि) पहिले में अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और बढ़के साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूं। (ग्रिय प्रजां) अपने अन्दर प्रजाको, (मिय आयुः) अपने अन्दर आयुको, (मिय अग्नि) अपने अन्दर अग्निको (द्धामि) धारण करता हूं, (स्वाहा) यह ठीक ही कहा है॥ २॥

भावार्थ— गौओंकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रशंसाके योग्य कार्य है। चीकी भीठी घाराएँ विपुरू हों अर्थात् वरमें पी विपुरू हो, कल्याण करनेवाला विपुरू धन प्राप्त करे शीर इन सबका विनियोग अभुकी संतुष्टतांक यस्सें किया जाते॥ १॥

मेरे. अन्दर शोर्घ, ज्ञान, वल, संतित, लायु भादि स्थिर रहें ॥ २ ॥

| इहैवाग्रे अधि धारया रुथि मा त्वा नि क्रुन्प्वेचिचा निक्रारिणीः ।     |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <u>श</u> ्चत्रेणीये सुयमंमस्तु तुस्येग्रपस्ता वेर्धतां ते अनिष्टृतः  | 11 3 11 |
| अन्विष्ठिषसामग्रेमक्युदन्बहानि प्रथमो जात्वेदाः ।                    |         |
| अनु स्प उपसो अने र्रमीननु द्यावीष्टिश्वी आ विनेद्य                   | 11811   |
| प्रत्यप्रिकृषसामग्रंमरुष्टानप्रत्यहानि प्रधुमो जातवेदाः।             |         |
| प्रति सर्यस्य पुरुषा चं र्वमीनप्रति द्यावाष्ट्रश्चित्री आ तंतान      | ॥५॥     |
| घृतं तें अमे दिन्ये स्धर्धे वृतेन त्वां मर्नुर्द्या समिन्धे ।        |         |
| घृतं ते देवीर्नेप्त्यं श्रु आ बंहन्तु घृतं तुभ्यं दुह्तां गावी अग्ने | 11 & 11 |

अर्थ— हे (अर्थ ) जमे ! (इह एव रार्य आधिधारय ) यहीं धनका घारण कर । (पूर्विचित्ताः निकारिणः त्या मा निकन् ) प्रीकालसे मन दगानेवाले अपकारी लोग तेरे सम्वन्धमें अपकार न करें । हे (अर्थ ) अमे ! (क्षत्रेण तुभ्यं सुयमं अस्तु ) क्षत्रयलसे तेरा उत्तम नियमन होवे । (उएसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां ) तेरा सेवक कहिंसिठ होता हुआ वरे ॥ ३ ॥

(अग्निः उपसां अग्नं अनु अख्यत्) ध्विन-सूर्य-उपःकालेंके ध्वमागमें प्रकाश करता है। (प्रथमः जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। वही (सूर्यः अनु) सूर्य धनु-कृत्वाके साथ (उपसः अनु) उपःकालेंके धनुकूल, (रझमीन् अनु) किरणोंके धनुकूल, (खादापृथिदी अनु आ विदेश) पुलोक धीर पृथ्वीलोकके धीदमें धनुकूलताके साथ व्यापता है॥ ४॥

(अग्निः उपसां अग्रं प्रति अख्यत् ) षश्चि-पूर्य-उपार्शोके षत्रभागमें प्रकाशता है। (प्रथमः जातवेदाः अद्दानि प्रति अख्यत् ) पिंदेण जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है। (सूर्यस्य रदमीन् पुरुधा प्रति ) सूर्यकी किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है। तथा (द्यावापृथिवी प्रति आ ततान ) द्यावापृथिवीको उसीने फेडाया है॥५॥

हे (असे) अमे ! (ते घृतं दिवये सघस्थे) वेरा वृत दिव्य स्थानमें है। (मनुः त्वां घृते अद्य सं इन्धे) मनुष्य तुसे घीसे क्षाज प्रज्वित करता है। (नप्त्यः देवीः ते घृतं आवहन्तु) न गिरानेवाही दिव्य शक्तियां वेरे घरको हे जावे। हे (असे) अमे ! (गावः तुस्यं घृतं दुहतां) गौवं तेरे हिये वीको देवें॥ ६॥

भावार्थ— मुझे धन प्राप्त हो। अपकारी लोग अपकार न कर सकें। क्षात्र तेजसे सर्वत्र नियमव्यवस्था उत्तन रहे। प्रमुका भक्त-सेवक-बृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

सूर्य उपाके पश्चात् प्रकट होता है सौर दिनमें प्रकाश करता है। वह प्रकाशसे युकोक सौर पृथ्वीके शिसमें स्थापता है॥ ४-५॥

मनुष्य वीसे क्षिप्तमें यजन करे, क्यों कि घीही उत्तम दिष्य स्थानमें रहनेवाला है। गीवें हवनके किये उत्तम भी तैयार करें = देवें ॥ ६॥

इस स्कर्मे गोरक्षाकी महिमाका वर्णन है। तथा गौके घृतके हवनका भी माहात्म्य वर्णित है। घृतके हवनले रोगोंके दूर होनेकी बाव इससे पूर्व (अयर्व कां० ७६।५) कही है। घवः रोग दूर होनेके बाद दीर्घ लायु, बल, तेजस्थिता, ज्ञान, घन सादिका प्राप्त होना संमव है। इस प्रकार सूक्तकी संगति देखनी चाहिए।

# मुक्ति

#### [(32) \$3]

( ऋषिः- शुनःशेपः । देवता- वरुणः । )

अप्सु ते राजन्वरुण गृहो हिर्ण्ययों मिथः ।
तते धृतत्रंतो राजा सर्वो धार्मान ग्रुञ्चत ॥ १॥
बाग्नीधाग्नो राजिन्तो वरुण मुञ्च नः ।
यदापों अध्या इति वरुणेति यद्चिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २॥
उद्वंत्तमं वरुण पार्यमुस्मदविधमं वि मेध्यमं श्रंथाय ।
अधां वयमोदित्य त्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३॥
प्रास्मत्पाद्यान्वरुण मुञ्च सर्वोन्य उत्तमा अध्मा वर्ष्ट्रणा ये ।
दुष्वप्न्यै दुरितं नि ष्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्यं लोकम् ॥ ४॥

अर्थ- हे (वरुण राजन् ) वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु ) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है । (ततः धृतत्रतः राजा) वहांसे त्रवपालक वह राजा (सर्वा धामानि मुश्चतु ) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे ॥ १ ॥

दे (वरुण राजन्) वरुण राजन्! (इतः धास्तः धास्तः नः मुख्य ) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता कर। (यत् ऊचिम ) जो हम कहते हैं कि (आएः अध्न्याः इति ) जल अवध्य गौके समान प्राप्तव्य है और (वरुण इति ) हे वरुण! तू ही श्रेष्ठ है, हे वरुण! (ततः नः मुख्य ) इस कारणसे हमें मुक्त कर॥ २॥

हे (वरुण) वरुण! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् श्रथाय) उत्तम पाशको हमसे जरा ढीठा कर, (अधमं पाशं अवश्रथाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विश्रथाय) मध्यम पाशको हटा दे। हे आदिल! (अधा वयं तव व्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अ-दितये स्थाम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति-अवस्थाके लिये योग्य हों॥ ३॥

है (वरुण) वरुण! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर। (दुःस्वप्न्यं दुरितं अस्मत् तिःस्व) दुष्ट स्वप्न भीर पापका भाचरण हमसे दूर कर। (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) भव पुण्य लोकको हम प्राप्त हों॥ ४॥

भावार्थ- हे सबके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाला भाकाशमें है । वह त् इस जगत्का संविभयमोंका पारुन करनेवाला एकमात्र राजा है । वह त् इमें सब बन्धनोंसे छुडा ॥ १॥

हम सबको हरएक वन्धनसे मुक्त कर । मुक्तिकी इच्छासे हम भावके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और क्षधम पाश खोल दो । तेरे झतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥

### सुक्ति

### वीन पाशोंस मुक्ति

मनुष्यको मुन्ति चाहिये। परंतु वह मुन्ति पंधनकी निवृत्ति होनेके विना नहीं हो राकती। अत्तम, मध्यम धीर जधम वृत्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें वालते हैं। सात्तिक, राजस जीर तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधिन कर रहे हैं। तसोवृत्तिके यधनकी अपेक्षा सात्तिक उंधन बहुत अच्छा है इसरें गंदेंद्र नहीं, परंतु यह गंधन ही है। लोहेके श्रंखलाला बंधन जैता बंधन है उसी प्रकार सीनेकी श्रंखला भी तो बंधन ही हैं। इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा पेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बेंगक अच्छा है, परंतु चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी अपेक्षासे वह भी बंधन ही है। इसलिये हस स्वत्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम शौ लधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे वृद्द कर।

### पायमें बची

वंधन दूर होनेके लिय मनुष्यको (अन्-आगस्) निष्पाप होना चाहिय । पाप वृत्तिकं दूर होनेके विना वंधनका क्षय होना संगव नहीं हैं। (दुरितं) जो पाप जनतः करणमें हो वह पूर होना चाहिये परमेश्वर भी तभी द्या करके वंधनसे मुक्क कर सकता है। शतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यस्त करें।

इसके लिये ईयरकी भन्ति यह एकमात्र मुन्तिका श्रेष्ठ संधिन है। ''दिति '' नाम वंधनका है, उससे मुक्त होनेका नाम ' ल-वितिकी प्राप्ति ' होना है। मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है।

परमेश्वर ( भृत-वतः ) हमारे वर्तीका निरीक्षक है। वह अपने नियमानुकूछ रहता है और जो उसके नियमोंके अनुकूछ चलता है, उसीपर वह दया करता है और सीधे मार्गपर चलना है। जिससे निर्देष्न रोतिसे मनुष्य मुक्तिको प्राप्त होता है।

#### वत पारण

यत धारण करनेकं विना मुक्ति नहीं हो सकती, यह एक उपदेश इस स्कते मिलता है, क्यों कि (धृतझत ) मत धारण करनेवाला ही यहां बंधनमुक्त करनेका क्षधिकारी है ऐसा कहा है। वतधारण कीर वतपालनसे मनोवल कीर कात्मिक यल बढ़ता है। जो लोग मत पालनेमें शिथिल रहते हैं ते उज्जतिको कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। सत्य बोलना, सत्यके क्षनुसार काचरण करना, महाचर्य पालन करना, पवि-झता धारण करना, इत्यादि क्षनेक मत हैं। इन सबकी यही गिगती नहीं की जासकती। एकवार स्वीकार फिए गए मठले पालनेमें शिथिल न हों। इस प्रकार मतका पालन करणा हुका मनुष्य क्रमशः बलत हो सकता है।

### राजाका कर्नच्य

[ <8 ( <9 ) ]

(ज्यि:- भृगुः । देवता- जातदेदाः प्रक्षिः, २-३ इन्द्रः ।)

<u>अनाधृ</u>ष्यो जातवेदा अर्मत्यी <u>वि</u>राडंग्ने क्षत्रभृदीदि<u>ही</u>ह !

विश्वा अभीवाः प्रमुञ्चन्मानुंषीभिः शिवाभिरद्य परिं पाहि नो गर्यम्

11 8 11

अर्थ— है (असे) करें ! त् (जात-वेदाः अनाष्ट्राच्यः ) जानसे परिपूर्ण सीर अजिस्य (अमर्त्यः विराह् ) समर, दिशेष प्रकारण सम्माद् (क्षत्र-भृत् इह दीदिष्टि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर पहां प्रकाशित हो। जोर (हिश्दाः अमीजाः प्रमुखन् ) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुधीभिः शिवाभिः ) मनुष्यसंबंधी कल्याणोंके साथ (अद्य नः गयं परि पाहि ) साज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १॥

भावार्थ— त् ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रवरुका पोपणकर्ता, विशेष श्रेष्ठ राजा होकर यहाँ प्रकाशित हो । अपने राज्यके सय रोग दूर कर और मजुज्योंके कल्याण करनेवाली बात करके हमारे घरोंकी उत्तम रक्षा कर ॥ १ ॥

इन्द्रं सृत्रमाभ वाममोजोऽजायथा वृषभ वर्षणीनाम् । अपानुद्रो जनमभित्रायन्तं पुरुं देवेभ्यो अकृणोरु लोकम् मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः परावत् आ जंगम्यात्परंस्याः । सृकं सुंशायं प्रविभिन्द्र तिग्मं वि श्रृत्रं नि सृषी नुदस्व ॥ ३॥

अर्थ— हे (इन्द्र) इन्द्र! (चर्षणीनां वृष्म) मनुष्योंमें श्रेष्ठ! त् (वामं क्षत्रं ओजः अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रबळके लिये प्रसिद्ध हुला है। त् (अभित्रायन्तं जनं अप नुद्र) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर। कीर (देवेक्यः उरुं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर॥ २॥

(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर लिंह, ब्याघ्र बादि पशुके समान त् शत्रुके ऊपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है। हे (इन्द्र) इन्द्र! त् अपने (सुकं पवि संशाय) बाण और वज्रको तीक्ष्ण करके (शत्रुन् वितादि) शत्रुकोंको मार और (मृधः वि नुदस्य) हिंसक लोगोंको दूर कर ॥३॥

भावार्थ- मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्रबलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालोंको दूर कर, श्रीर जो श्रेष्ठ लोग हों उनके छिमें विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥

जिस प्रकार पहाडोंपर रहनेवाळा ज्याच्र अपने शत्रुपर हमला करता है, उस प्रकार त् अपने दूरक शत्रुपर भी चढाई कर । अपने शक्ष तीक्ष्ण कर, शत्रुको मार दे और हिंसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

### राजाका कर्तव्य

#### राजा क्या कार्य करे ?

इस स्कर्मे अप्नि और इन्द्रके मिषसे राजाका कार्य बताया है। राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे, सो देखिये—

१ जातवेदाः - ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे।

२ अनाधृष्यः — राजा ऐसा सामध्येवात् बने कि वह राष्ट्रका कैसा भी हमला हो पराजित न होवे।

३ वि-राट्- विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने।

४ क्षत्रभृत्— क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका भरणपोषण और संवर्धन करे।

५ अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि— शमर श्रप्तिके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे !

६ विश्वाः अमीवाः प्रमुञ्चन्— अपने राष्ट्रते सव रोग तूर करे, राष्ट्रके सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे।

७ मानुषीभिः शिवाभिः — उत्तम कल्याणपूर्ण मनु-च्योंसे युक्त होवे।

८ गयं परिपाहि- राष्ट्रके हरएक घरकी रक्षा करे ।

९ चर्पणीनां वृपभः - राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने।

१० वामं क्षत्रं ओजः— उत्तम क्षात्रबल्से युक्त राजा होवे।

११ अमित्रायन्तं जनं अपनुद् - शत्रुता करनेवाले मनुष्यको अपने देशसे दूर करे।

१२ देवेभ्य उरुं लोकं अक्तणोः— सन्जनोंके लिये विस्तृत स्थान बनावे।

१३ परस्याः परावतः आजगम्यात्— दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड इमला करे।

१४ सुकं पर्वि संशाय— अपने शस्त्रास्त्र उत्तम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।

१५ रात्रुन् विताढि- शत्रुओंको विशेष साडन करे।

१६ मृघः विनुदस्व— हिंसक जनोंको अपने राष्ट्रसे दूर करे। राष्ट्रसे बाहर निकाल देवे।

इस प्रकार इस स्कते बोघ प्राप्त होता है। इस स्कते जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हरएक मनुष्यको भी बात्मरक्षाका उपदेश इसी स्कते मिल सकता है।

### राजाका कर्तहण

[64(90)]

(ऋषिः- अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः )। देवता- तार्स्यः।)

त्यम् पु वाजिनं देवर्जूतं सहीवानं तरुवारं रथानाम् । अरिष्टनेभि पृतनाजिमाशं स्वस्तये तार्श्विमहा हुवेम

11 8 11

अर्थ— (त्यं वाजिनं ) उस वछवान्, (देवजूतं सहोवानं ) दिव्य प्रश्गें द्वारा सेवित शक्तिमान् (रथानां तरुतारं ) रथोंको श्रीव्रगतिसे चलानेवाले, (अरिप्र-निर्मि ) सुदृढ द्वियारवाले (पृतना-जिं ) शत्रुसेनाका पराजय करने-वाले, (आद्यं तार्क्यं ) शीव्रकारी महारथीको (स्वस्तये आद्युवेम ) कल्याणके लिये यहां इम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सुक्तमें भी वाक्यं अर्थात् गरुडके मिपसे राजाके कर्तव्य वताये हैं—

- १ वाजिनं -- राजा बलवान्, असवाला, धनधान्यका संग्रह करनेवाला हो।
- २ देवजूतं— देवों अर्थात् दिव्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और स्ज दिव्य छोग होते हैं।
  - ३ सहोवानं राजा बलवान् हो।
  - **४ रथानां तरुतारं** रथोंको शीव्रगतिसे चलानेशला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीव्रगामी रय हों ।
- ५ अ-रिप्र-नेमि:— जिसके इथियार ट्रेट हुए न हों। षट्ट शखाखोंवाला राजा हो। षथवा (अरिप्र-नेमि) षरिष्ट षर्थात् संकटोंको दवानेवाला राजा हो।
  - ६ पृतनाजिः शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो ।
  - ७ आशुं -- शीवकारी राजा हो, हाथमें लिया हुला कार्य शीवनासे करनेवाला राजा हो।
  - ८ तार्ह्यः- 'तार्ह्य' का वर्ध 'रथ 'हैं। रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है। राजा उत्तम रथी हो।
  - ९ स्वस्तये— प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयतन करे ।
  - ये शब्द भी हरएक मनुष्यको साधारण कात्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको प्रदुण करके मनुष्य उत्तव हों।



### राजाका कर्तव्य

[ ८६ ( ९१ ) ]

(ऋषिः- अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः )। देवता- इन्द्रः।)

त्रातार्मिन्द्रं मित्रतार्मिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूर्मिन्द्रंम् । हुवे स शक्तं पुंरहृतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रों मुघवाष्क्रणोत्त

11 1 11

अर्थ— मैं (त्रातारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको (अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हिवेहवे सुहवं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमे, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, शूर प्रभुको और (पुरुहृतं शक्तं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्राधित क्षक्तिमान् प्रभुको बुलाता हूं। वह (मधवान् इन्द्रः न स्वस्ति कृणोतु) ऐभर्यवान् प्रभु हमारा कल्पाण करे॥ १॥

यह मंत्र परमेखरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कर्तब्योंका उपदेश करता है-

१ जाता, अविता— राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे।

२ झूट:-- राजा शूर हो, ढरनेवाला न होवे।

३ शक्रः - राजा शक्तिमान् हो, अशक्त न हो।

ध मद्यवान् -- राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न बने ।

५ स्वस्ति कृणोतु- राजा प्रजाका कल्याण करे।

इस प्रकार राजप्रकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है।

# हयापक देव

[ ८७ ( ९२ ) ]

् ( ऋषि:- अथर्वा । देवता- रुद्रः । )

यो अग्री रुद्रो यो अप्स्नं १ न्तर्य ओषधी श्रीरुधं आतिवेशं।

य इमा विश्वा भुवनानि चाक्छ्पे तस्मै हुद्राय नमी अस्त्व्यये

11 8 11

अर्थ— (यः रुद्रः अग्नों) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंक अन्दर (यः आषधीः वीरुधः आविवेश) जो भीषधी भीर वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्रुपे) जो इन सब भुवनोंको सामध्येयुक्त बनाता है, (तस्मे अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, वाणीक प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १॥

(रुद्ध = रुत् + र) रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थीमें व्यास है, वह जल, मिन्न, भीषिष, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचियता है। उस तेजस्बी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है।

### संविष

[ ८८ ( ९३ ) ]

( ऋषि:- गरुतमान् । देवता- तक्षकः ।)

अपेश्वरिंग्स्यारेवी असि । विषे विषमंपृक्या विषमिद्रा अप्रक्याः । अहिमेवाभ्यपेहि तं जेहि

11 8 11

अर्थ — त (अरिः वे असि) निश्चयसे शत्रु है। (अरिः असि) शत्रु ही हैं (अतः अप इहि) यहाँसे दूर चला जा। (विषे विषं अपृक्थाः) विषमें विष मिला दिया है। (विषं इत् वे अपृक्थाः) निःसंदेह विष मिला दिया है। (विषं इत् वे अपृक्थाः) निःसंदेह विष मिला दिया है। कतः (अर्हि एव अभि अप इहि) सांपके पास ही जा और (तं जहि) उसकी मार ॥१॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये। विषका उपचार विषसे ही होता है। सांप यदि काट छे तो यदि वह मनुष्य भी उसी सांपको काट छे, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें इतना भैर्य चाहिये। इससे विषके साथ विष मिळ जाता है अर्थात् सांपके विषके साथ मनुष्यके शरीरमें आया विष मिळ जाता है और वह मनुष्य बच जाता है। इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कहांतक सत्य है।

# कृष्टि जर

[ ८९ ( ९४ ) ]

( ऋषिः - सिन्धुद्वीपः । देवता - मिनः । )

अयो दिन्या अंचायिषं रसेन समेष्टक्ष्मिह ।

पर्यस्त्रानम् आगेमं तं मा सं सृज वर्जसा ॥१॥

सं मांम वर्षसा सृज सं प्रज्या समार्थपा ।

विद्युमें अस्य देवा इन्ह्री विद्यात्सह ऋषिभिः ॥२॥

इदमापः प्र वहतावृद्यं च मलं च यत् ।

यचांभिदुद्रोहानृतं यचं श्रेप अभीरुंणम् ॥३॥

एथों इन्येथिपीय समिदंसि समेथिपीय । तेजों इसि तेजो मिर्य चेहि ॥ ४॥

अर्थ — (दिव्याः आपः सं अचायिपं ) दिव्य जलका में संचय करता हूं शौर (रसेन सं अपृक्ष्मिहि ) रसके साथ मिलाता हूं। हे (अरे) अमे ! (पयस्वान् आगमं ) में दूध लेकर तेरे पास भाषा हूं। (तं मा वर्षसा सं सृज ) उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १॥

हे (अग्ने) अग्ने! (मा वर्चसा प्रजया आयुपा सं स्वज) मुझे तेज, आयु और संतितसे युक्त कर। (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें। तथा (ऋपिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋपियों के साथ इन्द्र मुझे जाने ॥२॥

हे (आप:) जलो ! (इदं अवद्यं मलं च यत्) यह जो कुछ मुझमें पाप और मल हैं (प्रवहत ) बहा डालो । (यत् च अभिदुद्रोह ) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं ) जो अमत्य कहा हो, (यत् च अभी रुणं दोपे ) और जो न डरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोप दूर करो ॥ ३॥

(एधः असि एथिपीय) त् यडा है, में भी यडा होऊं। (सिमित् असि समेथिपीय) त् प्रकाशमान है मैं भी प्रकाशित होऊं। (तेजः असि, तेजः मयि धेहि) त् तेजस्वी है मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४॥

भावार्थ- आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल में संप्रदित करता हूं, उसमें औपधिरस मिलाता हूं। इसके प्रयोगसे में तेजस्वी बन्गा। इस प्रयोगमें में तपा हुआ दूध पीता हूं॥ १॥

इससे मुझे तेजिस्विता, दीर्घ छायु छीर उत्तम संतान होगी। यह देवों छीर ऋषियोंका यताया मार्ग है ॥ २ ॥ उक्त प्रयोगसे जरीरक मल दूर होंगे और मनकी पापवामना भी तूर होगी। शाप देना छादि भाव की हटेंगे और मनुष्य निर्दोप छीर जुड़ यनेगा॥ ३॥

जो लोग बंदे हैं, जो तेजस्वी हैं और जो बीर हैं उनको देखकर इतर लाग भी बंदे तेजस्वी शीर ग्रूर बनें ॥ ४ ॥

### बृष्टि जल

### दीर्घायु चननेका उपाय

इस स्क्रमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावान् होनेका उपाय बताया है। उक्त लाभ प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहियं। मनुष्यमें शरीरके कुछ दोप होते हैं और मन खुद्धिकंभी कुछ दोप होते हैं। ये दोप इस प्रकार इस स्क्रमें वर्णन किये हैं— [१] अभिवुद्रोह्, [२] अनृतं

[३] अभीरुणं शेषे।

[8] अवद्यं मलं प्रवहत । (मं॰ ६)

"[१] दूसरेका घात करना, कपट प्रयोग करना, [२] असत्य भाषण करना, [३] निढरतासे गालियां देना, [४] इत्यादि जो मनके दीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं।"

इनको दूर करना चाहिय। इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ वाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं। ये सब दूर होने चाहिये तब मनुष्यको दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति पास होगी।

दूसरेसे द्रोह करना और गालियां देना आदि जो कोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं, कोधके कारण मनुष्यके खूनसे जीवनसत्त्वका नाश होता है, और जीवनसत्त्वके नष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, वीर्थ दूषित होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है। अतः ये दोष दूर होने चाहिये।

मनुष्यका यक्कत बिगडनेसे मनुष्य कोधी, द्रोही, अविचारी, असस्यभाषणी आदि होता है, इसी कारण अन्य दोप भी होते हैं। शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढनेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढते जाते हैं। शरीर और मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है। इसके लिये दिन्यजलका सेवन करना एक महत्वपूर्ण उपाय है।

### दिव्यज्ञल सेवन

दिश्यज्ञल वह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; साधारण मनुष्य नहीं यहां ग्रुंडा यंत्रद्वारा भाषका बना जल भी वैसा ही काम दे विषयका विचार करवे सकता है। वृष्टिका जल घरमें ग्रुंड पात्रोंमें संप्रदीत करना विचरणके संबंधमें इत चाहिये। इस प्रकार संप्रद किया हुआ और बंद पात्रमें रखा यह वृष्टिजल शरी इशा जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और विगडता शरीर ग्रुंड होता है। विवन्न सरके अतेर ग्रुंड होता है। विपवास करके अतेर ग्रुंड होता है। विवन्न यह ही विपुल प्रमाणमें पिया जाये, तथा बस्ति आदिके सुपुत्रवाला होता है।

ित्ये यही बर्ता जाये तो शरीरकी आन्तरिक ग्रुद्धता उत्तम रीतिसे होती है। यकृत् भी ग्रुद्ध होता है, आतोंके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मल हट जाते हैं। प्राय; इस प्रयोगसे सब रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुद्दढ भीर वीर्यवान हो जाता है।

यहां पाठक 'दिन्य जल 'से उत्तम जल इतना ही भाव न लं। युलोकसे आया हुआ जल ऐसा अर्थ समझ, जनरसे युलोककी ओरसे आया जल वृष्टिजल ही होता है और वही यहां अपेक्षित है। इस जलमें और (रसेन अपृणक्षि) विविध जीषधियोंक रस मिलाये जायेंगे तो लाम विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो दोषोंको धोती हैं उनको ही ओपधी कहते है, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होना संभव है। कीनसे अंषधियोंके रस मिलाने हैं, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय करना चाहिए। रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीडित होगा, उसके निवारणके किये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे। वह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। उत्तम वैद्य ही इस विवयका विचार करके निश्चय कर सकता है। अतः इस विवयका विचार करके निश्चय कर सकता है। अतः इस विवयका विचार करके निश्चय कर सकता है।

यह वृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरश्चित्तसे ही पिवित्र होते हैं, इस प्रकार वह मनुष्य पिवत्र और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वर्चस्वी, भोजस्वी और सुपुत्रवाला होता है।

# दुष्टका निकारण

[ ९० (९५ )]

( ऋषि:- बिद्धाः । देवता- मन्त्रोक्ताः । )

अपि वृक्ष पुराण्वद्वतेरिव गुब्धितम् । ओजो दास्यस्यं दम्भय

11 8 11

अर्थ- ( वततेः पुराणवत् गुष्पितं इच ) लताओंकी पुरानी सूखी लकडियोंके समान ( दासस्य ओजः मिपिनुश्च दम्भय ) हिंसकके बलको काटो और दवाओ ॥ १ ॥

वृयं तदंस्य संभृतं विस्वन्द्रेण वि भंजामहै ।
म्लापयांमि अजः शिश्रं वर्रणस्य वृतेनं ते
यथा शेषी अपायांते खीषु चासदनावयाः ।
अवस्थस्यं क्रदीवंतः शाङ्कुरस्यं नितोदिनंः
यदातंत्मव तत्तंनु यदुत्तंतं नि तत्तंतु

11 3 11

11 2 11

अर्थ— (वयं अस्य तत् संभृतं वसु) इम इसके उस एकत्रित भनको (इन्द्रेण विभजामहै) प्रमुके साथ बांट देते हैं। तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभ्रं म्लापयामि) वेरे तेनके धमंदको मिटा देते हैं॥ २॥

(अवस्थस्य क्रदं वितः) नीच, गाली देनेवाले, (शांकुरस्य नितादिनः) कंटक जैसे म्यवहार करनेवाले और पीढा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका (यत् आततं) जो फैला हुना दुष्कत्य है, (तत् अव तन् ) वह मिट जावे, (यत् उत्ततं तत् नितन् ) जो अपर उठा हुना हो वह नीचा हो जावे। (यथा शोपः स्त्रीपु अपायाते) जिस रीतिसे इनका दुष्कमं चिवांके विषयमें न होवे उस प्रकार उनवक ये दुष्ट (अनावयाः असत् ) न पहुंचनेवाले हों॥ ३॥

भावार्थ- दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥ पीढा देनेवाले दुष्ट मनुष्य द्वियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रवंध करो ॥ ३ ॥

यह स्वत स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुर्शेके आक्रमणसे श्रियोंका यणाय करना चाहिये । श्रियोंके पाम भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुंच सके ।

### राजाका कर्तध्य

[ ९१ ( ९६ ) ]

(ऋषि:- भयवी । देवता- चन्द्रमाः (इन्द्रः ?)।)

इन्द्रीः सुत्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भवत विश्ववेदाः । वार्षतां देशो अभैयं नः कृणोतु सुवीयस्य पर्तयः स्याम

11 8 11

अर्थ— ( सुत्रामा स्ववान् ) उत्तम रक्षक भात्मविश्वाससे युक्त ( विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुमृडीक् भवतु ) सब धनोंसे युक्त प्रभु भपनी रक्षाणोंसे उत्तम सुस्रकारी होवे। ( द्वेपः वाधतां ) शत्रुकोंका प्रतिबंध करे ( न-अभयं रुणोतु ) हमारे लिये निर्भयता करे। ( सुवीर्यस्य पतयः स्याम ) इम उत्तम धनके स्वामी बर्ने ॥ १॥

भावार्थ — राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखनेवाला, धनवान्, प्रजाकी रक्षा करके उनको सुक देने-वाला होवे । शतुओंको दूर करे और उनको रोक रखे । प्रजाको असय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यहां इन्द्रकं वर्णनके मिपसे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगेका सुक्त भी इसी विषयका है-

# राजाका कर्तह्य

[ ९२ (९७ ) ]

( ऋषिः- अथर्वा । देवता- चन्द्रमाः ( इन्द्रः ? ) । )

स सुत्रामा स्व<u>वाँ</u> इन्द्रों अस्मदाराच्चिद् हेर्षः सनुवर्धेयोत । तस्य वयं संमवी यज्ञियसापि मुद्रे सौमनुसे स्योम

11 8 11

अर्थ- (सः सु-त्रामा स्ववान् इन्द्रः) वह तत्तम रक्षक भारमशक्तिका विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओंको (अस्मत् आरात् चित् सनुतः युयोत ) इमारे पाससे निश्चयपूर्वक दूर करे। (वयं तस्य यहियस्य सुमतौ स्याम) इम उस पूजनीयकी सुमितिमें रहें। (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें॥ १॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक भारमबलसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे दूर करे। प्रजा भी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करें भीर वह भी उनके विषयमें ग्रुममित धारण करें ॥ १ ॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ठ रहे और दोनों एक दूसरेके विषयसे सुबुद्धि धारण करें। यह सूक्त भी प्रभुका वर्णन करने हुए राजाके गुण बता रहा है।

### राजाका कर्तहक

[ ( \$ ( \$ < ) ]

( ऋषः- भृग्वद्गिराः । देवता- इन्द्रः । )

इन्द्रेण मन्युनां वृयम्भि ष्मांम पृतन्यतः । झन्तों बृत्राण्यंश्रति

11 8 11

अर्थ- ( मन्युना इन्द्रेण चयं ) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर इम सब ( ब्रुजाणि अप्रति धनन्तः ) शत्रुकों को उत्तम रौतिसे मारवे हुए ( पूतन्यतः अभि-स्याम ) सेना केकर चढाई करनेवाळोंको जीतें ॥ १ ॥

इस सुक्तमें इन्द्रके वर्णनके मिषसे राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है। उत्साही वीर राजाके आधिपस्यमें रहनेवाले प्रजाजन (शुत्र) आवरक शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढाई करनेवाले वैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं।

# स्वावलम्बी छन्ना

[ 98 (99)]

(ऋषः- अथर्वा । देवता- सोमः ।)

ध्रुवं ध्रुवेणं ह्विपान सोमं नयामसि । यथां न इन्द्रः केर्वलीविद्याः संमनसस्करंत

11 8 11

अर्थ— (ध्रुवेण हिवपा) स्थिर हिवसे (ध्रुवं सोमं अव नायमिस ) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं। (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विशः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाओंको दूसरेके ऊपर अवलंबन म करनेवाली और उत्तम मनवाली करे॥ १॥

स्थिर कर एटान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केस्छी:) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थान् दूसरे पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली करना है। केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका वेदमें 'केवली प्रजा 'है। यह शब्द प्रजाकी श्रेष्टतम उत्तिका स्चक है। जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्मर नहीं होती उस राष्ट्रको पूर्ण मानना चाहिए।

# हृह्यके हो गीक

[ ९५ ( १०० ) ]

(ऋषि:- कपिक्षछः । देवता- गृधौ ।)

उदंस्य इयावो विंथुरी गृधी द्यामिव पेततुः ।

<u>उच्छोचन्प्रशोचनावृ</u>स्योच्छोचनौ हृदः

अहमेनाबुदंतिष्ठिषं गावीं आन्तुसदाविव ।

कुर्कुराविव क्रजन्तावुदर्वन्तो वृकाविव

<u>आर्</u>ठोदिनौ नित्रोदिनावथी संतोदिनांबुत ।

अपि नह्याम्यस्य मेढूं य इतः स्त्री पुर्माञ्च्यारं

11 2 11

11 8 11

11 3 11

अर्थ— ( अस्य विश्वरी गृधी ) इसकी न्यथा वहानेवाले दो गीध ( इयावा गृधी इव ) स्यामरंगवाले गीर्घोके समाग ( द्यां उत् पेततुः ) क्षाकाशमें उदते हैं । ये ( उच्छोचनप्रशोचनी ) शोक बहानेवाले भीर सुसानेवाले हैं । ये ( अस्य हदः उच्छोचनी ) इसके हृदयको सुसानेवाले हैं ॥ १ ॥

(श्रान्तसदो गावो इव) थके हुए गोशों या वेटोंके समान (क्जन्तो कुर्कुरी इव) चिहानेवाटे कुर्सोंके समान, (उत्-अवन्तो वृक्तो इव) इमटा करनेवाटे भेडियोंके समान (अहं एनी उत् अति ष्ठिपं) मैं इन दोनोंको लांचता हूं॥ २॥

(आतोदिनों नितोदिनों) पीढा देनेवाले धौर व्यथा करनेवाले (अथो उत संतोदिनों) धौर दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि मह्यामि) में बांध देता हूं। (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) की (इतः मेढूं जभार) यहांसे प्रजननसामर्थ्य धारण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूं॥ ३॥

भावार्थ— काम कीर लोभ ये दो गीधके समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं। ये पीडा बढानेवार्छ हैं। ये दोनों शोक बढानेवार्छ कीर सुखानेवार्छ हैं। ये हृदयको भी सुखाते हैं॥ १॥

वैकों, कुत्तों या भेढियोंके समान में इन दोनों भावोंको लांधकर परे जाता हूं अर्थात् इनको कावूमें रखता हूं ॥ २॥ की या पुरुष इनके इंदियोंका इसमें संबंध है अतः इन पीटा देनेवाले दोनों भावोंको में बंधनमें रखता हूं ॥ ३॥

स्त्रीपुरुषविषयक काम स्त्रीर लोभ ये मनुष्यकं अन्तःकरणको सुखानैवाके, पीडा स्त्रीर कष्ट देनेवाके हैं। ये गीधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर इमला करते हैं। अतः इनको वंधनमें-प्रतिवंधमें-रखना चाहिये। अर्थात् इन वृत्तियोंका संपम करने । विये। संयम करनेसे दी मनुष्य सुखी होना है।



# होनों मूत्राशय

[ ९६ ( १०१ ) ]

(ऋषि:- कपिञ्जलः । देवता- वयः।)

असंदुन्गावः सद्नेऽपंप्तदस्ति वर्यः । आस्थाने पर्वता अस्थः स्थाम्नि वृक्कावितिष्ठिपष्

11 8 11

अर्थ— (गावः सदने असदन् ) गौवं गोशालामं बैठती हैं, (वयः वसति अपसत् ) पक्षी घोंसलेमें आते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्थुः ) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्थाम्नि चृक्को अतिष्ठिपं ) सुद्दढ स्थानपर दोनों मुत्राशयोंको स्थिर करता हूं ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों जोर दो मूत्राशय है, दे सुदृढ स्थानपर हैं। उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनेको ठीक अवस्थामें रखना इरएक मनुष्यका कार्य है। इंद्रिय-संगमसे ही वे दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं।



### यङ्ग

[ ९७ (१०२) ]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- इन्द्राप्ती।)

यद्व त्वां प्रयति युत्रे अस्मिन्होतंश्चिकित्वन्नवृंणीमहीह ।
ध्रुवमंयो ध्रुवमुता शंविष्ठ प्रविद्वानय्ज्ञमुपं याहि सोमंम्
समिन्द्र नो मनंसा नेष् गोभिः सं सूरिभिर्हरिवन्त्सं स्वस्त्या ।
सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमतौ युज्ञियांनाम्

11 8 11

11211

अर्थ— हे (चिकित्वान् होतः) ज्ञानी हवनकर्ता! (यत् अद्य इह) जो भाज यहां (अस्मिन् प्रयति यहे) इस प्रयत्नप्रंक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वां अवृणीमिहि) तुझे स्वीकार करते हैं। हे (श्विष्ठ) बिष्ठि! तू (ध्वं अयः) स्थिरतासे भा (उत ध्वं यहं प्रविद्वान्) भीर स्थिरयज्ञको जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमके पास जा ॥ १॥

हे (हरिवन् इन्द्र) किरंणयुक्त तेजस्वी प्रभी !(नः मनसा गोभिः सं) इमें मनसे गौबोंसे युक्त कर, (सूरिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेप) ले चल। (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हिवकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यिश्चयानां देवानां सुमती सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम मित्रें हमें ले चल ॥ २॥

भावार्थ- हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिर-चित्रसे रहो और ज्ञान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

हे देव ! हमें गौवें दो, ज्ञानियोंकी संगति दो, हमारा सब प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सजनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवं ॥ २ ॥

१५ ( मथर्व. सु. भा. कां. ७ )

| यानावंह उशुतो देव देवांस्तान्त्रेरंय स्वे अप्ने सुषस्ये ।         |         |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| जिक्षिवांसी पिष्वांसो मधून्यसमै धंत्त वसतो ब्रस्नि                | ॥३॥     |
| सुगा वो देवाः सर्दना अकर्म य अजिन्न सर्वने भा जुगुणाः ।           |         |
| वहंमाना भरमाणाः स्वा वर्षाने वसुं घुमें दिवुमा रोहितानुं          | 11811   |
| यज्ञं युज्ञं गंच्छ युज्ञपंति गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाहां       | ॥५॥     |
| एप ते युज्ञो यज्ञपते सहस्रक्षेक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहां          | 11 & 11 |
| वर्षड्ढुतेम्यो वपुडहुतेम्यः । देवां गातुविदो गातुं विन्वा गातुमित | 11011   |

अर्थ— हे (देव अन्ने) देव अन्ने! (यान् उदातः देवान्) जिन अभिलापा करनेवाले देवोंको (आ अयहः) यहां ले आया था (तान् स्वे सधस्थे प्रेरय) उनको अपने संघ स्थानमें प्रेरित कर। हे (वसवः) वसुदेतो! (जिक्षवांसः) अब खाते हुए और (मधूनि पिवांसः) मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वस्नि धस्त) धनोंको प्रदान करो॥ ३॥

हे (देवाः) देवो ! इम (वः सु-गा सदना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं। (सवने मा जुपाणाः आजग्म) यश्चों मेरे दानको स्वीकार करते हुए भाष भाये, भय (स्वा वस्ति वहमानाः वसुं भरमाणाः) भपने धर्नोको धारण करते हुए भीर हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब (धर्मे दिवं अनु आरोहत) प्रकाशमान शुलोकके जपर चढो ॥ ४॥

हे ( यक्ष ) यज्ञ ! तू ( यक्षं गच्छ ) यज्ञस्थानके प्रति जा, ( यक्षपति गच्छ ) यज्ञमानको प्राप्त हो । ( स्वां योनि गच्छ ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो । ( स्वा–हा ) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५॥

हे (यझपते) यज्ञकर्ता यजमान! (एपः ते यझः) यह तेरा यज्ञ (सह-सूक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंसे युक्त है। अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् है। (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है। ६॥

( हुतेभ्यः वपट् ) इवन करनेवालोंके लिए अपित है और (अहुतेभ्यः सपट्) इवन न करनेवालोंके लिये भी अपित हैं । हे (देवाः ) देवो ! आप लोग (गातुविदः ) मार्गोको जाननेवालें हैं, (गातुं विस्वा गातुं इत्) मार्गको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें भीर यजमानके पास ही होता है। स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है॥ ५॥

स्क कीर मंत्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है। स्वार्थत्याग ही यज्ञ है॥६॥

भावार्थ- अप्ति इस यज्ञमें सब देवोंको लाता और वापस पहुंचाता है। सब देव यहां आवें, अब खावें, सोमरस पीवें और हमें धन देवें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घर ही है। इस सोमाभिपवमें आश्रो, साथ धन छेते आश्रो, वह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमासिक बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४॥

समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये। चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों। मार्ग जाननेके पश्चाद् इसी मार्गसे जाना उत्तम है॥ ७॥

मनंसस्पत हुमं नी दिवि देवेषु युज्ञम् । स्वाहां दि स्वाहां पृथिव्यां स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वार्ते <u>घां</u> स्वाहां

11611

अर्थ-हे (मनसः-पते) मनके स्वामी! (नः इमं यशं दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको युलोकमें देवेंकि मध्यमें (धां) भारण करत हैं। (दिवि स्वा-हा) युलोकमें हमारा समर्पण, (पृथिव्यां स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुंचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे॥ ८॥

भाषार्थ — हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवों के लिये समर्पित करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष और गुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८॥

यह सुक्त यज्ञका सहस्व वर्णन करता है।



#### यङ

[९८ (१०३)] (ऋषः- अथर्वा। देवता- इन्द्रः, विश्वे देवाः।)

सं बुद्दिकं ह्विषां घृतेन समिन्द्रेण वस्तुना सं मुरुद्धिः । सं देवे विश्वदेवे भिरक्तिमन्द्रं गच्छत ह्विः स्वाहां

11 8 11

अर्थ- ( घृतेन हविषा बर्हिः सं अक्तं ) घी और हवन सामग्रीसे भाहुति भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुना, महिद्रः सं अक्तं ) इन्द्र, वसु, मरुत् इन देवोंके साथ (विश्वदेवेभिः देवैः सं ) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो। (हविः इन्द्रं गच्छतु ) यह हवन सब देवोंके सुख्य प्रभुको पहुंचे। (स्वा-हा ) यह भारमसमर्पण ही है।। १॥

इस स्कका संबंध पूर्वस्कि साथ है। इवनसामग्री, घी भादि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पित किये जावें। यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे। स्वार्थत्याग-अपनी वस्तुका समर्पण-करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है।

### यङ्ग

[ 99 ( 808 ) ]

(ऋषि:- अथर्वा। देवता- वेदी।)

परि स्तृणीहि परि श्रेहि वेदि मा जामि मौपीरमुया शर्यानाम् । होतृषदेनं हरितं हिर्ण्ययं निष्का एते यर्जमानस्य छोक

h 8 11

अर्थ—( वेर्दि परिस्तृणीहि) वेदिके चारों और अच्छी प्रकार आच्छादित कर और ( परि घेहि ) उनको धारण कर। ( असुया शयानां जामिं मा मोषीः ) इस यज्ञ भूमिमें सोनेवाली इस हमारी बहिन अर्थात् यज्ञमानकी धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर। (होतृ—सदनं हरितं हिरण्मयं ) यह हवनकर्ताका घर हरियावलसे युक्त और उत्तमवर्ण युक्त हैं। (यज्ञमानस्य लोके पते निष्काः) यज्ञमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी मोहेरं, या आमृषण हैं॥ १॥

वेदिके चारों और अत्यंत स्वच्छता रसनी चाहियं और सदा वह स्थिर रखनी चाहिये। किसी स्त्रीके साथ कपट या बुरा वर्ताव नहीं करना चाहिये। घरके साथ दिरयावल युक्त उद्यान बना कर उसकी उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये। घरकी उत्तम स्वस्था में रखना चाहिये। यही गृहस्थीके भूषण हैं।

# दुष्ट एकम न आनेके लिए उपाय

[ १०० ( १०५ ) ]

(ऋषि:- यमः । देवता- दुःस्वप्तनाशनम् । )

प्याविते दुष्वप्नयात्पापात्सवप्नयादभृत्याः । ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वसंमुखाः शुचेः

11 8 11

अर्थ- में (पापात् दुष्वप्नयात् पर्यावर्ते ) पापसे दुष्ट स्वमसे पीछे हृदता हूं। ( अभृत्याः स्वप्न्यात् ) भव-नितकारक स्वमसे पीछे रहता हूं। ( अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे ) में पीचमें ज्ञानको रखता हूं ( स्वम्मुखाः शुचः परा ) में दुःस्वप्न आदि शोकजनक वार्तोको दूर करता हूं ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वम, वारीरिक अवनित, तथा बोकमय स्वभाव चनता है। पाप बारीरिक, इंद्रियदिपयक, मानसिक, वाचिक और वादिक मलोसे होता है अयवा पापसे इनमें मलनंचय होता है। अतः प्वींवत प्रकार इन स्थानोंके मक दूर करने चादिये, जिससे पाप कम दोनेसे दुष्ट स्वप्नींका आना दूर होगा। बारीरादिकी छुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये हैं। अपने और पापके बीचमें ( द्राह्म ) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये। इससे निःसंदेह पाप दूर होगा। मनकी बान्ति प्राप्त होकर बुरे स्वम कदापि नहीं आवेंगे।



# दुष्ट स्वय न आनेके लिये उपाय

[१०१ (१०६)]

(ऋषः- यमः । देवता- स्वप्तनाशनम् ।)

यत्स्वमे अर्जमुक्षामि न मातरंधिगुम्यते । सर्वे तद्स्ति मे शिवं नुहि तहुक्यते दिवां

11 8 11

अर्थ — (यत् स्वप्ने अन्नं अश्वामि ) जो स्वममें में श्रन्न खाता हूं वह (प्रातः न अधिगम्यते ) सभेरे नहीं प्राप्त होता है। (तत् रार्च मे शिवं अस्तु ) वह सब मेरे लिये श्रम होवे। (तत् दिवा नहि दृद्यते ) वह दिनके समय नहीं दीखता॥ १॥

स्वममें भी जनादि भी ग भी गनेका जो दश्य दीखता है, वह सबेरे उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता। अतः वह असत्य है। वह केवल मनकी विकृति के कारण दीखता है। अतः ऐमे स्वम न आयें इसिलिये उत्तम ज्ञानपूर्वक यतन करना चाहिये। जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है।



### उद्य बनकर रहना

[(00))909]

(ऋषः- प्रजापतिः । देवता- मंत्रोक्ता नानादेवताः ।)

नम्स्कृत्य द्यावीपृथिवीम्यामन्तरिक्षाय मृत्येव । मेक्षाम्यूर्व्वस्तिष्ठनमा मो हिसिपुरीश्वराः

11 8 11

अर्थ— ( द्यावापृथिवीभ्यां ) बुलोक और पृथ्वीलोकको तथा ( अन्तारिक्षाय मृत्यवे नमस्फृत्य ) अन्तिरक्ष भौर मृत्युको नमस्कार करके ( ऊर्ध्वः तिष्ठन् मेक्षामि=मेपामि=मिपामि ) जंवा खडा होकर निरीक्षण करता हूं। भतः ( ईश्वराः मा मा हिंसिपुः ) स्वामी – अधिकारी – मेरा नाश न करें।। १॥

गुलोक, भन्तिरक्षलोक और भूलोक इनमें रहनेवाले श्राप्त पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके श्रपनी धर्ममर्यादाके शनुसार में रहता हूं। उच्च बनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोदता दुआ, शांखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूं। और योग्य भाचरण करता हूं। अतः इस विश्वके भधिकारी मेरी हिंधा न करें, मेरा धात न करें।

# डहारक क्षत्रिय

[(308) 508]

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता- श्रात्मा । )

को अस्या नी द्रुहो∫ऽनुद्यवंत्या उन्नेष्यति श्वित्रयो वस्यं हुच्छन् । को युज्ञकांमः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वन्नते द्वीर्घमार्यः

11 8 11

भर्थ— (कः= प्रजापितः सित्रियः वस्य इच्छन् ) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका धन बढानेकी इच्छा करता हुना (अस्याः अवद्यवत्याः द्वृहः नः उन्नेष्यिति ) परस्परके द्रोहरूप इस निंदनीय दुर्गतिसे हमें ऊपर उठावे (कः=प्रजपितः यसकामः ) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता (उक्तः पूर्तिकामः ) और वही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है। (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते ) देवोंके अंदर प्रजापालक ही दीर्घ आयु देवा है।। १।।

इस स्कतमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुणोंका वर्णन किया है, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है-

१ कः क्षत्रियः=( कः=प्रजापितः=प्रजापालकः। क्षत्रियः क्षतात् त्रायते ) दुःखोंसे जो प्रजाननोंका संरक्षण करना है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं। प्रजारक्षण क्षत्रियका एक मुख्य गुण है। 'कः ' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है।

२ वस्य इच्छन्= (वसु इच्छन् )धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके ऐश्वर्य बढानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो।

रे अस्याः अवद्यवत्याः दुहः तः उन्नेष्यति — इम निंदनीय भाषसी कळह और पारस्परिक द्रोह करनेकी भवस्थासे हम प्रजाजनोंका उदार करनेवाला क्षत्रिय हो, क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे भाषस में कळह करना छोड देवें, पारस्परिक द्रोह करना छोड देवें।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है। संगतिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो। क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके दोहके भावको न बढावे। ५ पूर्तिकामः श्वियः — प्रजाजनींकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनींसे जो जो न्यूनता हो उसकी पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी अपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वनुते= प्रजातनोंको दीर्घ लायु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो। राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी लायु बढे कीर कमी न घटे।

### गीको समर्थ वनाना

[ ( 208 ( 209 ) ]

( ऋषि:- ब्रह्मा । देववा- शात्मा । )

कः पृश्ति धेतुं वर्रुणेन दुत्तामर्थर्वण सुदुधां निस्यवत्साम् । बृहस्पतिना सुरुपं जुपाणो यथाव्यं तुन्वाः कलपयाति

11 8 11

भर्थ— ( वस्तेम अथर्वणे दत्तां ) वरणके द्वारा अथर्वा अर्थात् निश्चर योगीको दी हुई ( सुदुघां नित्यवरसां पृष्टिं घेतुं ) सुखसे हुइनेयोग्य वरसके माथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, ( वृहस्पतिना सर्क्यं जुपाणः ) ज्ञानीके साथ मित्रता करता हुला ( यथावदां तन्त्रः कः=प्रजापितः कल्पयाति ) इच्लोके अनुसार शरीरके विषयमें प्रजाका पाइन करनेवाला ही समर्थ करता है ॥ १॥

[यह स्क अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ। पर गीका सामध्ये बढानेका विषय इसमें हैं। गायकी वृध देनेकी शक्ति तथा अन्य पाकि बढानेका उपदेश इसमें है। प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुना गायकी समर्थ करता है। यह बाशय यहाँ दीखता है। परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं खाता है।



### हिह्य भवन

[१०५ (११०)]

(ऋषः- धयर्वा । देवता- मन्त्रोक्ता ।)

अपुक्रामुन्पौरुपेयाद्वृणानो दैन्यं वर्चः । प्रणीतीरुम्यावंतस्य विश्वीभः सर्खिभः सह

11 8 11

अर्थ— ( गौरुपेयात् अपकामन् ) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कर्मोसे हट कर ( देंड्यं वचः वृणानः ) दिन्य वचनोंको स्वीकार कर, ( विश्वेभिः सखिभिः सह ) अपने सब मित्रोंके साथ ( प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्व ) उरहृष्ट नीतिनियमोंके मनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन मिति शित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसकी छोडना चाहिये। दिन्य उपदेशवचनोंको-वेदयचनोंको-स्वीकार करना चाहिये। और अपने सब इष्टमित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ बादेशोंके अनुसार अपना जाचरण करना चाहिये। उसतिका यही मार्ग हैं।

# असृतस्वकी माप्ति

[१०६ (१११)]

( ऋषि:- अथर्वा । देवता- जातवेदा वरुणश्च ।)

यदस्मृति चकृम कि चिंदग्न उपारिम चरंणे जातवेदः । ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सिख्यो असृत्त्वमंस्तु नः

11 8 11

अर्थ— हे (जातवेदः अप्ने) ज्ञातवेद प्रकाश देव ! (यत् चरणे किंचित् अस्मृति चक्रम) जो आचारमें किंचित् विना स्मरणके हम करें और उसमें (उपारिम) कुछ अशुद्धि करें। हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाछे देव ! (त्वं नः ततः पाहि) त् हमें उससे बचा और (नः सखिश्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें अमरपन प्राप्त हो ॥ १॥

यह उत्तम प्रार्थना है। 'हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ अधुद्धि हो जावे, तो उस अपराधकी क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतस्वकी प्राप्ति हो। 'यह उत्तम प्रार्थना है और हरएक मनुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिए।

### असृतस्वकी प्राप्ति

[ १०७ ( ११२ ) ]

(ऋषिः- भृगुः । देवता- सूर्यः क्षापः च ।)

अवं द्विवस्तारयन्ति सप्त सर्यस्य र्क्षमयः । आपंः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमंतिस्त्रसन्

11 8 11

अर्थ— (सूर्यस्य सप्त रइमयः) सूर्यकी सात किरणें (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराणोंको (दिवः अव तारयन्ति) बुलोकसे नीचे लाती हैं। (ताः ते शल्यं असिस्त्रसन्) वे जलधाराएं तेरे शल्यको हटा देती हैं॥ १॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीके उत्परके जलकी बाप्प बनाकर उत्पर ले जाता है और उसके मेघ बनाता है। पश्चात् उसीकी किरणोंसे उन मेबोंसे दृष्टि होती है और सूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं। यह जलचक इस प्रकार चलता उद्या है।

# दुष्टोंका संहार

[१०८(११३)]

(ऋषिः- भृगुः । देवता- अप्तिः । )

यो नंस्तायद्दिष्पंति यो नं आविः स्वो विद्वानरंणो वा नो अग्ने। प्रतीच्येत्वरंणी दुत्वती तान्मैर्णामये वास्तुं भूनमो अपंत्यम्

11 8 11

अर्थ— हे नमे! (यः नः तायत् दि सिति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकट रूपसे दुःख देता है। वह चाहे (नः स्वः विद्वान् अरणः) हमारा अपना संबंधी विद्वान् किंवा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्यती अरणी प्रतीची एतु) उनपर दांतवाछी सोटी उलटी चले। हे (असे) अमे ! (एषां वास्तु मा भूत् ) इनका कोई घर न हो भौर (मा अपत्यं उ) न इनकी कोई सन्तान हो॥ १॥

यो नं: सुप्ताञ्जाग्रंतो वाश्विदासात्तिष्ठंतो वा चरंतो जातवेदः । वैश्वानरेणं सुयुर्जा सुजोपास्तान्प्रतीचो निर्देह जातवेदः

11711

अर्थ— हे (जातवेदः ) जातवेदः अग्ने! (यः नः सुतान् जाग्रतः वा अभिदासात् ) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नष्ट करे, (यः तिष्ठतः या चरतः ) जो ठहरे हुए या चरते हुएका नाम करे। हे (जारावेदः ) अग्ने! (येश्वानरेण सयुजा सजोपाः) विश्वकं नेताके साथ मिलकर (तान् प्रतीचः निः दह) उन प्रतिकृत चलनेवालेंको भस्म कर ॥ २॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सतावे। वह हमारा संबंधी हो, नित्र हो, स्वकाय हो या परछीप हो, वस सतानेवालेका नाश किया जावे।

स्रोते, जागते, खंडे हुए या चळते हुए किसी अत्रस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उमका भी तान किया जावे।

अपने सतानेबाल शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस स्कका तात्पर्य है।

# राष्ट्रका परिषण करनेवाले

[ १०९ (११४)]

( ऋषि:- बादरायणि । देवता- श्रम्म । )

इदमुप्रायं व्भवे नमो यो अक्षेषुं तनूव्द्या । घृतेन कर्लि भिक्षामि स नो मृडातीद्द्यें घृतमंष्मराभ्यों वह त्वमंग्ने पांसन्क्षेभ्यः सिकंता अपर्थ । यथाभागं हृव्यदाति जुपाणा मदीन्त देवा उभयानि हृव्या

11 8 11

11 3 11

अर्थ— (वभ्रवे उत्राय इदं नमः ) भरणपोषण करनेवाले उम्र वीरके लिये यह नमस्कार है। (यः अक्षेषु तन्वर्शी) जो इंद्रियों के विषयमें अपने वारीरको वशमें रखनेवाला है, (सः नः ईट्हो मुलाति) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है। अनः मैं (घृतेन कार्लि शिक्षामि) स्नेहसे कल्डको-कल्ड करनेवालोंको-शिक्षित करता हूं॥ १॥

हे (अग्ने) बग्ने! (त्वं अप्-सराभ्यः घृतं वह) त् जल्में संचार करनेवालेंके लिये घी ले जा। (अक्षेभ्यः पांस्न् सिकताः अपः च) शांखोंके लिये धूली, वालमे छाना जल प्राप्त कर। (यथा भागं हृद्यदातिं जुपाणाः देवाः) प्यापोग्य प्रमाणसे हृद्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हृद्या मद्न्ति) दोनों प्रकारके हृज्य पदार्थ प्राप्त करके शानंदित होते हैं॥ २॥

भावार्थ— जो राष्ट्रका भरण और पोपण करनेवाले हैं उनकी में प्रणाम करता हूं। वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं। वे ही सब प्रजालोंको सदा सुख देते हैं। हमोर शंदर जो आपसमें कलह हो उसको में स्नेहसे शास्त करता हूं॥ १॥

जलमें संचार करनेवार्लीको घी दो । भांखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य इवन समर्पण कर, जिससे सब भागदित हों ॥ २॥

अप्सरसं: सघुमादं मदन्ति ह्विधानंमन्त्रा स्विं च ।
ता में हस्ती सं स्ंजन्त घृतेनं स्परनं ने कित्वं रंन्धयन्त ॥३॥
आदिन्वं प्रतिदित्तें घृतेनास्माँ अभि श्रंर ।
वृक्षिमंत्राग्रन्यां जिहि यो अस्मान्त्रितिदीन्धिति ॥।४॥
यो नी द्युवे धनंमिदं चकार यो अक्षाणां ग्लहंनं भेषेणं च ।
स नी देवो हिविदिदं जेषाणो गंन्ध्वोंभं सधमादं मदेम ॥५॥
संबंसव इति वो नामधेयंमुग्रंप्यया राष्ट्रभृतो होप्रकाः ।
तेस्यों व हत्दंवो हिविषां विधेम व्यं स्याम् पत्यां रयीणाम् ॥६॥
देवान्यन्त्रांश्वतो हुवे त्रंक्षच्ये यद्पिम ।
अक्षान्यद्वश्रृतालमे ते नो मुडन्त्वीहर्शे ॥ ७॥

अर्थ — ( सूर्यं च ह्विधीतं अन्तरा ) सूर्यं और ह्विष्पात्रके मध्य स्थानमें जो ( सध-मादं ) एक साथ रहनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मद्नित ) अप्सराएं आनंदित होती हैं। (ताः में हस्तो ) वे मेरे हाथोंका ( घृतने संस्जन्तु ) घीसे युक्त करें। और ( में कितवं सपत्नं रन्थयन्तु ) मेरे जुआरी शत्रुका नाश करें॥ ३॥

(प्रतिदीक्षे आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ में विजयेच्छासे लडता हूं। ( घृतेन अस्मान् अभिक्षर ) घीसे हमें युक्त कर। (यः अस्मान् प्रतिदीदयति ) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अश्चन्या चृक्षं इव जिंहे ) विजलीसे वृक्ष नाश होता है, वैसे नष्ट कर ॥ ४॥

(यः नः द्युवे इदं धनं चकार) जो इमें क्रीडादि व्यवहारके लिये यह धन देना है, (यः अक्षाणां ग्रहणं शेषणं च) जो मक्षोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है (सः देवः इदं नः हिवः जुपाणः) वह देव इस हमारे हिवका सेवन करें भीर हम (गन्धर्वेभिः संघमादं मदेम) गन्धर्वोके साथ एक स्थानमें आनंद करें ॥ ५॥

(सं-वसवः इति वः नामधेयं) 'सम्यक् रीतिसे वसानेवाले ' इस अर्थमें आपका नाम है। आप (उग्रं-पद्याः) उप्र दृष्टिवाले (राष्ट्र-भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले और (अश्वाः) राष्ट्रक मानो आंख ही हैं। है (इन्द्वः) ऐश्वर्यवानो ! (तेभ्यः वः हिविपा विधेम) उन तुमको हम हिव समर्पण करते हैं। (वयं र्यीणां पत्यः स्याम) इम धनके स्वामी बनें ॥ ६॥

(यत् नाथितः देवान् हुवे) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला में देवों हे लिये हवन करता हूं तथा (यत् ब्रह्मचर्य ऊषिम) जो इमने ब्रह्मचर्यवत्तका पालन किया है। (यत् वश्चन् अक्षान् आलभे) जो भरण करनेवाले अक्षोंको स्वीकार करता हूं, (ते नः ईहरो मृडन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखो करें॥ ७॥

भावार्थ- सूर्य और हविष्य पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है। इस स्थानमे मुझे घी प्राप्त हो और जुमारीका नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें घी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ४ ॥ जो हमें ब्यवहार करनेके छिये धन देते हैं, उनके साथ हम धानंद दुर्वक रहें ॥ ५ ॥

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर वढे उम्र स्वरूपके होते हैं। उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे वसते हैं। उनको हम प्रजाजन करभार देते है और उनके प्रवंधसे हम धनके स्वामी बनें॥ ६॥

मैं हवन करके देवोंका भाशीर्वाद प्राप्त करता हूं। उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रवका में पालन करता हूं। जो राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है॥ ७॥

### राष्ट्रका पोषण करनेवाले

यह स्क वडा दुर्वोध है और कई मंत्रभागीका भाष कुछ भी ध्यानमें नहीं शाता है। अतः इसकी अधिक खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वडा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं छग मकी। तथापि इस स्कपर जो विचार स्के है, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालेंकि कुछ सहायक वनेंगे—

#### राष्ट्रभृत्

इसमें 'राष्ट्र-भृत् 'किवा राष्ट्रीय म्वयंसेवक, राष्ट्र-भृत्य, राष्ट्रका भरण पीपण करनेवालों का वर्णन है। राष्ट्रका (भृत् ) भरण पीपण करनेवाल 'राष्ट्रभृत् ' कहलाते हैं। इनका नाम 'संवसवः' (सं-वसु) है। उत्तम रीतिम वृसरों का निवास होने के लिय जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है। ये (उग्रं-पद्याः) उग्र रूपवाल होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् वीरतायुक्त होता है। इनको (अस्थाः) अक्ष भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रके आंख होते हैं। इनके आंखसे मानो राष्ट्र देखता है। 'अस्थ' का वृसरा अर्थ गार्डीके दोनों चक्रों के मध्यमें रहनेवाली उंडी भी होता है। मानो ये राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही है, इन्हीं के ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता है। 'अस्थ' बाद्यके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारस्त्र 'हैं। पाटक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं। (मं० ६)

इनको लोग (तेभ्यः हिवपा विधेम) असादि दें, उनको राज्यस्याक शिये करभार दें और उनके इंतजाममें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) इम सय प्रजाजन धन-धान्यक स्वामी होंगे। प्रजा राजप्रवंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम इंतजाम करें कि जिस प्रवंधमें रहकर राष्ट्रके लोग धनधान्यसंपन्न हों। (गं० ६)

ये (उन्नाच) उन्न वीर राष्ट्रका (वम्नु) भरण-पोपण करनेवाले हें किंवा ये भूरे रंगवाले या गल्लमी रंगवाले हैं। इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हें क्योंकि हनके कारण हमें (सः नः ईहरो मृडाति) ऐसी विकट अवस्थामें भी सुख होता है। (यः अक्षेपु तन्वदाी) जो इन राष्ट्रके आधारमून वीरोंमें अपने गरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावताली है और वही सबसे अधिक योग्य है। (मं० १)

#### आपनी झगडे दूर करनेका उपाय

आपसके झगटोका नाम 'किछ 'है। यह किछ सर्वथा नाय करनेवाला है। आपसके करुहोंसे एकका दूसरेके साध संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो श्राप्त उरपन्न होती है वह दोनोंको जलाती है। इन दोनोंक मध्यमें कुछ तंछ या बी डाल-नेमें संघर्षण कम होता है। यंत्रमें तो चक्रोंका उहां संघर्षण होता है वहां वे दोनों तपते हैं, वहां तेछ छोडते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है शौर वे तपते नहीं। कृतिको दूर कर-नेका भी यही उपाप है। ( छृतेन कार्लि शिक्षािम ) घीने आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है। यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैंसा घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगडा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तावसे कम हो सकता है। जलः स्नेह (तेळ या घी) संघर्षण कम करने-वाला है। यह स्नेह यहानेसे आपसका झगडा दूर होता है। ( मं० 1 )

कारसका झगटा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है। इससे जैसा वैयक्तिक लाम हो सकता है, उसी प्रकार शामा-जिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है।

द्वितीय मंत्र समझमें भागा कडीण है (मं० २)। अप्स-रस् ' शब्दका एक भयं प्रसिद्ध है। उसमें भिद्ध दूसरा भयं (अप्-सरः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अपस् ' नाम ' कमें 'का है। कमें के माथ जो संचार करते हैं वे 'अपस-रस् ' कहे जांयगे। ये कमें चारी (सध-मादं मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं। कमें चारियों के लिये एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं। कमें चारियों के लिये एक स्थानप स्थान हो। ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है। इन सबको वी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे भन्य स्थानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये। अर्थात् कमें चारियों की ध्वस्था उत्तम रहनी चाहिये। सबको कार्य प्राप्त हो और सबको स्थानपान भी विपुल मिले।

(मे सपतनं कितवं रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी बुषारी नाशको प्राप्त हो। मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो शौर जुलारी भी न रहे। खापसकी शत्रुता जैसी तुरी है उसी प्रकार जुला खेटना भी वहुत तुरा है। (मं॰ ३)

(प्रतिदीब्नं आदिनवं) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई खडा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेको तैयारी में रखता हूं; ऐसा हरएक मनुष्य कहे। ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य रखे। अर्थात् हरएक मनुष्य वल्वान् बने जिससे उनको शत्रुसे उरनेका कोई कारण न रहे। (यः प्रतिदी-व्यति जिहि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको भावे उसका नाश कर। यह सर्वसामान्य भाजा है। शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करना ही चाहिये। (मं. ४)

(यः नः द्युवे धनं चकार ) जो हमें की बादिः यव-हारके लिये धन देता है उसको इम भी कुछ प्रत्युपकारके स्पर्मे दे दें। इस मंत्रभागमें जो ' द्युवे, दीवने ' भादि शब्द हैं, उनमें 'दिव्' भातु है इस धातुके अर्थ 'क्रीडा, विजि-गीषा, व्यवहार, चुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति, गति, प्रकाश, दान 'इत्यादि हैं। प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा ' अर्थ छेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जुआ ' करते हैं। ये स्रोग 'विजिगीषा ज्यवहार' मादि भर्थ देखते नहीं । यदि इन अर्थीका इस मंत्रमें स्त्रीकार किया जाय, तो संगति हगरेमें बडी सहायता होगी। इसमें जैसा क्रीडा धर्य है उसी प्रकार भन्य विजयेच्छा न्यवहार आदि भी अर्थ हैं। ये अर्थ

लेनेसे 'यः नः द्युवे धनं चकार 'इस मंत्रभागका अर्थ ' जो इमारे विजयके कार्यके छिये हमें धन देता है, जो हमारे विविध न्यवद्वार करनेके लिये धन देता है ' इत्यादि अर्थ हो सकते हैं और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं। जो ज्यवहारके लिये हमें धन दे उसको प्रत्युपकार के लिये हम भी लाभका कुछ भाग दें। ( मं. ५ )

हम (ब्रह्मचर्ये ऊषिम) ब्रह्मचर्यका पालन करें, वीर्यका नाश न करें और बंडे लोगोंसे (नाथितः) आशीर्वाद प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा। ( मं. ६ )

यह सुक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार है कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो सकेगी।

### शञ्चका नाश

[११० (११५)] (ऋषः- भृगुः। देवता- इन्द्राग्नी।)

अम इन्द्रंश्च दाशुर्वे हुतो वृत्राण्यंप्रति । छुभा हि वृंत्रहन्तंमा

याभ्यामज्यम्तस्वं १ रप्रं एव यावांतस्थतु र्श्ववंनानि विश्वां।

प्रचेषेणी वृषेणा वर्जवाह् अग्निमिन्द्रं वृत्रहणां हुवेऽहम्

उप त्वा देवो अंग्रभीचमुसेन बृहस्पतिः।

इन्द्रं गीभिन् आ विश यर्जमानाय सुन्वते

11 8 11

11711

11311

अर्थ- हे अप्ने ! त और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुषे) दान देनेवालेके लिये ( घुत्राणि अप्राते हतः ) शत्रुषोंको विना भूले मारो । क्योंकि (उभा ) तुम दोनों (हि चुत्रहन्तमा ) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १॥

( याभ्यां अग्रे एव स्वः अजयन् ) जिन दोनोंकी सहायतासे पिहले ही स्वर्गलोकको जीत लिया था। (यौ विश्वा भुवनानि आतस्थतुः) जो जो दोनों संपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं। (प्र-चर्षणी) मतुष्य श्रेष्ठ, (वृपणा) वलवान, (वृत्र-हणो वज्रवाहू) शत्रुका वध करनेवाले शस्त्रधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) श्राप्त और इन्द्रकों में बुलाता हूं॥ २॥

हे इन्द्र! (वृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है। (सुन्वते यजमानाय) सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीर्भिः आविश) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहाँ प्रवेश कर ॥ ३॥

## सन्तानका सुख

[ १११ ( ११६ )] (ऋषः- ब्रह्मा। देवता- वृषभः।)

इन्द्रंख कुक्षिरंसि सोमुधानं आत्मा देवानामृत मानुंवाणाम् । दुह प्रजा जनय यास्तं आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्

11 8 11

अर्थ — त (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, त (सोम-धानः) सोमका धारक है।त (देतानां मानु-पाणां आतमा) देवों और मनुष्योंका भात्मा है। (इह प्रजाः जनय) यहां मंतान उत्पन्न कर। (याः ते आसु) जो तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यन्न) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं। (ते ताः रमन्तां) वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥

मनुष्य इन्द्र अर्थान् इंद्रियोंको शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पेट ही है, इस पेटमें सोमाहि वनस्पतिका रांग्रह किया जावे, अर्थात् गाकाहार किया जावे । मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है । ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संनान उत्पन्न करे, प्रज्ञा अपने देशमें रहे या परदेशमें रहे, वह कहां भी रहे । जहां रहे वहां आनंदसे रहे । सुग्न और ऐश्वर्य भोगे । सुखपूर्वक रहे ।

# पापसे छुटकारा

[ ११२ ( ११७ )] (ऋषिः- वरुणः । देवता- स्नापः, वरुणश्च ।)

गुम्मंनी द्यावीपृथिवी अन्तिसुम्न महिन्नते ।

आपं सप्त संसुबुदेवीस्ता नी मुखन्तवंहंसः

मुझन्तुं मा शपुष्याद्वेदथी वरुण्याद्वि ।

अथो यमस्य पद्घी<u>जा</u>दिश्वस्मादेविकल्बिपात्

แลแ

11 8 11

अर्थ— (द्यावा-पृथिवी शुम्भनी) चुलोक और एथ्वीलोक ये (मिह्नते अन्ति-सुम्ने) वढा कार्य करनेवाडे, और समीपसे सुख देनेवाले हैं। (सप्त देवी: आप:) सात दिन्य निदयां यहां (सुसुदुः) बहती हैं। (ता: नः अंह्सः सुञ्चन्तु) वह हमें पापसे वचावें॥ १॥

(मा रापथ्यात्) मुझे गापसे (अथो उत चरुण्यात्) और वरुण देवके क्रोधसे (मुझन्तु) बचावें। (अथो यमस्य पङ्वीशात्) और यमकं वंधन तथा (विश्वसमात् देव-किल्चियात्) सब देवेंकि प्रति किये दोषसे मुक्त करें॥ २॥

ये युलोक और पृथ्वीलोक बढे सुखदायक हैं। यहां बहनेवालीं सात निद्यां हमें पापसे और सब प्रकारके वासिक, शारीरिक रोपोंसे बचावें। आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाह, पंच झानेन्दियां और मन बुद्धि ये हैं। भारमासे ये साठ निद्यां इस प्रकार बहती हैं—

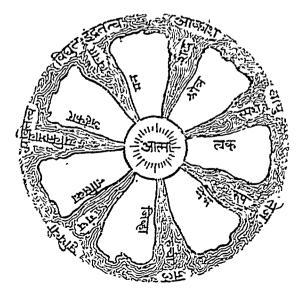

ये सात प्रवाह इसें सत्र पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें । निःसन्देह ये निद्यां पापसे बचानेवालीं हैं ।

# तृष्णाका विष

[ ११३ ( ११८ ) ]

( ऋषि:- भागवः । देवता- तृष्टिका । )

तृष्टिके तृष्टेवन्दन उद्भं छिन्धि तृष्टिके । यथा कृतिहिष्टासोऽमुष्मै शेष्यावंते ॥ १ ॥ तृष्टासि तृष्टिका विषा विषात्वयं सि । परिवृक्ता यथासंस्यृष्यस्यं व्योवं ॥ २ ॥

अर्थ-हे (तृष्टिके तृष्टिके ) हीन तृष्णा ! हे (तृष्ट्वन्द्ने ) लोभमयी ! (अमूं उत् छिन्धि) इसको काटो । (यथा अमुष्में रोप्यावते ) जिससे इय बलगाली पुरुषका (कृत-द्विष्टा असः ) देप करनेवाली त् होती है ॥ १॥ (तृष्टा तृष्टिका असि ) त् तृष्णा, लोभमयी है। (विपा विपातकी असि ) त् विपेली और विपमयी हो। (यथा परिवृक्ता असि ) जिससे तृ धरने योग्य है (इव अपस्य वशा) बैलके लिये जैसी गाय होती है ॥ २॥

तृष्णा लोभवृत्ति बढी विषमयी मनोवृत्ति है। वह सवको काटती है। यह सब बलवानोंका द्वेष करती है। यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति है, अतः इसकी घेरकर दबावमें रखना योग्य है। यह वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके आधीनमें रहे।



# दुष्टोंका नाश

[ ११४ ( ११९ ) ]

(ऋषि:- भार्गवः । देवता- क्षप्तीषोमौ । )

आ ते ददे वृक्षणीम्य आ तेऽहं हृदंयाहदे । आ ते मुर्खम्य संक्रीशात्सवी ते वर्च आ दंदे

11 8 11

प्रेतो येन्तु व्याध्यः प्रानुष्याः प्रो अर्थतस्यः । अप्री रंश्वस्विनीईन्तु सोमी हन्तु दुरस्यतीः

11 2 11

अर्थ— (ते वक्षणाभ्यः वर्च आद्दे) तेरी छातीसे में बल प्राप्त करता हूं। (अहं हृदयात् आद्दे) में तेरे इदयसे बढ़ हेता हूं। (ते मुखस्य सङ्काशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्वे वर्चः आद्दे) तेरा सब तेज में प्राप्त करता हूं। ।।

(इतः व्याध्यः प्रयन्तु) यहांसे न्याधियां दूर हो जायँ। (अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) अकीतियाँ भी दूर हों। (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) क्षप्ति राक्षसिनीयोंका वध करे। (स्रोप्तः दुरस्यतीः हन्तु) क्षीर स्रोप्त दुराचारिणीयोंका नाश करे॥ २॥

भपने छाती, हृदय, मुख भादि सब अवयवोंका बल बढाना चाहिये। और व्याधियां, आपत्तियां, पीढाएं और अकी-तियां दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्थियोंको भी दूर करना चाहिये।



## पापी उक्षणोंको दूर करना

[ ११५ ( १२० ) ]

( ऋषि:- षर्थर्वाहिराः । देवता- सविता, जाववेदाः ।)

प्र पंतेतः पीपि लिक्ष्म नश्येतः प्रामुतंः पत ।

अयस्पर्येनाङ्केनं द्विपते त्वा संजामिस ॥ १॥

या मां लक्ष्मीः पंतयाल्यः जंष्टामिन्यस्कन्द वन्देनेव वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत्संवित्समामितो धा दिरंण्यदस्तो वसं नो रसंणः ॥ २॥

एकंशतं लक्ष्म्योद्धे मत्येस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः ।

तासां पापिष्ठा निरितः प्र दिण्मः शिवा असम्यं जातवेदो नि यंच्छ ॥ ३॥

एता एना न्याकंरं खिले वा विष्ठिता इव ।

रमन्तां पुण्यां लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम् ॥ ४॥

अर्थ — हे (पापि लिह्म ) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत ) यहांसे दूर जा। (इतः तर्य ) यहांसे वकी जा (असुतः प्रपत ) वहांसे भी हट जा। (अस्मयेन अंकेन ) लोहेके कीलसे (त्वा द्विपते या सजामित ) तमे देशके लिये रखते हैं ॥ १॥

(या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने भयोग्य लक्ष्मी ( मा अभिचस्कन्द ) मेरे उपर भागहें हैं, ( वन्दना बृक्षं इव ) जैसी वेल वृक्षपर चलती है। हे (सिवतः ) सिवता देव! (तां इतः अन्य- म अस्मत् धाः) उसकी यहांसे हमसे वृसरे स्थानपर रख। (हिर्ण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके भामूषण भारण करनेवाला तृ हमें धन दे॥२॥

( मर्त्यस्य तन्वा सार्क ) मनुष्यके शरीरके साथ ( जनुषः अधि ) जनमने ही (एकशतं छह्म्यः जाताः) एकसौ एक छह्मियां उत्पन्न हो गई हैं। तासां पापिष्ठाः इतः निः प्राहिण्मः ) उनमें पापी छह्मीको बहांसे हम दूर करते हैं। हे ( जातवेदः ) ज्ञानी देव ! ( शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ ) सौर जो करवाणमय छह्मी हैं वे हमें प्रदान कर॥ ३ ॥

(खिले विष्ठिताः गाः इव ) चराक मूमिपर वैठी गीनोंके समान ( एताः एताः चि-आकरं ) इन इन वृत्तियोंको में मलग धलग करता हूं। (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां ) को पुण्यकारक लक्ष्मियां हैं, वे यहां धानन्दसे रहें। (याः पापीः ताः अनीनशं ) और को पापी वृत्तियां हैं उनका नाश करता हूं॥ ४॥

भावार्थ — जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे। वह तो बहुत बुरा है, बतः वह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होते॥ १॥

जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास लागया है वर मुझसे दूर होवे और हमें ग्रुम ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको नन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां श्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं सौर कई पुण्ययुक्त हैं। पापी हमसे दूर हों सौर ग्रुम हमारे पास धाजायं ॥ ३ ॥

में इनको प्रथक करता हूं। जो पुण्यकारक हैं ने मेरे पास रहें और जो पापी हों वह सुझसे दूर हो जांय॥ ४॥

मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें संकडों शक्तियां खभावतः रहती हैं। उनमें कुछ ब्ररी हैं भौर कुछ अच्छी होती हैं। अच्छी शक्तियां अथवा वृत्तियां जो हों उनको अपने धन्दर रखना और बढाना चाहिये, तथा जो ब्ररी वृत्तियां हों उनको दूर करना चाहिये। ( मं. ३ )

चराऊ भूमीमें अनेक गीवें बैठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, यह जैसा पहचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियां और वृत्तियां पहचानना चाहिये । और शुभवृत्तियोंकी वृद्धि और अशुभ हीन हानिकारक वृत्ति-

बोंका नाश करना चाहिये। ( मं. ४ )

' लक्ष्मी ' का अर्थ हैं 'चिन्ह'। अपने अन्दर कौनसे चिन्ह बुरे हैं जीर कौनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तन्य है। मनुष्यके वर्तावमें ये चिन्ह दिखाई देते है। ये देखकर ऐसा ज्यवहार करना चाहिये कि जिससे इसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धि हो और अशुभ लक्षण घट जांये। इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उसति होती है।

#### 罗春夏

#### [ ११६ (१२१ ) ]

( ऋषि:- भथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः ।-)

नमीं रूराय चर्चनाय नोदंनाय घृष्णत्रे । नर्मः शिवायं पूर्वकामुक्तत्र्वने ॥ १॥ यो अन्येष्ट्यरुभयुद्युर्भयेतीमं मुण्ड्रकंमुभ्येत्वव्रतः ॥ १॥

अर्थ — (रूराय) दाह करनेवाले, (च्यवनाय) हिलानेवाले, (नोदनाय) भडकानेवाले, (पृष्णवे) डरानेवाले अवानक, (ज्ञीताय) शीत लग कर आनेवाले और (पूर्वकृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्ये-दुः) जो एक दिन छोडकर भानेवाला है, (उभय-दुः) दो दिन छोडकर (अभ्येति) भाता है भयवा जो (अन्नतः) नियम छोडकर भाता है वह (इमं मण्डुकं अभ्येतु) इस मेंडकके पास जावे ॥ २ ॥

इस सुक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये-

- १ स्तर: -- जिस ज्वरमें शरीरका दाइ होता है। यह संभवतः पित्तज्वर है।
- २ च्यवनः यह ज्वर भानेपर शरीर कांपने लगता है। यह ज्वर अतिशीत लगकर खाता है।
- रे नोदनः यह ज्वर मानेपर मनुष्य पागळसा बनता है। मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता है।
- ध घुष्णुः इससे मनुष्य भयभीत होते हैं, रोगी वडा वेचैनसा होता हैं।
- ५ शीतः सदीसे भानेवाका यह ज्वर है।
- ६ पूर्वकृत्वन् शरीरकी ज्वरपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके आनेसे शरीरके सब अवयव बिगढ जाते हैं।
- ७ अन्येद्यः एकदिन छोडकर भानेवाला ज्वर ।
- ८ उभयद्युः-- दो दिन छोडकर भानेवाला ज्वर।
- ९ अव्रतः जिसके भानेका कोई नियम नहीं है।

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं। इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये है। वेदमें वृत्र के वर्णनसे ज्वर चिकित्सा ( वेदे वृत्र-मिषेण ज्वरचिकित्सा ) होती है। अर्थात् जैसा वृष्टि होकर वृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना आनेसे इस ज्वरका नाश होता है। अतः पसीना लाना इस ज्वरनिवारणका उपाय है।

# शजुका निहारण

[ ११७ ( १२२ ) ]

( ऋषिः- अथवाहिराः । देवता- इन्द्रः । )

आ मुन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मुयूर्ररोमभिः । मा त्वा के चिद्धि यंमुन्वि न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ ईहि

11 8 11

अर्थ— हे इन्द्र ! (मन्द्रेः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि ) सुन्दर मोरके पंखोंके समान सुंदर पुच्छवाछे घो**रोंके** साथ यहां था। (पाशितः विं न) जैसे पक्षिको जालमें पकडते हैं उस प्रकार (त्वा केचित् मा वि यमन् ) तुसे कोई न पकडे। (धन्व इव तान् अति इहि ) रेतीले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका श्रविक्रमण कर ॥ १॥

इन्द्र ( इन्+द्र ) शत्रुका विदारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोडोंपर अथवा ऐसे घोडोंबां हे रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जांप । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो । पेही दुष्टोंको रोके और उनको दबाकर प्रतिबंधमें रखें ।

## विजयकी प्रार्थना

[ ११८ ( १२३ ) ]

(ऋषि:- अथर्वाङ्गिराः । देवता- चन्द्रमाः, वरुणः, देवः ।)

मर्मीणि ते वर्मणा छादया<u>मि</u> सोर्मश्त्<u>या</u> राजामृतेनातुं वस्ताम् । उरोर्वरीयो वर्रणस्ते छणोत् जर्यन्तुं त्वातुं देवा मंदन्तु

11 8 11

अर्थ— (ते मर्माण वर्मणा छाद्यामि ) तेरे मर्मस्यानोंको कवचसे में ढकता हूं। (सोमः राजा त्वा असृ-तेन असुवस्तां) सोम राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे। (वरुणः ते उरोः वरीयः कृणीतु) वरुण तेरे किये बढेसे बढा स्थान देवे। (जयन्ते त्वा देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें॥ १॥

युद्के लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कवच धारण करें। इस प्रकार तैयार होकर वीर आनन्दसे शत्रुपर हमला करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करें। मनमें निश्चय रखें कि, सत्पक्षमें रहकर लढनेवाले वीरको सब देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं। जिनसे विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बढाने चाहिये।

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥



# अथर्ववेदका स्वाध्याय

## सप्तम काण्डकी विषयसूची

|        |                                                       |            | 11.0 FED - 1000000                  |            |
|--------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|
|        | एक सौ एक शक्तियां                                     | ર          | १० (११) सरस्वती                     | २८         |
|        | सप्तम काण्ड                                           | ३          | ११ (१२) मेघोंमें सरस्वती            | २८         |
|        | स्कोंके ऋषि-देवता-छन्द                                | ક          | १२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति        | २९         |
|        | ऋषिक्रमानुसार सुक्तविभाग                              | 6          | राज्यशासनमें लोकसंमति—              |            |
|        | देवताक्रमानुसार स्कविभाग                              | ९          | <b>यामसभा</b>                       | ३०         |
|        | स्कोंके गण                                            | १०         | राष्ट्रसभा                          | ३०         |
| १      | आत्मोघतिका साधन                                       | ११         | जनसभाका अधिकार                      | ३०         |
|        | साधनमार्ग                                             | १२         | राजाके पित्तर                       | ३१         |
| ર      | जीवात्माका वर्णन                                      | १४         | राजांक शिक्षक                       | 38         |
|        | जीवात्माकं गुण                                        | १५         | सभासद सत्यवादी हों                  | <b>३</b> १ |
| ą      | आत्माका परमात्मामें प्रवेश                            | १६         | तेजप्रदाता और विज्ञानदाता           | રૂઝ        |
| ,      | जीवकी शिवमें गति                                      | १६         | राजाका भाग्य                        | <b>३</b> २ |
| ક      | प्राणका साधन                                          | १७         | दत्तचित्त सभासद्                    | <b>३</b> २ |
| •      | प्राणसाधनसे मुक्ति                                    | १७         | नरिष्टा सभा                         | <b>ફર</b>  |
|        | प्राणकी योजना                                         | १८         | १३ (१४) राष्ट्रके तेजका नारा        | 33         |
| . 64   | आत्मयश्र                                              | १८         | शत्रुका तेज घटाना                   | ३३         |
| -      | मानस श्रीर श्राह्मिक यञ्च                             | १२         | <u> </u>                            | ३३, ३५     |
|        | पुरुष मेघ                                             | ર્ર        | १६ (१७) हे देव! सौभाग्यके लिये हमें |            |
| E ( 19 | ) मातृभूमिका यश                                       | <b>ર</b> ર | <b>बढाओ</b>                         | ३५         |
| `('    | मातृभूमिका यश                                         | २३         | १७ (१८) धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना | ३६         |
|        | अदिति श <b>ब्द</b>                                    | રક         | १८ (१९) खेतीसे अन्न                 | ३७         |
| 9 ( 6  | ) मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर                     | રૂષ        | १९ (२०) प्रजाकी पुष्टि              | ইও         |
| `      | दिति और अदिति                                         | રૂપ        | २० (२१) अनुमति                      |            |
| 619    | .) कल्याण प्राप्त कर                                  | २६         | भनुमतिकी प्राप्ति                   | ३८<br>३९   |
| -      |                                                       | •          |                                     |            |
| 7 ( }  | <ul><li>०) ईश्वरकी भक्ति<br/>भक्तका विश्वास</li></ul> | २६         | २१ (२२) आत्माकी उपासना              | કર         |
|        |                                                       | २७         | २२ (२३) आत्माका प्रकाश              | <b>કર</b>  |
|        | १७ ( अथर्वे. सु. भा. कां. 💌 )                         |            |                                     |            |

| २३ (२४) विपत्तिको हटाना               | <b>ઇ</b> રૅ      | ५१ ( ५३ ) रक्षाकी प्रार्थना      | દ્દિહ          |
|---------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| २८ (२५) प्रजापालक                     | ઇરૂ              | ५२ (५४) उत्तम ज्ञान              | ६८             |
| २५ ( २६ ) व्यापक और श्रेष्ठ देव       | ४४               | ५६ (५५) दीर्घायु                 | ६८             |
| २६ (२७) सर्वन्यापक ईश्वर              | ४४               | दीर्ध मायु कैसे प्राप्त हो ?     | ७०             |
| २७ (२८) मातृभाषा                      | <b>ક</b> દ્      | देवों के वैद्य                   | Go             |
| २८ (२९ ) कल्याण                       | છહ               | ५४ (५६; ५५-१) ज्ञान और कर्म      | હર             |
| २९ (३०) दो देवाँका सहवास              | ઇહ               | ५५ (५७-२) प्रकाशका मार्ग         | ७३             |
| ३० (३१) अञ्जन                         | કષ               | ५६ (५८) विपचिकित्सा              | જ્ય            |
| ३१ (३२) अपनी रक्षा                    | ५०               | ५७ (५९) मनुष्यकी शक्तियां        | ७६             |
| ३२ (३३) दीर्घायुकी प्रार्थना          | ų <sub>0</sub>   | !                                | ક્રેશ          |
| ३३ (३४) प्रजा, घन और दीर्घ आयु        | ષદ               | ५८ (६० ) वलदायी अन्न             | ७७             |
| ३४ (३५) निष्पाप होनेकी प्रार्थना      | ५१               | ५९ (६१) शापका परिणाम             | 55             |
| •                                     | . <b>.</b><br>ષર | ६० (६२) रमणीय घर                 | 22             |
| ३५ (३६) स्त्रीचिकित्सा                | પર<br>પર         | ६८ (६३) तपसे मेघाकी प्राप्ति     | ८०             |
| ३६ (३७) पतिपत्नीका परस्पर प्रेम       | પછ<br>પછ         | ६२ (६४) द्रूर वीर                | ८०             |
| ३७ (३८) पत्नी पतिके लिये वस्त्र वनावे | પછ<br>પછ         | ६३ (६५) वचानेवाला देव            | 4              |
| ३८ (३९) पतिपत्नीका एकमत               | ५५<br>५५         | ६४ (६६) पापसे वचाव               | ૮१             |
| ३९ (४०) उत्तम वृष्टि                  | -                | ६५ (६७) अवामार्ग औपघी            | ૮ર             |
| ४० (४१) अमृतरसवाला देव                | <b>વ</b> ફ       | ६६ (६८) ब्रह्म                   | ૮૨             |
| ४१ (४२) मनुप्योंका निरीक्षक देव       | ષદ               | ६७ (६९ ) आत्मा                   | ૮ર             |
| <b>४२ (४३ ) पापसे मुक्तता</b>         | <b>પ</b> છ       | ६८ (७०, ७१) सरस्वती              | ૮રૂ            |
| <b>४३ (</b> ४४ ) वाणी                 | ५८               | ६९ (७२) सुन                      | ૮૪             |
| ४४ (४५) विजयी देव                     | ५८               | ७० (७३) शत्रुदमन                 | ૮૪             |
| ४५ ( ४६, ४७ ) ईर्ग्यानिचारक औपघ       | ५९               | 1                                | ८५             |
| ४६ (४८) सिद्धिकी प्रार्थना            | ५९               | ७१ (७४) प्रभुका ध्यान            | <u>ر</u><br>25 |
| <b>८७ ( ४९ ) अमृत−</b> शक्ति          | ६०               | ७२ (७५, ७६) खानपान<br>भोजनका समय | ८५<br>८६       |
| <b>४९ (५०) पु</b> ष्टिकी प्रार्थना    | ६१               | ७३ (७७) गाय और यह                | ८७             |
| <b>४९ (५१) सुं</b> खकी प्रार्थना      | ६१               | गोरक्षा                          | ९०             |
| ५० (५२) कर्म और विजय                  | ६२               | ७४ (७८) मण्डमाला−चिकित्सा        | ९१             |
| पुरुषार्थ और विजय                     | દ્દઇ             | ७५ (७९) गायकी पालना              | ९२             |
| जुलारीको दूर करो                      | ફ <b>ષ</b><br>૬ષ | ७६ (८०, ८१) गण्डमालाकी चिकित्सा  | ९२             |
| तीन प्रकारक लोग<br>देवकाम मनुष्य      | ६५<br>६६         | गण्डमाला                         | .98            |
| दवकाम मञ्जूष्य<br>गोरक्षा             | 44<br><b>६</b> ६ | इवनसे नीरोगवा                    | ९४             |
| *****                                 | ••               | •                                |                |

## विषयस्ची

| ७७। ८२) बन्धनसे मुक्ति          | ९४         | ९० (९५) दुष्टका निवारण                            | १०९         |
|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|
| _                               | ९५         | ९१-९३ (९६-९८) राजाका कर्तव्य                      | ११०         |
| ७८ (८३) बन्धमुक्तता<br>तीन बंधन | ९५         | ९४ (९९ ) स्वावलम्बी प्रजा                         | १११         |
| ७९ (८४) अमावास्या               | ९६         | ९५ (१००) हृदयके दो गीघ                            | ११६         |
| ८० (८५) पूर्णिमा                | ९७         | ९६ (१०१) दोनों मुत्राशय                           | ११३         |
| ८१ (८६) घरके दो वालक            | ९८         | ९७-९९ (१०२-१०४) यञ्च                              | ११ः         |
| जगत् रूपी घर                    | ९९         | १००-१०१ (१०५-१०६) दुष्ट स्वप्न                    |             |
| सेलनेवाले <b>बाउक</b>           | <b>९</b> ९ | न आनेके छिये उपाय                                 | ११६         |
| अपनी शक्तिसे चलना               | १००        | १०२ (१०७) उच्च वनकर रहना                          | 2310        |
| दिग्विजय -                      | १००        |                                                   |             |
| जगत्को प्रकाश देना              | १००        | १०३ (१०८) उद्धारक क्षत्रिय                        | ११७         |
| कर्तव्यका भाग                   | १००        | १०४ (१०९) गौको समर्थ वत्ताना                      | र्१८        |
| पूर्ण हो                        | १००        | १०५ ( १६० ) दिव्य जीवन                            | ११८         |
| दुष्टका नाश                     | १०१        | १०६-१०७ (१११-११२) अमृतत्त्वकी प्राप्ति            | ११९         |
| दिष्य भोजन                      | १०१        | १०८ (११३) दुष्टॉका संहार                          | ११९         |
| ८२ (८७) गौ                      | १०१        | १०९ (११४) राष्ट्रका पोषण करनेवाले                 | १२०         |
| ८३ (८८) मुक्ति                  | १०३        | राष्ट्रभुत                                        | <b>१</b> २: |
| तीन पार्शोंसे मुक्ति            | १०४        | आपसी झगडे दूर करनेका उपाय                         | १२२         |
| पापसे बचो                       | १०४        | ११० (११५) शत्रुका नाश                             | १२३         |
| व्रत भारण                       | १०४        | १११ (११६) संतानका सुख                             | १२३         |
| ८४-८६ ( ८९-९१ ) राजाका कर्तव्य  | १०४        |                                                   | •           |
| राजा क्या कार्य करे.?           | १०५        | ११२ (११७) पापसे छुटकारा<br>११३ (११८) तृष्णाका विष | १२४<br>१२५  |
| ८७ (९२) व्यापक देव              | १०७        | ११४ (११९) दुर्घोका नाश                            | १२५         |
| ८८ (९३) सर्पविष                 | १०७        | १२५ (१२०) पापी लक्षणोंको दूर करना                 | १२६         |
| ८९ (९४) वृष्टिजल                | १०८        | ११६ (१२१) ज्वर                                    | १२७         |
| - दीर्घायु वननेका उपाय          | १०८        | ११७ ( १२२ ) शत्रुका निवारण                        | १२८         |
| दिस्यजल सेवन                    | १०९        | _                                                 | १२८         |
|                                 |            | <del>-</del>                                      | -           |





# अथ व वे द

का सुबोध भाष्य

अष्टमं काण्डम्।



# अथर्ववेदका स्वाध्याय।

#### ( अथर्ववेदका सुबोध भाष्य )

#### अष्ट्रम काण्ड ।

#### सक्तविवरण

इस नष्टम काण्डका प्रारंभ 'दीर्घ बायु 'देवताके स्क्रोंसे हुआ है। संपूर्ण प्राणिमाओंके किये भरपायु कष्टदायक नौर दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता 'मैगल 'है। अल्पायुवाका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके किये सुक्यतः अभीष्ट है। यही प्रारंभके दो स्क्रोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के जनतत्तक चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः जनेक स्कृति बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ थोडे स्कृति थोडेसे अधिक भी मंत्र हैं। इन स्कृति को ' जर्देन हैं। इन काण्डोंसे तथा आगेभी जो पर्याय स्कृति हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिरुकर जब एकही स्कृति हैं ऐसा माना जाता है, तब स्कृती मंत्रसंख्या बढ जाती है। इस अष्टम काण्डों अन्तिम स्कृत इस प्रकारका पर्याय स्कृति को इस एक स्कृति काण्डों इस प्रकारका पर्याय स्कृति के कोण्डों इस प्रकार पर्याय स्कृति को स्वार पर्याय स्कृति हैं।

| माठवं क           | <b>ा</b> ण्डसें | १० वें स <del>ुक्त</del> में | ६ पर्याय स्क हैं। |
|-------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|
| नवर्षे            | "               | ξ ,,                         | Ę ,, ,,           |
| नवर्वे            | 1,              | <b>9</b> ,,                  | 1 ,, ,,           |
| ग्यारहवें         | <b>)</b>        | <b>३</b> रे,                 | 2, 31 yr          |
| बारहवें           | 33              | ५ वें 🕠                      | <b>9</b> 51 13    |
| तेरहर्वे          | ,               | ક ઘે ,,                      | ξ ,, ,,           |
| पं <b>दर६</b> वें | ,,              |                              | 16 ,, ,1          |
| सोहद्वे           | ,,              | *******                      | ۹ ,, ,,           |

आगेके काण्डोंसे ये पर्याय पाठक देखेंगे और शेष अर्थेषुक्त भी पाठक देखेंगे। इनका नाम अर्थेषुक्त क्यों हुना है इसका वर्णन जागे योग्य स्थानपर करेंगे। यहां इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंसे स्क्तसंख्या की मंत्रसंख्या कैसी है, वह देखिये—

| <b>अनु</b> वाक | स्क      | दशिव विभाग  | पर्यायसंख्या | मंत्रसं <b>क्या</b> |
|----------------|----------|-------------|--------------|---------------------|
| 1              | 1        | 10+11       |              | 21                  |
|                | ₹        | 10+10+6     |              | २८                  |
| <b>ર</b>       | <b>Q</b> | 10+10+4     |              | ₹ ६                 |
|                | 8        | 10+10+4     |              | २५                  |
| B              | <b>y</b> | 10 + 13     |              | **                  |
|                | 4        | 10 + 10 + 4 |              | 3.5                 |
| 8              | U        | 10+10+6     |              | २८                  |
|                | 6        | 10 + 18     |              | 28                  |
| 4              | ٩.       | 10+10+5     |              | २६                  |
|                | 10       |             | Ę            | ₹₹                  |
|                |          |             |              | २५९                 |

मंत्रसंख्याकी दृष्टीसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें वा सकता है। (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीयकी २३०, (३) मटमकी २५९ (४) ससम काण्डकी २८६, (५) चतुर्यकी ३२४, (६) पद्ममकी ३७६ और (७) पष्ठकी ४५६ मंत्रसंख्या है। सप्तम काण्डके भन्ततक कुछ मंत्रसंख्या ११०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिकानेसे भएम काण्डके अन्वतक कुछ मंत्रसंख्या २३६६ होगी ।

भव इस काण्डके ऋषि-देवता- इन्द् देखिये-

#### धक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

| सुक      | यंत्रसंख्या | ऋषि      | देववा       | <b>ड</b> स्ट्                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|-------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रथमी   | ऽनुवाकः ।   | अष्टादशः | प्रपाठकः ।  |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1        | <b>₹</b> 1  | ब्रह्मा  | भायु        | त्रिष्टुप् । पुरोबृ० त्रिष्टुप् । २, ६, १७-२१ झनुष्टुमः । ४, ९,<br>१५, १६ प्रास्तारपंक्तयः । ७, त्रिपाद्विराट् गायत्री । ८ विराट्<br>पथ्यावृहती । १२ ज्यव० पञ्चपदा नगती । १३ त्रिपा० भूरिक्<br>महावृहती । १४ एकाव० द्विपदा साम्नी भु० वृहती । |
| <b>₹</b> | २८          | ब्रह्मा  | <b>आयुः</b> | त्रिष्टुप्। १, २, ७ सुरिजः। १, २६ मास्तारपंकिः। ४ प्रस्तार-<br>पंकिः। ६-१५ पथ्मापंकिः। ४ पुर ॰ ज्योतिष्मती जगती।<br>९ पञ्चपदा जगती। ११ विष्टारपंकिः। १२, २२, २८ पुर ॰<br>ष्ट्रस्यः। १४ व्यव                                                   |

#### द्वितीयोऽनुवाकः।

२ २६ चातनः अग्निः त्रिष्टुप्। ७, १२, १४, १४, १७, २१ भुरिजा। २५ पञ्चपद गृहवीगर्भा जगती। २२, २६ अनुष्टुमौ। २६ गायत्री ४ २५ चातनः मंत्रोक्तदेवताः जगती। ८—१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुमः। २०, २६ भुरिजौ। २५ अनुष्टुप्।

#### तृतीयोऽनुवाकः।

प्रभाविक्षाः प्रस्ताद्वणं, अनुष्टुस् । १,६ ४परि० वृद्धी । २ त्रि० वि० गायत्री । अनुष्टुस् । १,६ ४परि० वृद्धी । १ त्रिण् वि० गायत्री । अस्तारपंक्तिर्भेरिग् । ६ ठपरि० वृद्धी । ७,८ क्कुस्मस्यौ । ९ चतु० पुरस्कृतिर्जगती । १० त्रिष्टुप् । ११ व्यव० पट्प० जगती । १५ पुरस्ताद्वृद्धी । ११ जगती गास्तारपंक्षिः । २१ पुरस्ताद्वृद्धी । १९ जगती गास्तारपंक्षिः । २१ पुरस्ताद्वृद्धी । १९ जगती गास्तारपंक्षिः । २१ पुरस्ताद्वृद्धी । १९ जगती गास्तारपंक्षिः । २१ पुरस्ताद्वृद्धी । १२ व्यव० सस्य० विराह्मी सुरिक् ।

#### [ एकोनविंदाः प्रपाठकः ]

। २६ मातृनामा मंत्रोक्ताः अनुष्टुभ्। २ पुर० वृदवी। १० व्यवसा० षट्पदा जगती । ११, १२, १४, १६ पथ्यापंक्तिः ४, १५ व्यव० सप्तप० शक्ती। १७ व्य० सप्तप० जगती।

#### चतुर्थोऽनुवाकः।

१८ अधवी ओषधयः अनुष्टुस्।२ इप० सुरिग्हृश्ती। १ पुरविष्णक्। ४ पद्यादापरा सनु० सतिनाती। ५, १, १०,२५ पर्ध्यापंक्तयः। १२ पद्या० विराहतिशकरी। १४ इप० तिचृ० बृह्ती। २६ निचृत्। २८ सुरिक्। २४ सुर्वेगिराः धनस्पतिः अनुष्टुप्।२ स्परि० बृह्ती। १ विराह् बृह्ती। ४ वृ० पुर०

इन्द्रः, प्र० पंक्तिः। ६ खास्तारपंक्तिः। ७ विप० पादतस्मा चत्र० परस्तेनाह्ननम् व्यक्तिगती। ८-१० छपरि० वृहती। ११ पथ्यावृहती। १२ सुरिक्। १९ वि० पुर० वृहती। २० नि० पु० वृहती। २१ त्रिष्टुप्। २२ चतुष्पदा शकरी। २३ छप० वृहती। २४ त्र्यन० उष्णिगमभी शक्वरी पद्मपदाजगती।

#### पश्चमोऽनुवाकः।

९ २६ अथवी, कश्यपः, विराद् जिष्हुम्। २ पंक्तिः । ६ ज्ञास्ताग्पंक्तिः । ४, ५, २६, २५ २६ सर्वे सा ऋषयः । जनुष्टुमः । ८, ११, १२, २२ जगत्यः । ९ सुरिक् । १४ च ५० जगती । ११० (१) १६ अथवीं चार्यः विराद् । १ त्रिपदार्ची पंक्तिः । (प्र०) २-७ याजुष्यः जगत्यः ।

विराद्। १ त्रिपदाचा पाक्तः। (प्र०) २-७ याजुष्यः जगत्यः। जगत्यः। (द्वि.) २,५ साम्न्यनुष्टुमी। (द्वि.) ६ काची अनुष्टुप्। (द्वि.) ६,७ दिशाङ् गायण्यो। (द्वि.) ६ साम्री दृइती।



- ~ ·



# अथवेदेका सुनोधमाध्य।

# दशमं काण्डस्।

### (१) कृत्यादूषणं।

#### घातक प्रयोगको असफल बनाना।

यां कुल्पयन्ति वहतौ वृध्भिव विश्वरूपां हस्तैकृतां चिकित्सर्वः । सारादेत्वपं जुदाम एनाम् ॥ १ ॥ श्वीर्षण्यती नस्वती कुणिनी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा । सारादेत्वपं जुदाम एनाम् ॥ २ ॥ शूद्रकृता राजंकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता । जाया पत्यां नुत्तेवं कुर्तारं वन्ष्वृंच्छतु ॥ ३ ॥

अर्थ- (चिकित्सवः) निर्माता लोग (यां इस्तकृतां चित्रं रूपां करपयिन्त ) जिस कृत्या- घातक प्रयोग— को अपने हार्थों छनेक हपींवाली बना देते हैं, जैसे (वहती वधूं हव ) वरातंक समय वधुको सजाते हैं, (सा) वह कृत्या वह घातक प्रयोग (आरात् एतु ) दूर चली जाये। हम (एनां अप चुदामः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं॥ १॥

<sup>(</sup> विश्वक्या कीर्षण्यती नस्तती कार्णिनी ) अनेक रूपेंवाली सिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली ( कृत्याहर्षा संभृता ) बनायी कृत्या जो तैयार हुई हो ( सा कारात् एतु ) वह दूर चली जावे, (एनो अप जुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥२॥ ( पत्या जुता जाया ह्य ) पतिर्मा छोडी स्त्री जैसी (कर्तारं बन्धु) पिताके प्रस अथवा अध्वेत पास सीधी जाती है, उस प्रकार ( क्रूब्हुला, खिक्का, राष्ट्रकृता, ब्रह्मिन: कृता ) शूद, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा को हुई कृत्या ( कर्तारं ऋच्छतु ) उमके कर्ताके पास वापिस जाये ॥ १॥

# उसतिका सीधा मार्ग

ह्यानं ते पुरुष नाव्यानं जीवातुं ते दक्षताितं क्रणोिम । आ हि रोहेममृष्टतं सुखं रथमय जिनिविद्धमा वंदािस ॥ ६ ॥ अथर्व०८ । १ । ६

"हे मनुष्य ! तेरी उन्नतिके पथमें गित होवे, अवनतिके पथमें न होवे । इसी कार्यके लिये तुझे आयुष्य और वल में देता हूं। इस सुखदायी अमृतसं परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ । यहां जब तू वृद्ध होगा तव तू विद्यानका उपदेश करेगा।"





# अथविवदका सुबोध-भाष्य।

#### अण्टम काण्ड।

# दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय।

[8]

( ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आयुः )

अन्तंकाय मृत्य<u>वे नर्मः पाणा अंपाना इह ते रमन्ताम्</u> इहायर्मस्तु पुरुषः सहासु<u>ना</u> सूर्यस्य <u>मा</u>गे <u>अ</u>मृतंस्य <u>लो</u>के उदेंने भगी अग्र<u>भीदृदेंनं</u> सोमी अंजुषान् ।

11 8 11

॥ २॥

अर्थ— ( मृत्यवे अन्तकाय नमः ) मृत्युके रूपमें सवका अन्त करनवाले परमेश्वरको नमस्कार है। हे मनुष्य ! ( ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम् ) तेरे प्राण और अपान यहां शरीरमे आनन्वसे रहें। (अयं पुरुपः असुना सह )यह मनुष्य प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु ) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे॥१॥

अर्थ — ( भगः एनं उत् अग्रभीत् ) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित किया है, ( अंशुमान् सोमः एनं उत् ) तेजस्यी सोमने इसको अंचा उठाया है, ( मरुतः देवाः एनं उत् ) मरुतदेवींने इसको उच्च वनाया है, ( इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत् ) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च वनाया है।। २।।

भग आवि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

उद्नें मुरुतों देवा उद्निदाशी स्वस्तये

भावार्थ— संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरको हम प्रणाम करते हैं। मनुष्यके प्राण इस शरीरमें बीर्घकाल तक रहें। मनुष्य वीर्घजीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विचरता रहे।। १।।

परीक् ते ज्योतिरपंशं ते अर्थागुन्यज्ञासदर्यना कृष्ण्य ।
परेणिहि नवृति नाव्या अति दुर्गाः ख्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥ १६ ॥
वार्त इव वृक्षान् नि मृणीहि पाद्य मा गामश्चं पुरुष्ग्रु विष्ठप एपाम् ।
क्रुतृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्यायं वोधय ॥१७॥
यां ते वृहिष् यां इमेशाने क्षेत्रे कृत्यां वेल्गं वां निच्छ्तः ।
अप्री वां त्वा गार्हपत्येऽभिचेकः पाकं सन्तुं धीरंतरा अनागर्यम् ॥ १८ ॥
छुपाह्त्तमन्त्रेत्रुद्धं निक्षांतुं वैरं त्सार्थन्वेविदाम् कर्त्रम् ।
वदेषु यत् आमृतं तत्रार्थं इत् वि वर्ततां हन्तुं कृत्याकृतंः प्रजाम् ॥ १९ ॥
स्वायसा असर्यः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा पर्रुषि ।
छत्तिष्ठिव परेह्यतोऽज्ञाते किमिहेच्छिस् ॥ २० ॥ (२)
ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कत्स्यामि निर्ह्रव ।
इन्द्राप्री अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां ग्रजावंती ॥ २१ ॥

अर्थ- हे इत्ये ! (ते ज्योति: पराक्) तुझे वापस होनेके लिये आगे प्रकाश दीखे, (ते अर्वाक अपर्थ) तेरे लिये इघर आनेके लिये फोई मार्ग न दीखे, ( अस्मत् अन्यत्र अयमा कृणुष्य ) हमको छोडकर दूधरी ओर गमन कर । ( नाष्याः दुर्गाः नवित स्रोत्याः अति परेण हृि ) नौकाद्वारा दुर्गम नच्छे निद्योंके पार दूर चली जा। ( मा क्षणिष्ठाः ) मत् मार, ( परा हृि ) दूर चली जा। १६॥

हे कृत्ये ! ( वातः बृक्षान् इव ) वायु वृक्षोंको तोडता है ऐसे ही तू ( कर्तृन् नि मृणीहि ) हिंसा कर्ताओंका नाश कर और ( नि पादय ) उखाड डाल । (पूपां गां श्रश्चं पुरुषं मा उच्छिपः ) इनके गौ घोडे और पुरुषोंको अवाशिष्ट न रख ( इतः निवृत्य ) यहांसे निवृत्त होकर ( श्रप्रजास्त्वाय चोधय ) संतित नाशकी चेतःवनी कृत्याके वनानेवालोंको दे ॥ १७॥

(यां कृत्यां ते वर्हिपि) जो घातक प्रयोग तेरे घान्यमें (यां समज्ञाने) जो स्मज्ञानमें, और (क्षेत्रे निचल्तुः) खेतमें गाड दिया हो, जो (गाईपत्ये असी क्षभिचेरः) जो गाईपत्य अग्निमें अभिचार कर्म किया हो, (पाकं जनागर्ध सन्तं त्वा) तू पवित्र और निप्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसको निर्मल करते हैं॥१८॥

(उपाहतं अनुदुदं) लाया हुआ और जाना गया (नि-खातं वंरं त्सारि कर्त्रं अनुविदास ) गाडा हुआ वैरह्पी विनाशक आमिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ है, (यदः आभृतं तत् पृतु ) जहां वह आया हो वहां वह वापिस पहुंचे, (तत्र अस व हतंत्रों) वहां घोडेके समान अमण करें और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु ) अभिचारप्रयोग करनेवालेकी संतानोंका नाश करें ॥ १९॥

(स्वायसः असयः नः गृहे सन्ति) उत्तम लेहिकी तलवार हमारे घरमें हैं। हे कृत्ये! (ते परंति विग्न) तेरे जोटोंकी हम जानते हैं कि ने (यिवधा) किस प्रकार और कितने हैं (उत्तिष्ठ एव, हतः परा इहि) उठ और यहांसे बूर साग जा। हे (अज्ञादे) अज्ञात मारण-प्रयोग! (हह कि इच्छिस) यहां तू क्या चाहता है ?।। २०॥

है कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादी च किंप कर्त्स्यामि ) तेरी गर्दन और पाव में काट देता हूं यहांसे तू (निर्देष ) भाग जा। (इन्द्राभी बरमान् रक्षतां ) इन्द्र और अप्रि हमारी रक्षा करें। जैसी (यो प्रजानां प्रजावती ) संतानेंकिं। रक्षा मातां क्रिता हैं। २१॥

सोमो राजांधिया मृंद्धिता च भूतस्य नः पत्यो मृडयन्तु ॥ २२ ॥

अवाश्वर्वावस्यतां पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युतं देवहेतिस् ॥ २३ ॥

यद्येययं व्दिपदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सेतोईऽष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥

अस्य कित्तां कृति कृति सर्व भरेन्ती दुरितं परेहि ।

जानीहि कृत्ये कृतीरं दुहितेचं पितरं स्वम् ॥ २५ ॥

परेहि कृत्ये मा तिष्ठो विद्यस्येव पदं नय ।

मृगः स मृग्युस्त्वं न त्वा निकितुमहिति ॥ २६ ॥

उत्त दुन्ति पूर्वासिनं मत्यादायापर इष्वा ।

उत्त पूर्वस्य निम्नतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥

एतद्धि भृणु मे वचोऽथेहि यतं एयथं ।

पस्त्वा चुकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अर्थ-(सोम:राजा मृहिता) राजा सोम हमें सुख देने तथा (भूतस्य पतयः नः मृद्यन्तु) भूतों ने पित हमें सुख देनें॥२२॥ (भवाशमें देवहोतें विशुतं ) भन और शर्न ये देन देनों ने निशृत हपी हथियारको (कृत्याकृते दुष्कृते पायकृते ) धातक दुराचारी पापीके कपर (अस्यतां) फेंके॥ २३॥

<sup>(</sup>यदि क्रस्वाकृता संस्ता विश्वरूरा) यदि मारणप्रयोग तैयार हे। कर अनेकह्प धारण करके (द्विपदी चतुष्पही एयथ) हो अथवा चार पांववाली बनकर हमारे पास आजावे, तो (हे दुच्छुने! सा हतः अष्टापदी भूत्वा पुनः परा हृद्दि ) हे दुःख देनेबाले कृत्ये! वह तृं यहांसे आठ पांववाली— अतिशोध चलनेवाली होकर फिर वापिस चली जा ॥ २४॥

<sup>(</sup>जभ्यका कका स्वरंक्रता) खूब तेल कगाई और सुद्रोधित की गई ( सर्व दुरितं भरन्ती ) सब दुर्दशाको देनेवाली (परा हाँदे ) दूर चली जा। ( दुहिता स्वं पितरं हव ) जैसी पुत्री अपने पिताको जानती है उस तरह तू (कर्नारं जानीहि) अपने कर्ताको जान॥ २५॥

हे कृरथे ! (परा इिंहि ) दूर हो जा। (मा तिष्ठ ) यहां मत ठहर। (विद्यस्य इव पदं नय ) घायल हुए शिकारके स्थानको जैसा शिकारी जाता है वैसेही तू अपने स्थानको पहुंच, (सृगः सः सृगयुः स्वं ) वह सृग है और तू शिकारी है (स्वा विकर्त न महीस ) इसको काटनेके लिये त् योग्य नहीं हो, अतः तू वापिस जा॥ २६॥

<sup>(</sup> प्रांतिनं अपरः प्रति आदाय इच्चा इन्ति ) पहिले बैठे वीरका दूसरा शत्रु पकडकर वाणसे मारता है और ( प्रंदेस्य निम्नतः अपरः प्रति नि इन्ति ) और पिहला मारने लगता है उस समय दूसरा उसकी भी पीटता है, इस तरह परस्पर आधात करते हैं ॥ २७ ॥

<sup>(</sup> पुतत् हि मे बचः शृणु ) यह मेरा भाषण सुन ( अध पृष्टि यतः एयथ ) और जा जहांसे आयी थी ( यः स्वा चकार कं प्रति ) जिसने दुवे बनाया उसके पास घातक प्रयोग वापिस चला जावे ॥ ২০॥

```
रक्षेन्तु त्वाग्रयो ये अप्स्वं १ नता रक्षंतु त्वा मनुष्या । यिन्धतं ।

वैश्वानुरो रक्षतु जातवेद् दिव्यस्त्वा मा प्र धांग् विद्यतं सह ॥ ११ ॥

मा त्वां क्रव्याद्भि मंस्तारात् संक्षंतुक्षक्षाचर ।

रक्षंतु त्वा द्यो रक्षंतु पृथिवी सूर्यंश्व त्वा रक्षंतां चन्द्रमांश्व ।

अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥

वोधश्चं त्वा प्रतीवोधश्चं रक्षतामस्वप्नश्चं त्वानवद्वाणश्चं रक्षताम् ।

गोपायंश्चं त्वा जागृंविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वां रक्षन्तु ते त्वां गोपायन्तु तेभ्यो नमुस्तेभ्यः स्वाहां ॥ १४ ॥

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दंधातु सविता त्रायंमाणः ।

मा त्वां प्राणो वलं हासीदसुं तेनुं ह्वयामसि ॥ १५ ॥
```

अर्थ — (ये अप्सु अन्तः अय्नयः) जो जलोंने अग्नियां हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें। (यं मनुष्याः इन्धते, त्वा रक्षतु ) जिसको मनुष्य प्रदोष्त करतें है वह अग्नि तेरी रक्षा करे। (जातवेदाः वेश्वानरः रक्षतु ) जातवेद सब मनुष्योंमें रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे। (विद्युता सह दिव्यः मा प्रधाक् ) विजलीके साथ रहनेवाली खुलोककी अग्नि तुझे न जलावे॥ ११॥

(क्रव्यात् त्वा मा अभि मंस्त ) कच्चा मांस खानेवाला तेरा यद्य न करे। (संक्रायुकात् आरात् चर ) नाश करनेवालेसे तू दूर होकर चल। (द्योः त्वा रक्षतु ) चूलोक तेरी रक्षा करें। (पृथिवी रक्षतु ) पृथिवी रक्षा करें। (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां ) सूर्यं और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें। (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षतु ) देवी षाघातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे। १२॥

( बोधः च प्रनीवोधः च त्वा रक्षतां ) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें। ( अस्वण्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां ) न सोनेवाला और न भागनेवाला तेरी रक्षा करे तथा ( गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां ) रक्षक भौर जागनेवाला तेरी रक्षा करें।। १३।।

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें। (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें। (तेभ्यः नमः) उनकी नमस्कार है। (तेभ्यः रुवा–हा) उनके लिये आत्म-समर्थण है।। १४।।

( त्रायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः ) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रम् ( जीवेभ्यः त्वा सं+उद्रे द्धातु ) सब प्राणियोंके लिथे तया तेरे लिये पूर्ग उत्कृष्टता धारण करे। ( त्वा प्राणः वळं मा हासीत् ) तेरा प्राण घलको न छोडे। ( ते असुं अनु ह्वयामिस ) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ वृलाते है।। १५॥

दुष्टता करनेवाले दुर्ष्टोंसे तेरी रक्षा हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥ ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥ जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनको प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्भण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पयमें रखें । तेरे पास प्राण और वल पूर्ण आयुतक रहे ॥ ॥ १५ ॥

भावार्थ — जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत्, सूर्यं तथा मानवी समाज इनमेंने कितीसे तेरा अकल्याण न हो, इनसे तैरी उत्तम रक्षा होती रहे ॥ ११॥

| मा त्वी जम्मः संहेनुर्मा तमी विदुन्मा जिह्वा गर्हिः प्रमुयुः कथा | र्याः ।  |
|------------------------------------------------------------------|----------|
| उत् त्वं द्वित्या वसंवी भर्नतू दिन्द्वाभी स्वस्तये               | ॥ १६॥    |
| उत् र <u>त्रा</u> द्यीरुत् पृ <u>थि</u> व्युत् पृजापंतिरयभीत् ।  |          |
| उत् त्वां मृत्वोराेर्पधयुः सोमंराज्ञीरपीपरन्                     | ॥ १७॥    |
| अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्रं गावितः।                           |          |
| <u>इ</u> मं <u>स</u> हस्र-वर्धिण मृत्योद्धत् परियामसि            | 11 56 11 |
| उत् त्वां मृत्योरंपीपर्ं सं धंमन्तु व <u>यो</u> धसं: ।           |          |
| मा त्वा व्यस्तकेश्योई मा त्वाधुरुद्धे रुदन्                      | ॥ १९॥    |

अर्थ— ( जम्मः संहनुः त्वा मा विदत् ) विनाशक और घातक मनुष्य तुझे कमी न प्राप्त करे। ( तमः त्वा मा ) अन्यकार तेरे अपर कमी न छाये। (जिह्ना मा ) जिह्वा अर्थात् किसीके बुरे शव्व तेरे अवणपयमें न आवें। मला ( विहिं: प्रमयुः कथा स्याः ) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसे होगा? ( आदित्याः वसवः इन्द्र-अर्था) आदित्य वसु, इन्द्र और अग्नि ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये ( त्वा उत् भरन्तु ) तुझे उन्नतिकी तरफ ले जार्थे।। १६॥

(चों: उत्) गुलोक (पृथिवी उत्) पृथिवी और (प्रजापित: त्वा उत् अग्रभीत्) प्रजापालक देव तुले अपर उठावे, तेरी उन्नति करे। (सोमराज्ञी: ओपध्यः)सीम जिनका राजा है ऐसी औषधियां (त्वा मृत्यो: उत् अपीपरन्) तुले मृत्युसे अपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें॥ १७॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह भनुष्य इस लोकमें ही रहे, (अयं इतः अमुत्र मा गात्), यह इस ससारको छोडकर परलोक न जाये। (सहस्त्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामिस) हजारी वलीते युवत उपायसे इस मनुष्यको मृत्युसे हम रक्षा करते हैं।॥ १८॥

( मृत्योः त्वा उत् अपीपरं ) मृत्युसे तुझको हम पार करते हैं। (चयोधसः सं धमन्तु ) अन्न अयवा आयुक्तो धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें। (वयस्तकेइयः अग्न-हदः) वालोंको खोलकर बुरी तरहसे रोनेवाली स्त्रियां (मा त्वा रुद्दन्, मा त्वा ) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग न आवे, निश्चयसे बे तेरे लिए न रोयें॥ १९॥

भावार्थ— कोई नाशक और घातक मनुष्य तेरे पास न पहुंचे। अज्ञान और अन्धकार तेरे पास न वावे। चुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे-। स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सूर्यादि सब देव तेरा कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे॥ १६॥

प्रजाका पालक देव, द्युलोकसे पृथ्वी-पर्यंतकी शीषधियां सादि सव पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु दूर हो। सहस्र प्रकारके वलोंसे युक्त कीविधयोंको सहायतासे इसकी मृत्युको हमने दूर किया है ॥ १८।

अत्र यह मृत्युते पार हो चुका है। आयु देनेवाले देव इसको आयु वें। अत्र स्त्रियां या पुरुष इमके लिये न शोवें, क्योंकि यह जीवित हो गया है।। १९।। कः सप्त खानि वि तंतर्द श्रीपीण कणीनियो नासिके चर्धणी मुखंय ।
येषां पुरुत्रा विज्यस्यं मुझनि चतुंष्पादो द्विपदो यनित यामेम् ॥ ६ ॥
इन्नोहिं जिह्वामदेधात् पुरुचीमधा महीमधि शिश्राय वार्चम् ।
स आ वंशवितिं भ्रुवंनेष्वन्तर्पो वसानः क इ तिचिकेत ॥ ७ ॥
स्विष्कंमस्य यत्यो ल्लाटं क्काटिकां प्रथमो यः कृपालेम् ।
चित्वा चित्यं हन्वोः पूर्वपस्य दिवं रुरोह कत्यमः स देवः ॥ ८ ॥
प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वमं संवाधतन्त्र्याः ।
आन्तन्दानुगो नन्दांश्च कसाद्विति पूर्वपः ॥ ९॥
आति्रवंतििर्निकेतिः कृतो तु पुरुपेऽमंतिः ।
राद्धिः सम्चिद्धरच्यृद्धिमितिरुदित्यः कृतः ॥ १० ॥
को अस्मिन्नापो च्युदिधाद् विपृवृतः पुरुवृतः सिन्धुसृत्याय जाताः ।
तीवा श्रेष्ठणा लोहिनीस्ताम्रपूत्रा क्रुची अवाचीः पुरुपे तिरश्चीः ॥ ११ ॥

धर्य-( हमो कर्णों, नाधिके, चक्षणी, मुखं, सप्त खानि शोर्पणि कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नाक, दो आंत्र और एक मुख मिलकर सात सुराख सिरमें किसने खोदे हैं ?( येवां विजयस्य महानि चतुष्पादः द्विपदः धामं पुरुष्रा यन्ति ।) जिनके विजयकी महिमाम चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग चहुत प्रकार क्षाक्रमण करते हैं ॥ ६॥

<sup>(</sup>हि पुरूची जिह्नां हम्दोः अद्धात्।) यहुत चलनेवाली जीभके दोनी जवडीके बीचमें रख दिया है— ( अध सहीं वार्ष पाधि प्रिक्षाय!) और प्रभावशाली वाणीकी उसमें आश्रित किया है! ( धरः वसान: सः सुवनेषु धन्तः गाः वरीवर्ति !) कर्मोकी धारण करनेवाला वह सब भुवनीके अंदर ग्रुप्त रहा है! (क उत्तत् चिकेत ?) कीन भला उसकी जानता हैं!।। ७॥)

<sup>(</sup> जस्य पूर्यस्य सिस्तिष्कं, छलाटं, कछाटिकां, कपालं, इन्वोः चित्यं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं ररोह, स देवः कतमः !) १य मनुष्यका गरितष्क, माथा, सिरका विछला भाग, कवाल और जावहोंका संचय, आदिको जिस पहिले देवने जवाया धौर जो युक्तोक्में चढ गया, वह देव के नसा है ! ॥ ८॥

<sup>(</sup> पहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं संनाधतन्त्रः झानंदान् नंदान् च, उग्नः पुरुपः कस्माद् वहति १) बहुत प्रिय भीर अप्रिय मित, निद्रः, वाधाओं और यकावटों, आनंदों, झीर हपींको यह प्रचंड पुरुष किस कारण धारण करता है १॥ ९॥

<sup>(</sup> जार्तिः, जवतिः, निकंतिः अमितः, पुरुषे कृतः नु ) पीडा, दरिद्रता, बीमारी, कुमित मनुष्यमें कहांसे हैाती है ( राद्धिः, समृद्धिः, अ-वि--ऋदिः, मितः, रादितयः कुतः ।) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, शुद्धि, श्रीर स्ट्यकी प्रशृति कहांसे होती हैं ।। १०॥

<sup>(</sup> खस्मिन् पुरुषे वि-सु-मृतः,पुरु-मृत सिंधु-स्त्याय जाताः, भरुणाः, लोहिनीः, ताम्रधूमाः, जर्थाः, नवाचीः, तिरधीः, तीमाः लपः कः व्यद्धात् ? ) इस भनुष्यमें विशेष घूमनेवाले, स्वत्र घूमनेवाले, नदीके समान वहनेके लिये बने हुए, लाल रंगः वाले, लोहेको साथ ले जानेवाले, तांबेके धूर्येके समान रंगताले, ऊपर, नीचे और तिर्के, वंगसे चलनेवाले जलप्रवाह ( कर्यात् रक्कि प्रवाह ) । केसने पनीये हें ? ॥ ११॥

को अस्मिन् ह्रपर्मद्धात् को युद्धानं च नार्म च।

गातं को अस्मिन् कः केतं कश्चरित्रांणि पूर्ण ।। १२ ॥

को अस्मिन् प्राणमंत्रयत् को अपानं न्यानमं ।

समानमंस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पूर्ण ॥ १३ ॥

को अस्मिन् युद्धमंद्धादेको देवोऽधि पूर्ण ।

को अस्मिन्तस्यं कोऽनृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतंस् ॥ १४ ॥
को अस्मै वासः पर्यद्धात् को अस्यार्थरकल्पयत् ।

वलं को अस्मै प्रायंच्छ्त् को अस्याकल्पयन्ज्वस् ॥ १५ ॥
केनापो अन्वत्तुत केनाहंरकरोद् रुचे ।

उपमं केनान्वद्ध केने सायंम्वं देवे ॥ १६ ॥

को अस्मिन् रेतो न्यंद्धात् वन्तुरातांयतामिति ।

मेधां को अस्मिन्वध्यौह्त् को वाणं को नृतो दथी ॥ १७ ॥
केनेमां श्रुभिमीणीत् केन पर्यभवद्दिनंस् ।
केनाभि महा पर्वतान् केन कमीणि प्र्यं ।। १८ ॥

मर्थ- (महिमन् रूपं क: शद्धात् ?) इसमें रूप किसने रखा है? (महानं च नाम च कः शद्धात्) सहिमा और नाम यश किश्ने रखा है? (शिष्मन् गातुं कः?) इसमें गित किसने रखी है? (कः केतुं?) किसने ज्ञान रखा है? श्रीर (पुरुप चरित्राणि कः शद्धात्?) मतुष्यमें चरित्र किसने रखे हैं? ॥ १२॥

( मिस्सन् कः प्राणं धवयत् ? ) इसमें किसने प्राण चलाया है ? ( कः धपानं व्यानं ड ? ) किसने अपान और व्यानको लगाया है । ( चिस्सन् पूरुपे कः देवः समानं ध्वि शिक्षाय ? ) इस पुरुषमें किस देवने समानको ठइराया है ? ॥ १३ ॥

(कः एकः देवः धास्मिन् पूरुषे यज्ञं जद्धात्?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रख दिया है ? (कः धास्मिन् सत्यं?) कीन इसमें सत्य रखता है ? (कः धन्-ऋतम्?) कीन असल रखता है ? (कुत्व मृत्युः?) कहांसे मृत्यु होता है और (कुतः अमृतस्?) कहांसे अमरपन मिलता है ? ॥ १४॥

( सस्मै वास: कः परि-शद्धात् ) इसके लिये कपडे किसने पहनाये हैं ? क्पडे=शरीर । (अस्य प्रायुः कः छक्टपयत्?) इसकी मायु किसने संकाल्पत की ? ( प्रस्मै बळं कः प्रायच्छस् ?) इसकी वल किसने दिया ? और ( प्रस्म जमं कः छक्कपयत्?) इसकी मेग किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥

( फेन खापः जन्वतनुत ? ) किसने जल फैलाया ? ( केन खहः उचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया ( केन उपसं मनु ऐद्ध ? ) किसने उपाको चमकाया ? ( केन सार्यभवं हदे? ) किसने सार्यकाल दिया है ? ॥ १६॥

( उन्तुः जा तावतां इति, अस्मिन् रेतः कः नि-जदधात्?) प्रजातंतु चलता रहे इसिलेये, इसमें वीर्य किसने रख दिया है ( जारिमन् मेधां कः अधि-जौहत्?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है (कः वाणं ?) किसने वाणी रखी है ? (कः चृतः दधीं?) किसने नृत्यका साव रखा है ? ॥ १७॥

(केन इसां खूर्नि जोणीत्?) किसने इस मूर्भिको आच्छादित किया है ? (केन दिवं पर्यभवत्?) किसने खु-लेक्को घेरा है ? (केन महा पर्वतान् अभि ?) किसने महत्त्वसे पहाडाको ढंका है ? (पूरुष: केन कर्माणि?) पुरुष किसने कर्मोको करता है ?॥ १८॥ यही प्यापक वेवका परम स्थान है। '

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोडे, सारथी, उत्तम जिलित घोटे, यिज्ञिलित घोडे, इसका जानेका मार्ग, कौन वहां जाता है और कौन नहीं पंहुच सकता, यह सव यर्णन इस स्थानपर है। यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसीलिये इसको दीर्घकाल तक सुरक्षित रदाना चाहिये और इसको नीरोग भी रखना चाहिये। रोगी और अल्प-कीवी होनेसे यह रथ निकम्मा हो जाता है और मनुष्य अपना घ्येय प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य इसपर चढे, लगामको स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गेसे चले, अर्थात् संयमसे व्यवहार करे और अपनी उप्नित करे यही भाव इम सुश्तदारा सुचित किया गया है—

(हे) पु.प अतः उत्काम । सा अवपत्थाः (मं. ४)

(हे पुरुष) ते उत् यानं । न अवयानम् ।(मं.६)

'हे मनुष्य । त् यहांमे कपर चढ, नीचे न गिर।' 'हे मनुष्य । तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो।' मनुष्यकी यह देह इसीलिये प्राप्त हुआ है कि यह कपर चढें और कभी न गिरे। गिरना या चढना इसके आधीन है। यदि यह चाहे तो उठ भी सकता है और यदि यह चाहे तो गिर भी सकता है।यही भाव अन्य शब्दों में इसी सूक्तमें प्रकृष्ठ किया गया है—

#### ज्योतिकी प्राप्ति।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह । ते हस्तौ रभामहे । ( मं. ८ )

' है मनुष्य, इस मार्गसे आ, अंधकारके मार्गको छोड और प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ, यिव तुझे सहारा चाहिये तो हम सेरा हाथ पकडकर तुझे सहायता देनेको तैयार है। ' महा-पुष्प, साधु, सन्त, महात्मा, योगी, प्रदृष्पि, उन्नतिके पधमें सहायता देनेके लिये सवा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता छेनेके लिये मनुष्य सदा तत्पर रहें। जो निष्ठासे उन्नतिके पयपर चढना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है। उच्च श्रेणीके पुष्प उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा विना मांगे हो करते रहते हैं इसी विवयमें आगे कहा है—

अविङ् एहि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं ९) । इस ओर आ। यहां अगुम विचार मनमें धारण करके भर रह। । यहां धर्ममार्गपर आनेका जावेका है । इससे भी

विशेष महत्त्वका उपवेश यहां कहा है कि ' पराङ्मनाः मा तिष्ट ' इसमें 'पराङ्मनाः (पर+अञ्च्+मनाः) यह दाव्य विशेष रीतिसे च्यानमें रखने योग्य है। इसका अर्थे (पर) शत्रुकी (अञ्च ) अनुकुलतामें जिसका मन हो गया है। शत्रुकी और जिसका मन खुका हुआ है अर्थात की मनसे शत्रुका हित चाहता है अयवा जो शत्रुके अनुकुल होकर केवल अपना ध्यक्तिगत लाम अयवा स्यार्थपृति करना चाहता है और अपनी जातिका व्यहित होता है या नहीं यह भी नहीं देखता। इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई न हो । ऐसा मनुष्य तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः फहा है, (पराड्मना: अत्र मा तिष्ठ ) यहां विरोधियोंके आधीन अपने मनको रायकर न रह, अर्थात् न्यकीर्योके सनुकूल होकर ही यहां रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे मी इसका भाव मननीव है। जो इस प्रकारके हीनवृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्यकी पूर्तिके लिये अपने समाज और राष्ट्रका भी घात फरके पाप फरते हैं, वे दीघंजीबी महीं होते । इसलिये कोई मनुष्य ऐसी स्वायंकी वृत्ति घारण न करे। मनुष्य सदा घीरवृत्तिवाला हो, और अपना और समाजका हित साधे।

#### शोकसे आयुष्यनाश।

शोक करना भी आयुको कम करता है। कई मनुष्य गुजरे हुए युनुगौंका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन क्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहां अवनित तो होती ही है, परंतु साथ साय आयु भी कीण होती है; अत: इस सुमतमें कहा है—

गतानां मा आदिधीथाः, ये परावतं नयन्ति । ( मं ८

'गुजरे हुए मनुष्योंका स्मरण करके उनके लिये शोक न कर, क्योंकि ये शोक अयनितकी ओर ले जाते हैं। शोक करनसे अपना मन निवंछ होता जाता है। जिसके लिए शोक किया जाता है यह हो मरा हुआ होता ही है, अतः उसको तो किसी प्रकार लाग पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय स्पर्य जाता है और इसके अतिरिक्त उनका मन सवा उदास रहता है, और उनकी विचार करनेकी और श्रेस्टतम पुष्पार्य करनेकी शक्ति कम हो जाती है; इस प्रकार सवा शोकमें मन्न रहनेवाला पुष्प इस लोक और परलोकके लिये निकम्मा हो जाता है।

प्रक्रन उठता है कि बूढे और युजुर्गके नरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है दा नहीं उसके उत्तरमें वेवका कहना यह है कि—

व्यस्तर्कद्यः अघरुदः त्वा मा रुद्न्। (म, १०)
'बार्लोको अस्तव्यस्त करके सिर घोलकर, छाती पीट
कर बुरी तरहसे रोनेवाले लोग भी न रोवें। वर्योकि
मरणके पश्चात् रोने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है।
दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण
करनेसे मनुष्यको आयु वीर्घ होगी, अतः रोने पीटनेका कोई
कारण ही नहीं रहेगा, दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश
इस स्थानवर है और उसके लिये एक उपाय यह है कि
'मनको शोकाकुल न करना।' यह उपदेश सर्वसाधारण
जनेकि लिये भी बडा बोधप्रद है।

#### हिंसकोंसे बचना

बुष्ट मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसे भी आयू घटती है। बुष्ट मनुष्य और बुष्ट प्राणी सवा बुष्टता करनेके ताकमें ही रहते हैं, अतः उनसे दूर रहनेकी आज्ञा बैबने वी है—

कञ्यात् त्वा मा अभिमंस्त ।

संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं. १२)

जम्मः संहतुः त्वा मा विदत् । ( मं. १६ )

'फच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे। जो घात करनेवाला है उससे दूर हो जोर जो हिंसा-शील है वह तुसे न जाने।' इसका तात्पयं यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आघातसे किसीकी अपमृत्यु न हो। वीरवृत्तिसे युद्धाविमें जो मृत्यु होती है उसका यहां विरोध नहीं है। इसका यह आशय नहीं है कि दीर्घायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाकर घरमें छिपकर मृत्युसे बचें, यह मृत्यु तो अमरत्व प्राप्त करानेवाली है। यहां जिससे बचनेका आदेश है वह हिंसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु है। सिंह, ब्याझ, सांप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगतिसे बचनेका उपदेश यहां विया है।

#### अवनतिके पाश ।

को मनुष्य बीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको ३ ( अथवं. सु. भाष्य ) मृत्युके और अवनितके पार्शीसे वचायें। दीर्घायु प्राप्त फरनेके उपायका आज्ञय ही यह है, इस विषयमें वेखिये—

दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशेभ्यः त्वा उद्भगमित। ( वं. ३ )

सृत्योः पड्वीशं अवमुञ्चमानः । ( मं. ४ )

'विच्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निऋंतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं। मृत्युके पाशको हम खोलते हैं। 'निऋंति अर्थात् अधोगतिके पाश वर्षे कठिन होते हैं। जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनित अवश्य होती है। निऋंति क्या है ? और ऋति क्या है ? इनका स्वरूप इस प्रकार है—

निर्ऋतिः ऋतिः एकाकी जीवन सैन्यसमृह, संव. गति, प्रगति अगति, विरुद्ध गति युद्धसे भागना, अधर्मयुद्ध धमंयुद्ध मार्ग अमार्ग ভন্ননি अयनति सत्य, योग्य, असत्य, अयोग्यता नाश, विनाश रक्षण, अमरस्व अपवित्रता, पवित्रता तम, अंधकार, प्रकाश, स्यच्छता नोरोगता, रोग आपत्ति, विपत्ति संवत्ति संफट अनुकूलता विवद्य परिस्थित अनुकूल परिहिचति হাবে मृत्यु दूर करना मृत्य असत्य, असत्यमें रमना सत्य, सत्यका पालन

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनते है और उनसे कैसे वचाय करना चाहिये, इसकी कल्पना कोप्टकसे पाठकों के मनमें सहजहीमें आ सकती है। निर्ऋतिके इन पाशों को लोडना चाहिये, और ऋतिके साथ अपना संवंध जोडना चाहिये। वीर्घायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार मनन करें, इसी विषयमें और वैक्षिये—

ते मनः तत्र मा गात्। मा तिरः भृत्। ( मं. ७ ) एतं पन्थानं मा गाः। एप भीमः। ( मं. १० )

# केन-सुक्ता विचार।

#### (१) किसने अवयव बनाये ?

चतुर्थ मंत्रमें "कित देवाः " देव कितने हें, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाल है ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी " देव " शब्दका अनुसंधान करके अर्थ करना चाहिये ! "मनुष्यकी एडियां किस देवने बनायीं हैं ?" इंद्यादि प्रकार सर्वत्र अर्थ समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनोनवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने की नसा भाग, अवयव तथा इंदिय बनाया है ? यह प्रश्नीका तारपर्य है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

#### (२)ज्ञानेंद्रियों और मानासिक भावना-ओंकेसंबंधमें प्रक्त ।

मंत्र छः में सार्त इंद्रियोंके नाम कहे हैं। दो कान, दो नाक, दो आंख और एक मुख। ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं। वेदमें अन्यम इनको हो १ सप्त ऋषि, २ छ अश्व, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अपिन, ५ सप्त जिहा, ३ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है। उस उस स्थानमें यही अर्थ जानकर मंत्रका अर्थ करना चाहिये। गुदा और मृत्रहारके और दो गुराय हैं। सब मिलकर नी गुराख होते हैं। ये ही इस शरीररूपी न्गरीके नी महाहार हैं। मुख पूर्वहार है, गुदा पश्चिमहार है, अन्यहार्इनसे छोटे हैं। (इसी स्का मंत्र ३१ देखों)

यद्यपि " पूरुष " शब्द (पुर्-वस ) उक्त नगरीमें वसने-वालेका नोंध कराता है, इसिलये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहांका तर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है। " चतुष्पाद और द्विपाद " शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका घोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार सन्य मंत्रोंमें देनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्शिक वैसी नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है। मंत्र ९,१० में " मित समित " आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि

प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके चोषक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है।

मंत्र आठमें ''रत्रंगपर चढनेवाला देव कीनसा है ? यह प्रश्न अल्यंत महत्त्वपूर्ण है। यह मंत्र जीवात्माका मार्ग यता रहा है। इस प्रश्नका दूसरा एक अनुक्त भाग है वह यह है कि, ''नरक्षमें कीन गिर जाता है ? '' तात्पर्य जीव स्वर्गम क्यों जाता है ? और नरक्षमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पह्छुपोंके प्रश्न हैं। १ आप्रिय, स्वप्न, संयाम, तंद्री, आर्ति, अवर्ति, निर्मति, अमित ये शब्द हीन अवस्था पता रहे हैं, २ और प्रिय,आनंद, नंद, रादि, समृद्धि, अव्यादि, मिति, उदिति ये शब्द उद्य अवस्था बता रहे हैं। दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है। पाठक विचार करनेपर उस संबंधको जान सकते हैं। तथा—

#### (३) रुधिर, प्राण, चारित्य. अमरत्व आदिके विषयमें प्रवन ।

मंत्र ११ में चारीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लेंग समझने हें, कि चारीरमें चिरा- भिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोने इंडा है । परंदु इस अयर्व वेदके मंत्रोमें वह स्पष्ट ही है । चिरिका नाम इस मंत्रमें ''लोहिनीः जापः'' है, इसका जर्य ''(छोह-नीः ) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला (कापः) जलः' ऐसा होता है। अर्थात् कियरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोहा जिसमें है वहीं ''लोहिन्त'' (लोह+इत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक '' अच्लाः जापः' अर्थात् लाल रंगवाला जीर दूसरा ''ताझ-धूम्नाः जापः' तांबेके जंगके समान मलिन रंगवाला । पहिला छुद रक्त है जो हृदयसे वाहिर जाता है और सब चारीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो चारीसमें भ्रमण करके और वहांकी चुदता करनेके प्रधात् हृदयकी शोर वापिस आता है । इस

प्रकारकी यह आर्थ्यकारक रुधिराभिसरण की योजना किसने की है, यह प्रश्न यहां किया है। किस देवताका यह कार्य है? पाठको सोचिये।

मंत्र १२ में प्रश्न पूछा है, कि "मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रयस्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस देवताके प्रभावसे दिखाई देता है ? "इस मंत्रके "चरित्र " शब्दका अर्थ कई लोग " पांव " ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता। क्योंकि स्थूल पांवका वर्णन पहिले मंत्रमें हो चुका है। यहां स्क्ष्म गुणधर्मोंका वर्णन चला है। तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके याथ चारित्र्य हो अर्थ ठीक दिखाई देता है।

मंत्र १५ में "वास:" शब्द "कपडों" का वाचक है। यह जीवात्माके छपर जो शरीररूपी कप हें हैं, उनका संबंध हैं, धोती आदिका नहीं। श्रीमझगबद्गीतामें कहा है कि—" जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्नोंको छोड़कर नये प्रहण करता है उसी प्रकार शरीरका खामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है। (गीता २१२२)" इसमें शरीरकी तुलना कपडोंके साथ की है। इस गीताके छोकमें "वासांसि" अर्थात "वासः" यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अर्थवेवेदके मंत्रसे ली हुई है। कई विद्वान् यहां इस मंत्रमें "वासः" का अर्थ "निवाम" करते हैं, परंतु "परि-- अद्घत् (पहनाया)" यह किया बता रही है कि वहां कपडोंका पहनाना अभीष्ट है। इस आत्मापर शरीरक्षी कपडे किसने पहनाये ? यह इस प्रश्नका सीधा तापर्य है।

#### (४) मन, वाणी, कर्म, मेथा, श्रद्धा तथा वाह्य जगत् के विषयमें प्रश्न । (समष्टि—व्यष्टिका संबंध)

मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहें ये, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आग मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जांयगे। तास्पर्य इससे वेदकी शैलीका पता लगता है,(१) अध्यात्ममें व्यक्तिका संवंध,(२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिदैवतमें संपूर्ण जगत्का संबध है। वेद व्यक्तिसे प्रारंभ वरता है और चळते चलते

सम्पूर्ण जगत्का ज्ञान यथाकम देता है। यही वेदकी शैलो है। जो इसको नहीं समझते, उनके ध्यानमें उक्त प्रश्नों की संगति नहीं आती। इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये।

वेद समझत है, कि जैसा एक अवयव हाथ पांव आदि शरीरके साथ जुडा है, उसी प्रकार एक शरीर समाज साथ संयुक्त हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है। 'ब्याक्त समाज और जगत्''ये अलग नहीं हो सकते। हाथ पाव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ लगे है और सब प्राणियोंकी समिष्टि संपूर्ण जगतसे संलग्न हो गई है। इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं। (चित्र अगले २० में पृष्ठपर देखों)

सोलहवें मंत्रमें ''काप, कहः उपा, सायंभव'' ये चार शब्द कमशाः बाह्य जगत्में ''जल, दिन, उपःकाल कोर सायंकाल" के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें ''जांवन, जागृति, इच्छा कौर विश्रांति'' के सूचक हैं। इसलिये इस सोलहवें मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना 'उनित है। ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लेगोंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवन में हैं। पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें।

संत्र १७ में फिर वैयक्तिक वातका उहेख है। प्रजातंतु अर्थात् संततिका तांता (धारा) टूट न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्थ है यह बात यहां स्पष्ट कही है। तैतिरीय उपीनपदुमें ''प्रजातंन्तुं मान्यवच्छेत्सीः (तै०१।११।१)" संतति हा ताना न तोड । यह उपदेश है। वहीं भाव यहां सुचित किया है। यहा दूसरी बात सुचित होती है कि वीर्य योंही खोने हे लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतित करनेके छियेही है। इसलिये कामोपभोगके आतिरेक्में वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुराक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही खर्च करना चाहिय। इसी सूच-में आगे जाकर संत्र २९ में कहेंगे। के "जी त्रहाकी नगरीकी जानता है उसको बह्म भौर इतर देव उत्तम इंद्रिय, दीर्घ जीवन और उत्तम संत्रति देते हैं। " उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके प्रश्नको देखना चाहिये। वंश अथवा कुलका क्षय नहीं होना चाहिये, और संतितका कम चलता रहना चाहिये; इतना नहीं परंतु उत्तरोत्तर संतातिमें शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये उक्त सूचना दी है। अज्ञानी लोग वीर्यका दुर्व्यसनोंमं कर देते हैं, और उससे अपना और सर्थात् सूर्यरे प्रकाशित मागमें तू रह। 'इसीसे छायु दीर्घ होगी। जो लोग तंग मकानके अंधेरे तंग कमरोंमें रहते हैं, जहां सूर्यप्रकाश उनको नहीं मिलता से अत्पजीवी होते हैं। शरीरके चमडीपर सूर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये। योडासा मी अधिक सूर्यप्रकाश चमडीपर लगनेपर जिनको कष्ट होते हैं वे वीर्घजीवनके अधिकारी नहीं है। मनुष्य सदा कपडोंसे वेण्टित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रह जाते है। यवि मनुष्य स्वयांतपस्नान करें तो उनके रक्तमें सूर्यकिरणोंसे जीवनिवधुत् प्रविष्ट होगी और उनको अधिक लाभ होगा। सूर्यके विषयमें प्रकारिनवध्में कहा है—
आदित्यों ह वे प्राणो रियरेंच चन्द्रमा रियर्घ पतत्सर्घ यन्मूर्त चामूर्त च तस्मान्मूर्तिरेंच रियः॥ ५॥
प्राणः प्रजानासुद्यत्येष सूर्यः॥ ८॥ (प्रका उ.,)

'सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रिय है। यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है। 'इतनी सूर्यकी महिमा है, अतः इस सुक्तमें कहा है कि, 'सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड। वर्योंकि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा बढ़ती है। जो जो प्राणी सूर्यप्रकाशसे अपना सबध तोड़ते है वे अल्पाय होते हैं। सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसिल्ये इससे दूर होना ठीक नहीं। सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका जीवन वीर्घ करते हैं इस विषयमें निम्नलिखित मश्रमाग इष्टव्य है—

भगः अंग्रुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राप्ती स्वस्तये उत्। ( मं. २ )

मातिरिश्वा वातः तुभ्यं पवताम्। ( मं ५ ) आपः अमृतािन तुभ्यं वर्षन्ताम्। ( मं ५ ) इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु। ( मं ७ ) अग्नयः जातवेदाः वैश्वानरः दिन्यः विद्यतः ते रक्षन्तु।

य्नयः जातवदाः चश्वानरः ादव्यः विद्युतः त*रक्ष*न्तु । ( मं. ११ )

द्योः पृथिनी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् । ( म. १२ )

त्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दघातु । ( मं. १५ )

आदित्या वसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्धरन्तु । ( मं. १६ ) चौः पृथिवी मजापतिः सोमराधीः ओपघयः त्वा मृत्योः उद्पीपरन् । ( मं. १७ )

ं पृथ्यीस्थानर प्राप्त होनेवाले देयता पृथ्यी, जल (आप्), अग्नि, वायु, वसु, (सोमगाज्ञीः ओपध्यः) सोमादि खीपधियां, (प्रजापतिः) प्रजापालक राजा, यैश्वानर, जातवेवा खादि है, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवाले अन्तरिक्षं (आपः) मेघस्यानीय जल, मातरिश्वा वाता, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विद्युत् (प्रजापतिः) मेघ आदि देवता है और द्युलोकमें रहनेवाले घोः, सूर्यं, आदित्यं, भग, प्रजापति (परम आत्मा) आदि देवता हैं, ये सब वेयता मनुष्यको दीर्घ वायुष्य देवें। इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणीकी दीर्घायुक्त साय है। प्राणी तृषित होनेपर जलसे प्राणधारण करता हैं, मूख लगनेपर औषधिवनस्पतियां फूलोंफलों और कन्दोंने प्राणीको जीवन देती हैं, सूर्यंप्रकाश तो सभी पदार्थोंमें जीवन देता हो है इसी प्रकार अन्यान्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है।

ये सब देव ( वयो-ध्रमः ) आयुको धारण करनेवाले हैं, ये ( सध्मन्तु ) मनुष्यको दीर्घजीवन प्रदान करें। इन देवोंसे जीवनज्ञित प्राप्त करनेका ही नाग यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परंभावयन्तःश्रेयः परमवाप्स्यथ॥(म गी. ३।११)

' यज्ञमे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सवको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सव परम श्रेय प्राप्त करोगे। 'इस प्रकार मनुष्यसे यज्ञका संवंध है, अत. इस सुषतमें कहा है कि—

वर्हिः प्रमयुः कथा स्यात् ? ( मं. १६ )

'यज्ञ विघातक कंसे होगा ? 'सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जाये तो वह कभी विघातक नहीं हो सकता, प्रत्युत पोषक हो होगा। इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य व्यवनी शक्तिका विकाम कर सकता है और यहां ज्ञानन्दसे रहकर दीर्घजीवन प्राप्त कर सकता है। इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां। अयं पुरुषः असुना सह। ( मं. १ ) ( मं. २० )

इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः। ( मं. २ )

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते असुं अनु ह्रयामसि । ( मं. १५ )

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंको प्रसन्न करके तेरे अन्दर प्राण, अपान, आयु मन, बल आदि स्थिर रहें। ' अपीत् मनुष्यको वीर्घजीवन प्राप्त हो।

ते जीवातुं दक्षतातिं क्रणोमि। (मं. ६)

मनुष्यमें जो जीवन और बल हैं वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञके लिये ही है। मनुष्यको जो वीर्घाय प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है— अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुज्ञ मा गात्। (मं.१८) मृत्योः त्वा उद्पीपरम्। (मं.१९) त्वा आहापें, त्वा अिदं, पुनः नवः आगाः। (मं.२०) हे सर्वांग! तं सर्वे चक्षुः ते सर्वे आयुः च अविदम्।

त्वत् निर्ऋति मृत्युं अपनिद्धमस्ति । यक्ष्मं अपनिद्धमस्ति । (मं. २१) सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामस्ति । (मं. १८)

'यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोकमें न जावे, अर्थात् न मरे ! मृत्युसे तुझे बचाया है ! मृत्युसे तुझे लौटा लाया हूं, मानो तू नया होकरही बा गया है, तेरा नयाही जीवन बन गया है ! हे सर्वागसंपूर्ण मनुष्य ! चक्षु, बायु बादि सब तुझे प्राप्त हुए है ! तुझसे दुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हो गए है ! हजारों बलबीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है । '

इस प्रकार दोघंजीवन प्राप्त करनेमें मणिमंत्र औषिषिके विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनी होती है। वीघंजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखे जा सकते है।

#### तम और ज्योति।

त्वत् तमः व्यवात्, अप अक्रमीत्। ते ज्योतिः अभूत्। (मं. २१)

' तुझसे अन्धकार दूर हो चुका है और तुझे प्रकाश प्राप्त हुआ है। 'इस मंत्रमें जीवनके एक महान् सिद्धान्तको स्पष्ट

किया है। मनुष्यका भीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है पर बहुत थोडेही लोग इसका अनुभव करते हैं। प्रत्येक मनुष्यके चारों ओर एक एक प्रकाशका वर्तुल स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक होता है, उतना उसका वर्तुळ बडा और प्रभाव्याली होता है। जिसका आदिमक बल कम है उसका प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है। यह प्रकाशवर्नुल भले ही छोटा या कमजोर हो तो भी आकाशतक, नक्षत्रींतक फैलने योग्य विस्तृत होता है। मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य मरने तक अपने अन्तिम अनुभव वतला सकता है, वह इम बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है। अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता जाता है वह वैसा कहता भी है। मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्यकार या अविद्याका आवरण पडना ही मृत्यु है। अन्तसमयमें जब यह प्रकाशवर्तूल केवल अंगुष्ठमात्र रह जाता है तो उस मनुष्यकी मृत्य हो जाती है। यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया गया है। 'हे मनुष्य! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा था, वह अब दूर हो गया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है। 'यह २१ वें मंत्रभागका आक्षय है। यह आत्मप्रकाशका अनुभव है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहां तक इसका यह प्रकाशवर्तुल फैला रहता है, मरण समयमें बहांसे प्रकाशवर्तुल शनैः शनैः छोटा होता जाता है। बेहोशीका अर्थ ही प्रकाशवर्तुलका संकोच होना है। बेहोश होनेवाला मनुष्य कहता ही है कि मेरा आँख के सामने अंघेरा छा गया। इसका स्पव्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला हुआ था वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हो गई और वह मूर्चिछत हो गया।

#### दो मार्गरक्षक।

इयामश्च रावलश्च यमस्य पथिरक्षी भ्वानौ । (मं.९)

'काला और श्वेत ऐसे वो यमके मार्गरक्षक श्वान है।' यहां 'श्वान' शब्दका अर्थं कई लोगोंने 'कुत्ता' किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि 'यमके वो कुत्ते यस-लोकके मार्गमें रहते हैं।' परंतु यह अर्थं ठीक नहीं है। 'श्वान' शब्दका अर्थ यहां '(श्वान्न; श्वः+न) जो कल नहीं रहता' यह है। यह नाम सूर्य अर्थात् कालका है, श्वेत शानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओं अनुकुलता संपादन की जाती है और ज्ञानसेही अपने अखमय
निवासके लिये उनकी सहायता ली जाती है; अयवा जो ज्ञानस्वरूप परत्रहा है वहीं सब करता है। उक्त प्रथ्नका तीनी
स्थानों में अर्थ इस प्रकार होता है। यहां भी '' ब्रह्म '' जब्दसे
शान, अप्तमा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्यों कि
केवल शान आत्मा से भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें " दैव-जनीः विज्ञः" अर्थात् दिव्यप्रजा परस्पर अनुकूल यनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती है, यह भाव है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नेक उत्तर भी 'ज्ञानसे यह सब होता है' यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि "सन् क्ष-न्न" उत्तम क्षात्र किससे होता है ? क्षतों अर्थात् दुःखोंसे जो त्राण अर्थान् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुःख, कष्ट, आपति, हानि, अवनित आदिसे बचाव करनेकी काफि किमसे प्राप्त होती है, यह प्रश्न है। इसका उत्तर "कानसे यह शक्ति जाती हैं। यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जेसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें विलक्त् सत्य है।

" दूसरा न-क्षत्र किससे होता है ?" यह चीथा प्रश्न है। यहां "न-क्षत्र " शब्द विशेष अर्थने प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो सारागण हैं उनको "नक्षत्र " कहते हैं, इमलिये कि में (ने करान्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात्

है वह यहां अभीए है। यह अर्थ छेनेसे उक्त प्रश्नका तात्पर्य निम्नालिखित प्रकार हो जाता है, " कियसे यह दूसरा निपरनेका सद्गुण प्राप्त होता है ?" इसका उत्तर " ज्ञानसे निपरनेका सद्गुण प्राप्त होता है ?" यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, यह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें स्टाय है वैसाहां समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि यह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकती। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन गंत्रोंमें व्यक्ति छीर समाजकी रणतिके तत्त्व उत्तम प्रमारें कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके दंदिय, राष्ट्रके पांच ही जन रक्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओं का अभ्युदय होता है, रनमें दुःख पूर करनेका सामर्थ्य ज्ञाता है और ज्ञानके कारण वे, कभी ज्ञपनी श्रेष्ठ जनस्थासे गिरते नहीं। यहां भ्ञानवाचक मद्भ शान्द है, यह पूनोंक प्रकारही ''ज्ञान, आतमा, परमाश्मा, परमद्भा' का चाचक है, क्योंकि सस्य ज्ञान इनमें ही रहता है।

#### (७) अधिदैवत ।

इस प्रश्नोत्तरम त्रिलेकि विषय था गया है, इसका योदाहा विचार स्क्म दृष्टिंस करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है। और जगत में भी है। देखिये—

| लेक    | व्यक्ति <b>में</b> | राष्ट्रमें        | जगन्में            |
|--------|--------------------|-------------------|--------------------|
|        | <b>६</b> प         | <b>र</b> प        | <i>ह</i> त्प       |
|        |                    | ( विश: )          |                    |
|        | नाभिये गुदा-       | जनता              | <b>પૃ</b> ધ્વી     |
| भृः    | तकका प्रदेश,       | <b>স</b> লা       | ( ভারি )           |
|        | पांच               | धनी और कारीगर लोग |                    |
|        |                    | (क्षत्रं )        |                    |
| भुव:   | छाति और            | श्र लोग           | <b>ं</b> वतिरक्ष   |
|        | हृदय               | लोकसभा            | ( वायु ) इंद्र     |
|        |                    | समिति             |                    |
|        |                    | ( লয় )           |                    |
| खः     | सिर                | ञ्चानी लोग        | बुलोक              |
| र्लर्ग | मस्तिष्क           | मं।त्रिमंडल       | नमा मंडल ( सुर्य ) |
|        |                    |                   |                    |

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और खुलोकों को अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है कि उक्त तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है। उक्त कोष्टकसे तीनों लोक न्यक्तिमें, राष्ट्रमें और जगत्में कहां रहते हैं, इसका पत्ता लग सकता है। न्यक्तिमें सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है। शरीरमें अधिष्ठाता जो अमृत आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहांका सब कार्य चलाता है। अमृत राजशिक्त राष्ट्रीय त्रिलोकी सिर्मितता करती है। तथा अमृत व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकी धारणा कर रहा है।

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रों में किये सब ही प्रश्न संप्र-हीत हो गये हैं। यह बात यहां विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिय कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं. मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं। इस प्रकार ये प्रश्न व्यक्तिकी त्रिलोकी के विषयमें स्थूल शरीरके छबंधमें हैं। मंत्र ९, १० में मनकी शाक्ति और भावनाके प्रश्न हैं. मंत्र ११ में सर्व शरीरमें व्यापक रक्तके विषयका प्रश्नहै. मंत्र १२ में नाम, रूप, यश, ज्ञान और चारित्रयके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में जन्म मृत्यु आदिके विषयमें प्रश्न हैं। मंत्र १७ में संतात बीर्य आदिके प्रश्न हैं। ये सब मंत्र व्यक्तिके शरीरमें जो त्रिलीकी है, उसके संबंधमें हैं। उक्त मंत्रीका विचार करने से उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। इन मंत्रोंके प्रश्नोंका कम देखनेसे पता लग जायगा कि वेदने स्थूलसे स्थूल पांवसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्म-शक्तिके विचार पाठकों के मनमें उत्तम शातिसे जमा दिये हैं। जह शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके चेतन आत्मातक अनायाससे पाठक आ गये हैं ! केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकों में इतना अद्भुत ज्ञान उत्पन्न हुआ है। यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और प्रश्नोंके क्रमकी है।

चोबीसवें मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने घारण की है। इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, " ब्रह्मही इस त्रिलोकीका धारण करता है।" अर्थात शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह " आश्यासिक माव " यहां स्पष्ट हो गया है। इस प्रकार प्रचास प्रश्नोंका उत्तर इस एकही मंत्रने दिया है।

अन्य मंत्रों में (मंत्र १६, १८ से २४ तक्) जितने प्रश्न पूछे हैं उनके " आधिमौतिक " और " आधिदैनिक" ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैष्यिकिक भाग पूर्व विभागमें आ गया है। इनका उत्तर भी २५ वा, मंत्र ही दे रहा है। अर्थात सबका धारण " ब्रह्म " ही कर रहा है। तार्थि संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही " ब्रह्म " शब्दमें समाया है। प्रश्नके अनुसार " ब्रह्म " शब्दके अर्थ " ज्ञान, आत्मा परमातमा, परब्रह्म " आदि हो सकते हैं। इसका संबंध पूर्व स्थानमें बतायाही है।

व्यक्तिमें लीर जगत् में जो 'प्रेरक' है उसका 'ब्रह्म' शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया । परंतु यह केवल शब्दकाही बोध है, प्रस्रक्ष अनुभव नहीं है। शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिंता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रस्रक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ! हमें शरीरका ज्ञान होता है बीर बाह्य जगत्को भी प्रस्रक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्यामी प्रेरकको नहीं जानते !! उसकी जाननेका उपाय अगले मंत्रमें कहा है—

#### त्रह्म-प्राप्तिका उपाय ।

इस २६ में मंत्रदें अनुष्ठानकी विद्या कही है। यही अनु-ष्ठान है जो कि, आत्मरूपका दर्शन कराता है। समसे पहिली बात है " अथवीं" मननेकी । " अ-धर्वा " का अर्थ है निश्चल। धर्व का अर्थ है गति अथवा चंचलता। चंचलता सब प्राणियों में होती है। शरीर चंचल है, उससे इंद्रियां चंचल है, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरतीं। उनसे भी मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हद्दी नहीं है। इस प्रकार जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिका आविर्भाव नहीं होता। जब मन, इंद्रियां और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रयट होती है।

भासनों के अभ्यास वे शरीर की स्थिरता होती है, और शारी-रिक भारोग्य प्राप्त होने के कारण सुख मिलता है। ध्यान से इंद्रियों की स्थिरता होती है और भक्ति से मन शांत होता है। इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है। इस-लिये इस योगी को "स-धर्वा" अर्थात् " निश्चल" कहते हैं। यह निश्चलता प्राप्त करना बडेही अभ्यासका कार्य है। सुगमतासे साध्य नहीं होती। साले। साल निरंतर और एक निष्ठासे

| अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि ।                                |         |
|----------------------------------------------------------------|---------|
| कुणोम्यस्में भेषुजं मृत्यो मा पुर्वापं वधीः                    | 11 % 11 |
| जीवलां नेघारियां जीवन्तीसोपंधी महस् ।                          |         |
| <u>त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्या अंधिरतातये</u>       | 11 & 11 |
| अधि बूहि मा रंभथाः सूजमं तंबैव सन्त्सवीहाया इहास्तुं ।         |         |
| भवांशर्वी मृडतं शर्म चच्छतमप्रिध्यं दुर्ति धंत्रुमार्युः       | स ७ ॥   |
| अस्मै मृत्यो अधि बूहीमं दंयस्वीदितोर्चयमंतु ।                  |         |
| अरिंष्टः सर्वीद्गः सुश्रुज्जरसां ज्ञतहायन आत्मना मुर्जमञ्जताम् | 11 < 11 |

अर्थ— ( अयं जीवतु ) यह पुरव जीवित रहे, ( मा मृत ) न मरे। ( इमं सं ईरयामिस ) इसकी हम सचेत करते हैं। ( अर्स्म भेवजं कृणोभि ) इसरे लिये में बीवध बनाता हूं। हे ( मृत्यो ) मृत्यो ! ( पुरुपं मा वधीः ) इस पुरुपका वध न कर ॥ ५॥

<sup>(</sup> यहं अरिप्र-तातये ) मं सुषका विस्तार करनेके लिये ( जीवलां ) जीवन वेनेवाली ( नधारिपां ) हानि न करनेवाली ( जायमाणां सहमानां सहस्वतीं ) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और वल वढानेवाली, ( जीवन्तीं अस्मै हुवे ) जीवनीय औषिको इसे वेता हूं ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>अधि ब्राहि) त उपदेश कर, (मा आरमथाः) बुरा वर्ताय न कर. ( इमं स्टुज ) इस पुरुवको जगत्में चला (तव एव सन् ) तेराही होकर यह ( सर्वहायाः इह अस्तु ) पूर्ण आपुतक यहां रहे। (भवा-रावों) हे मद और शबं! तुम दोनो (मृडतं) सुखो करो, ( शर्म यच्छतं ) सुख दो। ( दुरितं अपिसध्य ) पापको दूर करके ( आयुः धत्तं ) दीर्घ आयु प्रदान करो।। ७॥

है ( मृत्यो ) मृत्यो ! ( अस्मे अधि बृद्धि ) इसको उपदेश कर, ( हमं दयस्व ) इसपर वया कर । ( अयं इतः उत् एतु ) यह इस विपत्तिसे अपर उसे । और ( अ-रिष्टः सर्वोङ्गः ) पीडारिहत सद संगीसे पूर्णं, ( सु-श्रुत् ) उत्तम ज्ञान या श्रवण शिक्तसे युक्त होकर ( जात्मना भुजं अञ्जुतां ) अपनी शिक्तसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ — यह मनुष्य दीघंजीवी होवे, शाव्र न मरे । ऐसी शिंदत इसमें संचालित करते हैं। इस रोगीको हम खोषध देते हैं । इसकी मृत्यू न हो ।। ५ ।।

इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूं।यह आयुष्य वढानेवाली, यल देनेवाली, दोप हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है। ६।।

इम दीर्घजीवनके उपायका उपदेश जनताको दे, कोई बुरा आचरण म करे, यह पुरुष इससे निर्दोष होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

इसको आरोग्य प्राप्तिका उपवेश हे, मृत्यु इसपर इस सभय दया करे, यह सब प्रकार अभ्युवयको प्राप्त होवे, इसके सब अवयव पूर्ण रीतिसे बढ़ें, निर्वोष हों। यह ज्ञानवान् होकर पूर्णायु होषे और अन्ततक अपने प्रयत्नसे अपने लिये आवश्यक मोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देशनों हेतिः परि त्या वृणक्त पारयांमि त्वा रजंस उत् त्वां मृत्योरंपीपरम् ।

आराद्रिंग कृत्यादं निरूहं जीवातंवे ते परिधि दंधामि ॥९॥

यत् ते नियानं रज्ञसं मृत्यों अनवध्ध्येष् ।

पथ इमं तस्माद रक्षंन्तो ब्रह्मांस्मै वर्षे कृण्मसि ॥१०॥

कृणोमि ते प्राणापानौ ज्ञरां मृत्युं द्वीर्थमायुः स्वस्ति ।

वैवस्त्रतेन प्रहितान यमदूर्ताव्यत्वोऽपं सेषामि सर्वीन् ॥११॥

आरादरांति निक्षितं परो ग्राहिं कृत्यादंः पिशाचान् ।

रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तमं ह्वापं हन्मसि ॥१२॥

अभेष्टं प्राणममृतादायुंष्मतो वन्ने जातवेदसा ।

यथा न रिष्यां अमृतः सज्जूरसस्तत् ते कृणोमि तद्दं ते समृष्यताम् ॥१३॥

अर्थ— (देवानां हितिः त्वा परिवृणकतु) देवोंका शदा तुहे दूर रखे। (त्वा रजसः पारयामि) तुहे रजस्से पार करता हूं। (त्वा सृत्योः उत् अपीपरं) तुहे सृत्युते कराया है, तू सृत्युते दूर हो चुका है। (क्रव्यादं अपि आरात् निर्द्धं) मांसभक्षक विश्वको दूर रखता हूं। (ते जीवातवे परिधि द्धामि) तेरे जीवनके छिये मर्यादा निश्चित करता हूं॥ ९॥

हे सत्यों ! ( यत् ते अञ्चधर्षे रजसं नियानं ) जो तेश वर्जिषय श्रोमय मार्ग है ( तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः ) इस मार्गसे इस पुरुषक्षी रक्षा करते हुए इम ( अस्मे झास वर्म क्रुण्मिल ) इसके क्षिये ज्ञानका कवय करते हैं ॥ १०॥

(ते प्राणापाने। जरां सृत्युं दीर्घ आयुः स्वस्ति छणोमि) तेरे लिये प्राण भपाम, ब्रुग्या, दीर्घ भायु भौर भन्तमें मृत्यु कस्याणमय करता हूं। (वैवस्वतेन प्रीहतान् खरणः सर्वान् यमदूसान्) विवस्वान सूर्यसे उत्पन्न कालके भेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाके सब यमदूर्तोको (अपसेधामि) में वूर करता हूं॥ ११॥

(अरातिं) शतु, (तिर्ऋतिं) दुर्गति, (ब्राहिं) रोग, (क्रज्यादः) मांसमक्षक जन्द्र, (पिशाचान्) मांस कानेवाके (रक्षः) विनाशक और (यत् सर्वे दुर्भूतं) जो सब लहितकारी है, (तत् तम इव) उसको नम्धकारके समान (परः आरात् अपहन्मसि) दूर हटाता हूं॥ १२॥

(असृतात् आयुष्मतः जातवेद्सः अग्नेः) समर, स्रायुणाके जातवेद समिते (ते प्राणं वन्वे ) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूं। (यथा असृतः न रिष्णाः) जिससे समर होकर तू न विनष्ट होगा। (सजूः असः) उसके साथ रह, (तत् ते समृष्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे॥ १६॥

भावार्थ— देवोंके तस्त्र तुक्षंपर न गिरं। तुक्षे भोगवृत्तिसे परे के जाता हूं। सुखुको इटाता हूं। सुदाँको जलानेवाका भामि तेरे पाससे तुर होने और तू पूर्णायुकी लन्तिम सर्यादातक जीदित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका भर्तिक्य मार्ग है, ख्यापि उससे इस इसकी रक्षा करते हैं। जीर इसकी झानका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १०॥

प्राण भपान, बुद्धावस्था, दीर्घ जायु आदिके कारण तुसे सुख प्राप्त हो ! तुसे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनकी में दूर करता हूं ॥ ११ ॥

शतु, विवित्त, रोग, विनाशक, घातक, जीए शीणता बरनेवांके को होंगे अनको दूर हटाला हूं ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अप्ति देवले में तेरे छिये प्राण छाता हूं। इससे तेरी मृत्यु नहीं होगी। तूं यहां जीवित रह और ममृद्धिसे युक्त हो॥ १६॥

४ ( नथर्व, सु. भाष्य )

(२) फैलनेसे उसका सबके साथ संबंध आता है। (२) वह विपुल होनेके बारण ही चारों तर्फ फैल रहा है। (४) मधकी घोमा उसी कारण होती है, इसलिये वह सुशोभित भी है। ये ''स्रष्ट'' घन्दके अर्थ सब कोशोंमें दें और इस प्रसंगमें बटे योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए क्ईयोंने ''उत्पन्न हुआ'' ऐसा असिद अर्थ रेक्टर इस मंत्रका अर्थ करनेका यरन किया है। इसका विचार पाठक है। कर सकते हैं।

इस मंत्रमें " खटा-३: " तथा "वसूत्राँ३" शब्द प्छत हैं। प्छत स्वरका उच्चार तीन गुणा लंदा करना चाहिये। प्छत शब्दका उच्चारण अत्यंत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहां आनंदाितशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको जाननेसे अत्यंत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभव में आनेसे उस आनंदका पारावार ही क्या कहना है ? इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्छत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुरुपका परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उक्त प्रकार था जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत भर जाता है, वह गोकमोहसे रहित अनएव अर्यंत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मशानका और एक फल देखिये—

#### (११) ब्रह्मज्ञानका फल

वद्यानगरीका यो दासा अधिक वर्णन इस २९ वे मंत्रमें है। 'अमृतेन आदृता वद्याणः पुरिः'' अर्थात् "अमृतमे आदृत व्रद्यकी नगरी है।" यहां "अ-मृत "शब्दसे अज, अमर, अजरामर आसा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरिमें भारमा परिपूर्ण है। आसा अ-मृत रूप होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर वन जाता है। इसलिये इरएक दो ययाशिक इस मार्गमें प्रयस्न करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कहां है, उस स्थानका पता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीकी यथावत् जाननेसे ब्रह्म और ब्राह्म प्रवन्न होते हैं और उपायकको चक्छ, प्राण और प्रजा देते हैं। "ब्रह्म" ब्राह्म "श्रात्मा, परब्रह्म" का बीध होता है और "ब्रह्म "ब्रह्म देव, अर्थात् अपि, वायु, रिव, विद्युत, इंद्र, वर्षण कादि देव बोधित होते हैं।"

ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसम्वता होती है और संपूर्ण इतर देवोंकी भी प्रसम्बता होती है। प्रसम्ब होनेसे, ये सम देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासको तीन पदार्थीका अर्थण करते हैं। ये तीन पदार्थ ''चक्क, प्राण खाँद प्रजा' नामसे इस मंद्रमें कहे हैं।

"चल्ल "शन्दसं इंदियेका योध होता है, सब इंदियों में चल्ल सुख्य होनेसे, सुद्यका प्रहण करनेसे गौणोंका स्वयं बोध होता है। " प्राण " शन्दमें आयुका योध रोता है। क्योंकि प्राणहीं आयु है। "प्रजा" सन्दसे "अपनी आरस संति " सी जाती है। तापर्य "चल्ल, प्राण और प्रजा " शन्दों के कमशः (१) संपूर्ण इंदियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सत्तम संतितिश योध होता है। स्वासनास प्रस्न हुए ब्रग्न और देव उक्त तीन बातें अर्थण करते हैं। ब्रह्मज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम वल और खारोग्य, (२) अतिटोर्घ आयुष्य और (३) सुत्रजानिर्माण की शक्ति ब्रह्मजान से प्राप्त होवी है। इनमें मनकी शांति, बुद्धिकी समता और आरिमक पळकी संपन्त्रता अंतर्मून है, यह बान पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उक्त सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शांतिके अभावमें, बौदिक समता न होनेपर तथा आरिमक निर्वर्लता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माण की शक्यता है। ये सद्गुण तथा इनके सिवाय अन्य सव शुम गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

मयाकी ज्या शीर देवों की प्रसन्ता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है। हमारे आयंराष्ट्रमें प्राचीन कालके लोग अति दार्घ आयुष्यसे संपन्न थे, बलिष्ट ये और अपनी इच्छानुसार छीपुरप संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान् ग्र्र आदि जिस चाहे उस प्रष्टितिकी संतति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें रातपथ माग्रमके अंतिम अध्यायमें अथवा बहुद्दारण्यक उपनिपद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शक्दोंमें लिखे हैं। इतिहास प्रयोगें इस विषयकी बहुतसी छाद्दियों हैं। पाठक वहां इस यातको देख सकते हैं। उसका यहां उदरण करने हे लिये स्थान नहीं है। यहां इतना ही बताना है कि, बहातान होने से अपना शारीरिक स्वास्प्य संपादन करके अतिदीध आयुष्य प्राप्त करने के साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतित की उत्पत्ति की जा सकती है; जिस कालमें, जिस

देशमें, जिन लोगोंकी यह विद्या साध्य होगी वे लोग ही धन्य हो सकते हैं। एक कालमें आर्थोंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्त हो सकती है।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्राह्मज्ञान होनेयोग्य शिक्षाप्रणाली होनी चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपनयन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अभ्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्ष की अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना सर्वभव नहीं है। अष्टावक, शुक्राचार्य, सन्दक्रमार आदिकोंको वीस वर्षके पूर्व हो तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बडी कमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सरपुरुष भरतखंडके इतिहासमें बहु नहीं हैं। तात्पर्य विशेष योग्यतावाले पुरुष जो कार्य अल्प आयुमें कर सकते हैं, वही कार्य मान्यम योग्यतावालेंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, और क्विष्ठ योग्यतावालेंको बहुतही काल लगेगा। इसलिये यहां सबसाधारण रीनिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तितक उक्त योग्यना प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् ग्रहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान जलक करनेकी संभावना छोई क्रविषय कोटीकी वात नहीं।

आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय वृद्धोंकाही है ऐसा समझा जाता है, जनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे ''ब्रह्म-चारि''योंका हो है। बन्में गुरुकुलोंमें रहते हुए ये ''ब्रह्म-चारी '' ही ब्रह्मप्राप्तिका उपाय कर सकते हैं भौर ब्रह्मचर्य-आश्रम की समाप्तितक ''ब्रह्म-पुरी'' का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१ शारीरिक खास्थ्य, (२) दीर्घ आयुध्य भौर (३) सुप्रजा निर्माण की शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं। इस रीतिसे सच्चे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी वनकर, ब्रह्मनिष्ट रहते हुए उत्तर तीनों आश्रमोंमें शांतिके साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी जमलपत्रके समान निर्लेप और निरोंप जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श विसष्ट, याज्ञवलक्य, जनक, श्रीष्टणण आदि हैं।

हरएक आयुर्मे ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये । यहां उक्त बात इसालिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत्में सची शांति स्थापन कर-नेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका वडा सौमाग्य प्राप्त दो सकता है । अस्तु । यह मंत्र और भी बहुत बातोंका वोध कर रहा है, परंतु यहां स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यहां नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिस इस मंत्रका अभिक विचार करेंगे। इखी संत्रहा और स्पष्टिकरण अगले मंत्रमें है, देखिये-

मंत्र २९ में जो कथन है उसीका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है। त्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है। (१) हाति वृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके चक्ष लादि इदिय उसको छोउते नहीं, (२)और न प्राण उसको उस वृद्ध अवस्थाके पूर्वही छोउता है। प्राण जलदी चला गया तो अकालमें मृत्यु होता है, और अल्प आयुमें इदिय नष्ट होनेसे अधापन लादि शारीरिक न्यूनता कष्ट देती है। व्रह्मजानीको ये कष्ट नहीं होते।

| सार .     | वर्षकी | आयुतक      | कुमार      | <b>अवस्था</b>    |
|-----------|--------|------------|------------|------------------|
| सोलह      | ,,     | 19         | बाल्य      | ,,               |
| सत्तर     | 75     | ٠,         | तारुण्य    | 11               |
| सी        | ,,     | ,,         | <b>ब</b> ढ | », .             |
| एकसे। वीस | 71     | <b>5</b> ) | जीर्ण      | पश्चात् मृख्यु 🛚 |

ब्रह्मज्ञानीका प्राण जरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता । इस सवस्थातक वह आरोग्य और ज्ञांतिका उपभाग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है । जैसा कि भीष्मिपितामह आदिकोंने किया था। (इस विषयमें भानंबी आयुज्य "नामक पुस्तक देखिये)

तास्पर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो अभौतिक अमृतका लाभ होता है तथा आरिमक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है वह अलगही है। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

#### (१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी ।

यह मनुष्यशरीर ही "देवोंकी अयोध्या नगरी " है। इसके ने। द्वार हैं। दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मुझद्वार और एक गुदद्वार मिलकर ने। दरवाने हैं। पूर्वद्वार मुख है और पिश्वमद्वार गुदा है। पूर्वद्वार में केर प्रदेश होता है और पिश्वमद्वार वाहिर गमन होता है। अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करने के कार्य निश्चित ही हैं। प्रत्येक द्वार में रक्षक देन मौजूद हैं और वे कभी अपना नियोजित

```
सोऽरिष्ट न मंरिष्यसि न मंरिष्मिस मा निमः ।
न न त तर्त्र मियन्ते नो यंन्त्यधमं तर्मः ॥ १४॥
सर्वो न तत्रं जीवित गौरश्वः पुरुषः प्रशुः ।
यत्रेदं नवां कियते परिविजीवंनाय कम् ॥ २५॥
परि त्वा पात समानेश्योऽभिचारात सर्वनधुस्यः ।
अमंमिर्भवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिपुरस्वः शरीरम् ॥ २६॥
ये मृत्यत् एकंशतं पा नाष्ट्रा अतितार्योः ।
मुझनतु तस्मात् त्वां देवा अभेवेश्वान्ररादधि ॥ २७॥
अभे शरीरमसि पार्यिष्णु रेक्षोहासि सपत्नहा ।
अभी अभीव्चार्तनः प्रसुदुनीमं भेष्जम् ॥ २८॥
```

अर्थ— हे (अ-रिष्ट) वहिंसित मनुष्य! (सः त मरिष्यिति) वह तू नहीं मरेगा। (न मरिष्यिति, मा विभेः) नहीं मरेगा, वतः मत दर। (तत्र म वे म्रियन्ते) वहां नहीं मरते हैं तथा (अधमं तमः नयन्ति) हीन बन्धकारके प्रति भी नहीं जाते हैं॥ २४॥

( यन इदं ब्रह्म) जहां यह क्यान सौर (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके छिपे सुखमयी मर्यादा की जाती है (तन्न) वहां (गीः अभ्वः पशुः पुरुषः) गाम, बोहा, पश्च सौर मनुष्य ( सर्वः वै जीवति ) सब कोई जीवित रहता है ॥ ३५॥

(समानेभ्यः सयन्धुभ्यः) समान बान्यवासि होनेवाळे (सिमचारात् त्वा परिपातु) हमळेसे तेरी रक्षा होवे। त् (अ-मिन्नः असृतः वा अतिजीवः) णक्षीण, अमर और दीर्पंजीयी हो। (असवः ते दारीरं मा हास्तिषुः) प्राण तेरे दारीरको न छोडे ॥ २६॥

(ये एकशतं मृतवः) जो एकसौ एक मृत्यु हैं, (या अतितायीं। माष्ट्राः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाकी हैं (तस्मात्) उससे (देवाः वेश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर मिल्ली शक्तिसे (त्वां) तुझे (अधिमुञ्जन्तु) मुक्त करें ॥ २७॥

(अर्ग्नः पारियण्णु शरीरं असि ) मिलका पार करनेवाका शरीर त् है (रक्षोद्दा सपत्नद्दा असि ) मातकों भीर शत्रुकोंका नाशक त् है। (अथो अमीवचातनः) भीर रोग दूर करनेवाका है। (पू-तु-दुःनाम भेपजं) पवित्रता, वृद्धि भीर गति देनेवाका यह भीषभ है॥ २४॥

आवार्थ-- अब त् नहीं मरेगा। जतः जब बरनेका कारण नहीं है। जहां कोई मरते नहीं जीर जहां अंबेरा नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको काया है ॥ २०॥

जहां यह ज्ञान शौर दीर्घजीवनकी विद्या है वहां गाम घोडा मनुष्य भावि स्तव दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥ अपने बन्धवानभवेंकि आक्रमणसे केरी एक्षा करते हैं। तू नीरोग होकर दीर्घायु हुना है। तेरे प्राण तुसे अब नहीं छोडेंगे ॥ २६ ॥

जो सेंकडों प्रकारसे मानेवांके मृत्यु हैं, भीर नाशके जो मन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृवासे दूर हों ॥ २० ॥ तैजस तरवका पानीर ही तेरा है । अतः तू स्वयं भातकींका माश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है । सेरेडी अन्यर पवित्रता, युद्धि भीर गति करनेकी शक्ति है । अतः सससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

## दीर्घायु यननेका उपाय।

## मृत्युका सर्वाधिकार।

दीर्घायु बननेकी इन्छा हरएक प्राणीके खन्तःकरणमें रहती है। परंतु मृत्युका अधिकार सबके कपर एकसा है, इस विषयमें इस स्कर्म कहा है—

मृायुरीशे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । ( मं. २६ )

"द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका विकार है।" द्विपाद प्राणी यो पाववाले होते हैं जैसे मनुष्म, पक्षी वादि। चतुष्पाद प्राणी चारपाववाले पशु वादि होते हैं। इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुख है। अर्थात मृत्युके काधीन ये सब प्राणी हैं। मृत्युके वाधिकारके बाहर इनसेंसे कोई नहीं है। सबकी वान्तमगति मृत्युके आधीन है। मृत्यु जयतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा नयतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चादेगा, तब प्राणी यहांसे चल वसेंगे। इसिक्ये मृत्युसे दयाकी याचना करते हैं—

#### मृत्यो ! इमं द्यस्व । (मं. ८)

"हे मृत्यु ! इसपर दया कर । " सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा । जीर यहि उसने प्राणियोंपर कोध किया, तो किर उनकी रक्षा कीन करेगा ? परंतु देसा देसा जाय तो सृत्युके हाथमें सर्वाधिकार रहते हुए भी वह नियमोंके आधीन है । वह भी विशेष नियमसे चळता है, अतः असकी प्रसन्नता होने के कुछ वियम हैं। इन नियमोंके अनुसार चळनेवाळोंको ही लाभ हो सकता है । अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । यही उपदेश करने बोग्य विषय हैं। इस कारण कहा है—

## जीवनीय विद्याका उपदेश।

मधिवृद्धि। (मं० ७) अस्मै अधि वृद्धि। (मं० ८) भरमे वृद्धा वर्म कुण्मिसा (मं० १०) सर्वो वै तत्र जीवित गौरश्वः पुरुषः पृशुः। पत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिविजीवनाय कम्॥ (मं० २५) " मनुष्णेंको इस तीयतीय विधाका रपदेश कर।
मनुष्णेंको दीर्बायु वननेके नियमोंका रपदेश दे। तिसर्थे
जीवनकी जवधितक सुरुप्रेंक रहनेका थीर दीर्धजीवनके
विथमोंका हान सबको रुपदेशहारा दिया जाता है, वहाँ
मनुष्य तो दीर्धजीवी होते ही हैं, परंतु इस देशके गाय बोढे
बादि पशु भी दीर्बजीवी होताते हैं।"

दीर्घजीवनकी विद्या है, रस्में प्राणिगोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके किये विदेश नियम हैं। उन जीवनीय नियमोंका क्षाम जगवाको देनेके किये अवदेशक नियुष्ट करना पाहिये। इनका यही कार्य होगा कि ये प्रामप्राममें जांग, वहांकी जनवाका जीवनकम देखें, सनका व्यवहार देखें कीर उनके रहने सहनेके छन्नुसार उनका दीर्घजीवन होनेके किये थोग्य उपदेश हैं। इस प्रकार हरएक प्रामके कोगोंको अपदेश दिया जाय। उनसे जो भूकें होती हों, रानके विषयमें रानको समझाया जाय कौर रागके जीवनमें ऐसा परिवर्षन छाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने मोग्य दैनिक व्यवहार वे कर सकें।

#### ज्ञानका कवच।

इस सुक्तके दसवें मंत्रते ' द्राह्म वर्म ' कथित ' क्वान-करी कवच ' यनानेके विषयमें कहा है। ज्ञान यह बढा भारी कवच है। लन्य कवच ये खुद कवच हैं। सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है। मानो, ज्ञानके कवचकी निचडी श्रेणीपर अन्य कवच होते हैं। इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे शक्षिक सुरक्षित होता है। यहां तो यहांतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया छसको तो मृत्युकाभी छर नहीं रहता। हतना ज्ञानके इस कवचका सामध्ये है। मृत्युका सामध्ये सबसे सधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है कसपर मृत्युके शसभी कार्य नहीं कर सकते। ज्ञानका कवच जिसने पहन लिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड सकता है, देखिये—

अवसुश्चन्मृत्युपाशानशस्ति । (मं०२) देवानां हेतिः त्वा परि मृणक्तु । (मं०९) ''मृत्युके पार्शोको भीर सप्रनितके सम्प्रनोंको तोद हो। मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो ' देन ' यह प्रश्न करने हैं, यह हैं ' केन ' शहदका सहस्य । यह प्रश्न मनुष्यकी सान-मुना भिद्ध परनेदाला हैं, पाठक इस शहदकी महस्य जानें कीर अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें।

में दिस शदितसे बोलता हूं, किस शिवतसे सोचत हूं, किस शिवतसे जावित रहता हूं, किस शिवतिसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके खाधारमें दौन हैं, तह हसदा निर्माण क्यों करता है १ ये प्रक्ष हें जा हरप्रक सनुस्यके मनमें सापत होने चाहिया परंतु किन मनुष्यों करता करणमें ये प्रकृत उठते हैं १ पाठकों विचार तो कांजिये।

अर्थात् मनुष्यजानि अगणित वर्षोसे इस भूमंडलपर उत्वक्त हुई हैं, पश्नु अभीतक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं नने जो 'केन' इस प्रश्नको कर सकते हैं' और उत्तर मुयोग्य शुरुधे प्राप्त होनेतक सुप नहीं रह सकते ।

जैसे अन्यान्य कृषिकीटक हैं जन्मते खीर मरते, वैसेश

मनुष्य प्राणी भी जनमते जीर मरते और में क्यों जनमकी प्राप्त हुआ और क्यों मर गया इसका विचारतक करते नहीं। जवने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्छ-ने स्पष्ट कर दिया है। मानवजीवनके विषयमें कई प्रश्न कहीं हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायेंगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवित एफल भी हो जायगा।

शतः पाठक इस जिज्ञासा-मुद्धिकी जामित करनेवाले इस केनम्करा गनन करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शाफी हे उस शद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त वरके अपने जीवन-का सार्थक करें। मानवी जीवनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है। आशा है कि इस केनमूक्तने जो यह जिज्ञासा जाप्रतिका-साधन बताया है वह आचरणमें लाकर मण साधक गिद्ध बनेगें।

## (३) सपरननाशक वरणमंणि।

(ऋषि:- अथवा । देवता- वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रसाः । )
अयं में वर्णो मृणिः नंपन्द्र्यणो वृषां । तेना रंमस्व त्वं शत्रृत् प्र मृणिहि दुरस्यतः ॥ १ ॥
प्रेणांन्छ्णीहि प्र मृणा रंभस्व मृणिस्ते अस्तु पुरष्टता पुरस्ताद ।
अवारयन्त व्रणेनं देवा अभ्याचारमस्रीराणां श्वःश्वः ॥ २ ॥
अयं मृणिर्वरुणो विश्वभेषतः सहस्राक्षो हरितो हिर्ण्ययः ।
स ते शत्रृत्वर्यसन् पादयांति पृत्रस्तान् दंश्लाहे ये त्वां द्विपन्ति ॥ ३ ॥

णर्थ-( से अर्थ वरणः मिणः) मेरा यह वरण मिणं ( तृपा सपत्नक्षयणः ) चलवान् है और शत्रुओं ना नाश करनेवाला है। ( तेन ) उसके सहस्थमें ( रहं शत्रून् का रभस्य ) तृ शत्रुका नाश कर कीर (दुरस्थतः प्र मणीटि ) दृष्ट इच्छा करनेवालीं जा नाश का ॥ ३॥

<sup>(</sup> एनान् प्र शृणादि ) इनकी मार, (प्रमृण ) नाश कर, ( का रभस्व) नष्ट कर । यह (मणिः) मणि ( ते पुरस्तात् पुरएता जस्तु ) तेरे अप्रभागमें अनेदाला क्षप्रेमर होते । (द्रेचाः चरणेन ) देवोंने इस चरण मणिसे ही (असुराणां श्वः श्वः क्षभ्याचारं ) छातुरींके प्रतिदिन होतेवाले क्षरयाचारींका ( धवारयस्न ) निवारण दिशा ॥ २ ॥

<sup>(</sup> शयं परणो मणिः दिखमेषतः ) यह वरणमणि सब कीपधियाँका मार है। ( सहसाहः हरितः ) सहस्र आंखवाला, सब दुःखाँका हरण फरनेवाला है और यह(हिरण्ययः) मुवर्णसे युक्त है(सः ते प्रात्नृत् अधरान् पादणाक्षे) रह तेरे सब रात्रुआँको नीचे गिराता है। (यं स्वा हिप्पन्ति) जो तेरा हेप करते हैं ( तान् पूर्वः दम्मुहि ) उनको मबसे पूर्व दपाहर नीचे रसी ॥३॥

अयं ते कृत्यां वितंतां पौरुषेयाद्वं भुयात् । अयं त्वा सर्वस्यात् पापाद् वंरुणो वारियिष्यते॥४॥ अर्णो वारियाता अयं देवो वन्स्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्ट्स्तर्म् देवा अवीवर्त् ॥ ५ ॥ सप्ते सुप्तवा यदि पत्रयासि पापं मुगः सृति यति धावादर्ज्ष्टाम् । परिक्षवाच्छक्कतेः पापवादाद्वं मृणिवर्णो वारियिष्यते ॥ ६ ॥ अरीत्यास्त्वा निर्म्नत्या आभिनाराद्यो भ्यात् । युत्योरोजीयसो वृधाद् वर्णो वारियिष्यते॥७॥ यन्मे माता यन्मे पिता आतंरो यच्चे मे स्वा यदेनेश्रकृमा व्यम् । तती नो वारियष्यतेऽयं देवो वन्स्पतिः ॥८॥ वृत्योन् प्रच्येथता आर्त्वच्याः मे सर्वन्धवः । अस्त् रजो अप्यंगुस्ते येन्त्वध्मं तमेः ॥ ९ ॥ अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायुष्मान्त्सवपुरुषः । तंमायं वर्णो नृणिः परि पात् दिशोदिशः॥१०॥ (७) अयं मे वर्ण उरिष्टा राजां देवो वनस्पतिः । ११ ॥ स मे शत्रृत् विवाधित्वाः सस्यंनिवार्छरान् ॥ ११ ॥

सर्थ-( सर्य वरणः) यह वरण मणि (ते विततां कृत्यां ) तेरे चारों ओर फैले हुए कृत्याप्रयोगका, ( पौरुषेयात् भयात्) मनुष्यकृत भयसे, ( सर्य त्वा सर्वस्मात् पापात् ) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे ( वारियष्यते ) निवारण करेगा ॥ ४ ॥

( अयं वरणः देवो वनस्पतिः ) यह वरण माण वनस्पति देव (वारयाते ) दुःखनिवारक है । ( यः यहमः धास्मिन् धा-विष्टः ) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, ( तं उ देवा अवीवरन् ) उसको देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥

(स्त्रप्तं सुद्ध्वा) खप्तमें निद्राके समय (यदि पापं परयसि) यदि तू पापके दृश्य देखता है (यति अजुष्टां स्वति धावत्) यदि अयोग्य गतिसे कोई दौडे, (शकुनैः परिक्षवात्) शकुनिके अलंत दुष्ट शब्दसे और (पापवादात्) निन्दाके शब्दों (धर्म दरणो मणिः वारियव्यते) यह वरण मणि निवारण करता है ॥ ६॥

(श्वरात्याः निर्फरयाः ) शत्रुभयसे, विनाशसे, ( क्षाभिचारात् क्षयो भयात् ) विनाशक प्रयोगसे और अन्य अयसे,(स्ट्रयोः कोजीयसो वधात् ) मृत्युके भयानक वधवे ( स्वा वरणः वारयिष्यते ), तुक्षे यह वरण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥

ं यत् में माता ) जो मेरी माता, ( यत् में पिता ) जो मेरा पिता ( यत् च में आतरः ) जो मेरे भाई, जो मेरे (स्वाः ) आप्तजन तथा (चयं यत् प्नः चक्रम ) हम सब जो पाप करते रहे हैं, (ततः ) उसे पापसे (क्षयं वनस्पितः देवः ) यह वनस्पित देव ( नः वार्यिष्यते ) हमारा निवारण करेगा ॥ ८॥

( से सबन्धवः श्रातृत्याः ) मेरे बांधवोंके साथ जञ्जगण ( वरणेन प्रव्यथिताः ) वरण मणिक कारण पीडित होकर ( असूर्व रजः सपि अगुः ) अन्धकारमय धूळिमय स्थानको प्राप्त हों। ( ते अधम तमः यन्तु ) वे निकृष्ट अन्धकारको प्राप्त हों॥ ९॥

( सहं सरिष्ट: ) में अविनाशी, ( अरिष्टगुः ) अविनाशी वस्तुओं को प्राप्त करनेवाल। ( आयुष्मान् सर्वपुरुपः ) दीर्घायु और समस्त पुरुषार्थी जनोंसे युक्त हूं। ( धयं वरणः मणिः ) यह वरण मणि ( दिशोदिशः मा परि पातु ) समस्त दिशाणोंमें मेरी रक्षा करे ॥ १०॥

( समं वरणः राजा वनस्पतिः देवः ) यह वरण मणि राजा वनस्पति देव ( मे उरिस ) मेरी छातीमें विराजता हुआ (सः मे शत्रून् वि वाधवां भिरे शत्रुओंको पीटा देवे (इन्हः दस्यून सम्मान् ह्व ) जैसा इन्द्र असुरों और शत्रुओंको ताप देता है ॥ १९॥

सामाजिक भौर राजकीय क्षेत्रमें शत्याणारी शत्रु भी इन्सें संमिटित हैं। राक्षस शब्दसे इन सबका घोष दोता है।

७ दुर्भूत= जो भी बूरा होना है यह सम दूर हरना चाहिये; हरएक प्रकारकी तुगईको हटाना चाहिये।

८ तमः= षक्षान, धीनता शादि सम तमोगुणके प्रधार वृत करने चाहिय । इससे दरएक प्रकारकी जवनति होती है सीर बहरायु भी होती है ।

९ रजः= [ के विषयमें पूर्व स्थलमें कहा है। है, यह शब्द यहां हन संग्रोमें नहीं जाया है पीछिके संग्रसे लिया है।]

१० व्यक्तिचार— (समानेश्यः स्वन्धुश्यः व्यक्तिः) पवने समान नो पवनी सम्यवाबोळ प्रविचे साई हैं, इनसे हमले होते हैं। ये इक्ले भी विधावक होनेने इनके फारण विपत्ति सौद मृत्युमी होते हैं। एतः प्रविच्यक्ति होते हैं। एतः प्रविच्यक्ति होते हैं। एतः प्रविच्यक्ति होते हैं। एतः प्रविच्यक्ति होते। ये पुरु प्रकारके हमले हैं, इनसे मिल इनके प्रकारके भी हमले होते हैं ये (विध्यमेश्यः अयन्धुश्यः अभिचारः) प्रविची सम्यवामे विपरीन सम्यवामले भाष्ट्र होते हैं। होते हैं, प्रवे होते हैं वे भी प्रकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, प्रवः इस प्रकारके शाप्तु महाके किये द्र करन चाहिये। छोई किसीके क्रवर हमला न करे सीर सम्भ नागन्द प्रसण् रहते हुए सुससे रहें।

११ दारीरं असयः मा हासियुः= किसी कर्य प्रकारसे होनेवाके घडाछ मृत्यु भी ग हों। सब छोग (अ-मान्नः) मियळ न हों, (अ-मान्नः) अकालमें न मरं, छौर (अतिशीवः) अविदीवें कालता जीवित रहें : मनुष्यको ये तीन पार्वे साध्य करना है कि मिरयळ न रहना, अकालमें म मरमा और जितदीचें वायु प्राप्त करना। इसके विरुद्ध छीन विवाह जो ये हैं, एक मिरयळ होगा, रोगायिकोंसे क्षीण होगा; व्सरा घळाळसे उथा घणादिसे पीढित होना और ज्ञस्य बायु होना। सनुष्यका प्रयरम हन विपत्तियोंको ह्रानेके छिये होगा चाहिये।

१२ एक हातं मृत्यदः = एक सी एक मृत्यु हैं। मृत्यु हतने जने ह प्रकार हैं। एन सब को हदाना मनुष्यका कर्ते व्य हैं। जीवनविधाने नियमों के अनुकृत क्यवहार करने से वे सब जपमृत्यु होते हैं। जो महामृत्यु है वह दूर होना परंतु हुटेगा वहीं, जपमृत्यु सी हों, या जिल्ह हों, वे सब यूर किये जासक हैं।

१३ नाष्ट्राः= जो जम्य गातक साधम है वे भी ( झिति-तार्याः ) बूर करने योज्य हैं। जिम जिम कारणने ममुज्य बादि प्राणीका नाम होता है, बात होना है, झें गता होनी है, ध्यनति होती है, दश्चित एक जानी है वे सर कारण हटाना बखेंग पायद्यक हैं।

१४ तस्मान् मुञ्जनु पूर्वोक्त विवक्तियेति प्रयाव करनेका नाम मुक्ति है। यह मुक्ति मनुष्य हमी छोकमें प्राप्त कर सकता है और यह प्राप्त करना मनुष्यका धावइपक कर्तव्य है। 'वैधानर' की कृपासे यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वैधानर उमदो कहते हैं कि, जो (चिश्च) सप (सर) मनुष्यों हा एक सभेष्य चंच होता है। मानव संघने धावना ऐमा क्यादार करना धादिये कि जिससे सब्का मुख यहे, सपकी कप्रति हो सौर कोई पीछे न रहे। संघटित प्रयक्ति सपका भटा हो सक्ता है। संघटना मानवी कप्रविका मृद्य मंत्र है।

हम प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विषयिक कारण दिये हैं चौर उनकी दूर करनेके उपाय भी कहें हैं। पाठण इनका विकेष विचार करें।

हमसे पूर्व पात ही दिया है कि वेदको शीन घाठें मिद करना धमीए हैं— (१) एक (अ—मिद्रः) लोग मिद्रक त हों, हृष्टपुष्ट गीरोग चौर सुद्रह वनें, (२) दूमरे छोग (अ—मृतः) चमर जीवनसे युक्त, वर्धात् धमुखरूपी सुरामय जोवनवाले वने चौर (१) चीमरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीयी वनें। वेदको धमीए हैं कि मनुष्य समाज ऐसा घने, यही पात धम्यं शब्दोंसे निल्लिक्ति मन्त्र मागोंमें दिने हैं—

ते बिच्छियमाना जरद्धिः अस्तु। (मं १) द्राधीय अयुः प्रतरं ते द्यामि। (मं.२) अयं जीवतु, मा मृत इमं समीरयामि, सर्वहाया दृहास्तु। (मं०७)

" वेशे सविष्टिस गृहावस्था होये। दीर्घ सायु उन्हण्ट-रूपसे येरे लिये भारण करता हूं। यह मनुष्य जीवित रहे, मत मरे, इसको सचेत करता हूं यह पूर्ण सायु होकर यहां रहे।"

ये सब संद्र भाग सनुष्यकी दोर्ग सायु होने योग्य समाप्तकी रचना करनेके सुचक हैं। दीर्व सासु प्राप्त करनेके हिये स्वक्तिके खंदरका तथा समाजके कल्यरका पाप कम होना चाहिये, इसकी स्वना देनेके किये कहा है—

अपलेष्य दुरितं घत्तमायुः। (सं. ७)

"पापको तूर करके दीर्घ लायुको धारण करिये!" बही दीर्घायु प्राप्त करनेका ठपाय है। जनतक कंदर पाप होगा, एवतक बायु क्षीप ही होती लायगी। व्यक्तिका पाप व्यक्तिसें होता है और संघका पाप संघमें होता है, हल पापने जैसी व्यक्तिकी वैसी संघकी जायु श्लीण होती है। जल: पापको तूर करना दीर्घायु प्राप्तिके किये लस्यंत खावर्यक है। जल पाप तूर होगा, तब मनुष्य सी वर्षकी धायुके किये खोग्य होगा—

जीवतां ज्योतिः अर्वाङ् अभ्येष्टि त्वा द्यातवारयाय साहराभि । ( मं० २ )

ते जीवातवे परिधि दघामि ! ( मं. ९)

" जीवित छोगों की जमोति के पास जा, तुसे सी दर्षकी दी हैं जायुके किये में खारण करता हूं। तेरे किये सी दर्पकी जायुक्यकी धवधी निश्चित करता हूं। " यह सी वर्षकी जायुक्य मर्यादाका निश्चय धन होगों के किये हो सकता हैं कि जिन्होंने ध्याना जीवन पवित्र किया है, पापरहित्र किया है जोर पुण्य लंखय से युक्त किया है। इस प्रकार दी धंजीवनके साथ मनुष्यके पापपुण्यका संबंध है। पाठक इस वावका जादहर विधार करें।

#### प्राणधारणा

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिय शरीरमें प्राण दियर रहना चाहिये। प्राण जवतक जगक बादस्थामें शरीरमें रहेगा तप-तक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह पात स्पष्ट करनेके रिये कहते हैं—

ते असुं बायुः पुनः आभराधि । (नं. १)

" ठेरी लायु कीर प्राणको तेरे क्षन्दर में पुनः सर देवा हूं।" यह हस किये कहा है कि पाठकों के प्रन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसी के प्राण शस्यन्य निर्गंत हुए हों तो भी उनमें पुनः यक भर विया जा सकता है। इस कारण निर्वेत बना हुआ सनुस्य हताश घ होने, निरुत्साहित म बने; पांतु उत्साह चारण करे कि में वेदकी प्राञ्चाके सनुसार बकर किर निर्मा बक प्राप्त कर सफता हूं प्रोर शपधे

५ ( खबरे, छ. भागा )

सन्दर प्राणका जीवन पुनः संचारित करा सकता हूं। यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

वाताचे प्राणमाविदं सूर्याखश्चरहं तव । यत्ते प्रनस्त्वयि तद्धारयामि संवित्स्वाङ्गेवंद जिह्नयालपन्॥ ( मं. १ )

" वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षु तेरे किये प्राप्त करता हूं, इस प्रकार एँ सब लंगोंसे युक्त हो, सन भी तेरे जन्दर स्थापित करता हूं तू जिह्नासे सावण कर ।" यहां जीवनका साधन वताया है। वायुसे प्राण प्राप्त होता है, सूर्यंसे भांख प्राप्त होती है। सूर्पदर्शन करनेसे नेश्रके बहुत दोष दूर होते हैं, सुभेशाम प्रतिदिन टक्टफी छगा≅र सूर्यदर्शन करनेसे छहुँचोंके जांत सुधर गये हैं, जीर जिनको खायनकके दिना पहना झलंभव था वे छक्त छपायसे विचा भायनक पढने छंगे हैं। हुसी प्रकार जिनको प्राण स्थानके रोग होते हैं, क्षय राजयक्षा जादि तथा रफ स्थानके पाण्डुरोग जादि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायुके खेवनसे मीर योग्य प्राणा-वामादिसे गौगिक उपायाँसे पुना बारोग्य प्राप्त दोता है। हुसी प्रकार मृत्तिका, जह, छान्नि, सूर्यंपकाश, वनस्रति, षौषधि, चन्द्रप्रछाश, विधुत् बादिके योग्य सेवनसे और उत्तम प्रयोगसे पुनः रत्तम जीवनकी और दीर्घणायुकी प्राप्ति हो सक्वी है। दीवंशीवन खीर धारोग्य प्राप्तिका खति संक्षेपसे यह साधन है। सनुष्यके सब जंग, जवयव इंद्रियां वादि सबका सुधार इससे हो सकता है। यह हपाय विना मृत्य बहुव टांशोंसे हो सकता है और युक्तिपूर्वेफ करनेसे काम भी निश्चयसे हो सहवा है। यह 'निसर्गचिकिःसा' का मुब्मंत्र है। पाठक इसका इस इष्टिसे विचार करें। यह छपाय किस रीविसे फरना चाहिये, इस विषयमें निम्निकिखिन मंत्र विशेष सनन पूर्वक देखने योग्य है-

अप्ति जातमिव प्राणेन त्वा संघमि ॥ ( मं. ४ )

'' नवीन उत्पत्त हुए सिनिक्समान प्राणमे तुझे यक देता हूं।" हवग कुण्टमें, चूलेमें या किसी सन्य स्थानगर सिन्न प्रदीस करनेके समय प्रारंभमें चहुक सावधानीसे सिनिक्को संदवायु देना परता है सौर सहज जहने योग्य सुसी ककडी सिनिक्के साथ स्थानी प्रसी है। सन्यथा सिन्न जानेका सब रहता है। हसी प्रकार बीमार मनुष्यको भी सहन पैद्धो हीन्त कसुणीलं पृँद्धा श्वित्रमुतासितम् । पृँद्धो र्थ्यव्याः शिर्ा सं विभेद पृद्धाकाः॥ ५ ॥ पेट्ड प्रेहिं प्रथमोऽनुं त्वा व्यमेमंसि । अहान् व्यक्तितात् पृथो येनं स्मा त्र्यमेमसि ॥ ६ ॥ इदं पृँद्धो अज्ञायतेदमंस्य प्रायणम् । इमान्यवितः पृदाहिष्ट्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥ संयतं न वि प्पृद् व्यानं न सं यमत् । अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमाश्च तानुभावरसा।८ अस्मासं इहाह्यो ये अन्ति चे चं द्रके । अनेनं हान्सि वृश्चिक्तमहिं दण्डेनागंतम् ॥ ९ ॥ अवाश्वस्येदं भेपजमुभयोः स्वजस्यं च । इन्द्रो मेऽहिम्यायन्त्रमिहं पृद्धो अरन्ययत्॥१०॥(१०) पृद्धस्य मन्महे व्यं स्थिरस्यं स्थिरधानाः। इमे पृश्चा पृद्धांकवः प्रदीष्यंत आसते ॥ ११ ॥ वृष्टास्यो वृष्टिविपा हता इन्द्रीण वृज्जिणां । ज्यानेन्द्री जिन्नमा वृयम् ॥ १२ ॥ हतास्तिरिथराजयो निर्पिष्टासः पृद्धांकवः । दिव् करिकतं श्वित्रं दुर्भेष्वंसितं जिहि ॥ १३ ॥ करातिस्थराजयो निर्पिष्टासः पृद्धांकवः । दिव् करिकतं श्वित्रं दुर्भेष्वंसितं जिहि ॥ १३ ॥ करातिस्थराजयो निर्पिष्टासः स्वा स्वेति सेप्जम् । हिर्ण्ययीभिरिधिमिर्गिणामुष् सार्युष्ठ ॥ १४ ॥

खर्थ-(पद्धः कसणांलं खित्रं उत ग्रासितं) पद्ध कसणांल श्वित्र और असित भर्षोको मारता है, (पेद्धः रथव्याः पृदाक्वः सिरः सं विभेद ) पेद्ध रथव्यां और प्रवाहका सिर तोड देता है ॥ ५ ॥

हे (पेद्र) पेह्र! (प्रथमः प्रेहि ) तू प्रथम आगे जा (त्वा अनु वयं एमिस ) तेरे पीछे हम चलेंगे । और (येन वयं एमिस ) जिन गागांभे हम जायंगे जन (पथः अहीन् व्यस्यतात्) मार्गोंसे सपोंको दूर कर दें ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>इदं पेहो खजायत) यह पैंह हुआ है, ( हदं धस्य परायणं ) यह इसका परम स्थान है। ( वाजिनीवतः धिहन्यः अर्वतः ) यळवान् मर्पनाशक अर्वाके (हमानि पदा) ये पदचिन्ह हैं॥ ७॥

<sup>(</sup> तंथतं न वि प्परत् ) सर्पका वंद मुख न खुले और ( ज्यात्तं न यमत् ) युला हुआ वंद न होवे । ( श्रस्मिन् क्षेत्रे हीं जहीं ) इस खतमें दो सर्प हैं ( स्त्री च प्रमान् च ) एक स्त्री और दूसरा पुरुप हैं। ( तो उभी शरधी ) वे दोनों सारहीन हो जांग ॥ ८ ॥

<sup>(</sup> इद ये छन्ति ये दूरके ) यहां जो पास कीर जो दूर (धहयः धरसासः ) सीप हैं वे सारहीन हो जाय। (घनेन इन्मि चृक्षिकं) हनौडेसे विच्छुको मारता हूं शीर (धागतं धिंह दण्डेन ) आये हुए सर्पको दण्डसे मारता हूं ॥ ९ ॥

<sup>(</sup> अवाश्वस्य स्वजस्य च ) अवाश्व और स्वज इन ( उभयोः इदं मेवजं ) दोनोंका यही औपघ है, ( इन्द्रः मे अवा-यन्तं अहि ) इन्द्र् मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्वको तथा ( पैद्रः अहि अरन्धयत् ) पृद्ध सर्पको नष्ट करता है ॥ १० ॥

<sup>(</sup>स्थिरस्य स्थिरधाम्नः पैद्वस्य ) स्थिर और अचल धामवाले पैद्वर्श महिमा (वयं मनमहे ) हम मनन करते हैं जिसके (पक्षा ) पीछे (हमे प्रदाकवः प्रदीध्यतः खासते ) ये प्रदाकु नामक सर्प देखते हुये दूर खडे रहते हैं ॥ ११ ॥

<sup>(</sup> नप्टासनः नष्टितपाः ) जिनके प्राण और निष नष्ट हो चुके हें, ( इन्द्रेण वाजिणा हताः ) जो वज्रघारी इन्द्रने मारे हैं, । जिनको ( इन्द्रः जवान ) इन्द्रने मारा है और ( वयं जिन्नम ) हम भी सपैको मारते हैं ॥ १२॥

<sup>(</sup> निरिश्वराजयः इताः) तिरछी लकीराँवाले सर्प मारे गये, ( पृदाकवः निपिष्टामः ) पृदाकु सांप पीसे गये, ( दर्षि, परिकतं दिवन्ने ) दिंव, करिकतं क्षेत्र श्वेत जातिके सापको तथा ( असितं दर्भेषु जिह्न ) कोले सांपको दर्भोमें मार ॥ १३ ॥

<sup>(</sup> मका करातिका कुमारिका ) वह भीलोंकी लडकी ( हिरण्ययोभिः प्रश्लिभः ) लोहेकी कुदारोंसे (गिरीणां सानुपु ) पहाडोंके शिखरोंपर ( भेपजं उप मानति ) औष्धिको स्रोदती है॥ १४ ॥

अयर्मगुन्युनां भिषकपृश्चिहापराजितः । स नै स्वजस्य जर्मन जुसयोवृध्चिकस्य च ॥१५॥ इन्द्रो मृहिंमरन्धयन्मित्रश्च वर्रुणश्च । वानापर्जन्योर्ड्षभा ॥ १६ ॥ इन्द्रो मृहिंमरन्धयत्पृदाक्कं च पृदाक्कम् । स्वजं तिरिश्चरार्जि कसर्णीलं दश्चीनसिम् ॥ १७ ॥ इन्द्रो ज्ञ्चान प्रश्यमं जीन्तारंमहे तर्व । तेपांग्र तृष्ट्यमाणानां कः स्विचेपांमसहसंः ॥ १८ ॥ तं हि श्वीषिण्यग्नमं पोष्ठिष्ठ ईव कर्वरम् । सिन्धोर्मध्यं प्रेत्य वर्य निज्यहिविंपम् ॥ १९ ॥ अहीनां सर्वेषां विषं पर्रा वहन्तु सिन्धवः । ह्वास्तिरंश्वराजयो निर्पिष्टासः पृदाक्तवः २०(११) जोषेषीनामृहं वृंण अर्वरीतित्व साधुया । नयात्मविंतित्वहि निरेत् ते विषम् ॥ २१ ॥ यद्मी सर्वे विषं पृथिव्यामोपंधीषु यत् । कान्दाविषं कनकंकं निरेत्वेत् ते विषम् ॥ २२ ॥ ये अधिजा जीपध्या अहीनां ये अप्सुजा विद्युत्तं आव्युद्धः । २३॥ येशी ज्ञावानि वहुषा महान्ति तेभ्यः सर्पेभ्यो नर्मसा विधेम ॥ २३॥

पृदाकु, पृदाकव, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणलां, दशोनसि इन सर्पेकी जातियोंको [ इन्द्रः धरम्धयेत् ] इन्द्रः गार देता है ॥ १७ ॥

है ( अहे ) सर्प ! [तव प्रथमं निवारं ] तेरे पहिले उत्पादक को [ इन्द्रः जवान ] इन्द्र नाश करता है । [तेषां तृद्धसाणानां ] उनके नाशको प्राप्त हुओं में [तेषां कः स्वित् रसः कसत् ] क्या उनका कुछ रम रहता है ? अर्थात ने जव पूर्ण मर जाते हैं ॥ १८॥

में साणेंके [ कीर्पाण जयभं ] निरोंको पकड छं [ इव ] जैसा [ पोंजिष्ठः सिन्धोः कर्वरं मध्यं परेख ] कैवट नदी गहरे मध्य भागतक जाकर सहजही वापिस आता है, उस प्रकार में भी [ छहेः विषं व्यनिजं ] सांपका विष विशेष प्रकार के नष्ट करता हूं ॥ १९॥

[ सर्वेषां ब्रहीनां विषं ] सब सर्पोके त्रिपको [ सिन्धवः परा वहन्तु ] नदियां दूर वहा ले जाय । इस तरहा विराश्चराङ्की स्रोर पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २०॥

[ सहं भोपधीनां उर्वरीः इव साधुया वृणे ] में क्षोषधियोंको उपजास भूमोपर धान्य उगनेके समान सहजहां से आप्त करूं और [ सर्वतीः इव नयामि ] उनको ले जाऊं, अतः हे [ छहे ] सर्प ! [ ते विषं निः ऐतु ] तेरा विष दूर्र हो जावे ॥ २१॥

्यत् विषं क्षमी पृथिन्यां कोपधिषु ) जो ।वप अग्नि, भूमि और औपिधियोंमें है, तथा जो (कान्द्विषं धनकक् कर्न्समें तथा वनस्पति विशेषोंमें संगठित होता है, यह तेरा विष (निः ऐतु ऐतु ) निःशेप चला जावे ॥ २२ ॥

( ये अभिजाः क्षोषधिजाः ) जो आप्तिसे उत्पन्न, शौषधियों में उत्पन्न, (ये अहीनां क्षप्सुजाः ) जो सापोमं कलों उत्पन्न ( विद्युतः भावभूद्यः ) जो विजलीसे प्रकट होते हैं, ( येषां जातानि बहुधा महान्ति ) जिनकी अनेक प्रकारकीं जातिक है। ( तेभ्यः सर्पेम्यः नमसा विदेम ) उन सांपोंको हम नमन करते हैं

सर्थ-( सरं युवा पृक्षिहा ) यह तहण सर्पनाशक ( सपराजितः भिषक् ) अपराजित वैद्य आता है । । (सः वै स्वजस्य वृधिकस्य ) वह निःसंदेह स्वज नामक स्पैका और विन्छका इन ( उभयोः जम्भनः ) दोनोंका नाश करनेवाला ह ॥ १५ ॥ ( इन्द्रः मित्रः वरुणक्व ) इन्द्र, सूर्य और वरुण [ भे सिंह पृदाकुं च सरन्धयन् ] ये भेरे पास आये सपोंको मारते है तथा [ वातापर्जन्यो उभा ] वायु और पर्जन्य ये दोनों भी सपोंको मारते हैं ॥ १६ ॥

हणोम्यसम भेवजं, मृत्यो मा पुरुषं घर्घाः । (सं.५)

" इस मनुष्यके किये रोगनिवृक्तिके खेर्ड्यसे में जोषण यनाता हूं, हे मृत्यु ! छव इस पुरुषका वध म कर ।" इस संत्रसे स्पष्ट है कि प्रोंक प्रकार विविध चिकिस्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सदका है और उसका मृत्युमय दूर हो जाता है। इसी विषयमें निक्तिक्षिण संत्र देखिये—

जीवलां नघारियां जीवन्तीमोपधीएइम् । बायमाणां सद्दमानां लहरवतीमिह हुवे स्या क्षरिप्रतातये ॥ (मं. ६ )

"में इस रोगीको सुक्का विस्तार छरनेके लिये जीवस देनेवाली बीर फसी हानी न फरनेवाली रक्षा फरनेवाली, रोग हटानेवाली बीर बक यहानेवाली जीवन्ती नामक गौपशीको देता हूं।" इस मंत्रमें जीवन्ती गौपशीका उपयोग करनेका विधान हैं। इस बीपशीका गाम जीवन्ती इसिक्ये हैं कि यह पौपधि मनुष्यको दीर्घ जीवग देती हैं। (जायमाणा) रोगोंसे नचाती हैं, जारोग्य देती हैं। (सहस्वती) वल देनेवाली हैं, मनुष्यको चळवाली करती हैं इतना ही नहीं परंतु (सहमाना) विविध्न रोगोंको पराहत करती हैं, जपने बलसे झीणता जादिको हटाती हैं, इस प्रकार जनेक रीकियोंसे (जायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करती हैं। यह घीषधी कभी किसीकी हानि नहीं (न घारिया) करती, सदा किसी व किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती हैं। इस प्रकार इस जीवन्ती जीपधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें हैं। इस जीवन्ती पीपधीके विषयमें वैद्यक अंथोंमें निज्ञिकिस्तत वार्ष मिक्ती हैं—

इसके फूछ बल्लंब मीठे होते हैं जतः इसको ' जीववाक' कहते हैं। इसके मधुर बीर धमधुर वे वो सेद हैं। मधुर जीवन्तीसे वित्र वृह होता है जीर धमधुर जीवन्तीसे पित्त वृह होता है। मधुर जीवन्तीसे पित्त वृह होता है। मधुर जीवन्तीका रस मीठां, घीव वीर्ष जीव परिपाक भी मधुर होता है। इससे हृष्टिद्राय दूर होते हैं बीर प्रायः सभी रोग दूर होते हैं। या. स्. ध. १५ सें (चरा शायः सभी रोग दूर होते हैं। या. स्. ध. १५ सें (चरा शायः सभी रोग दूर होते हैं। या. स्. ध. १५ सें (चरा शायः सभी रोग दूर होते हैं। या. स्. ध. १५ सें (चरा शायः सभी रोग दूर होते हैं। या. स्. ध. १५ सें (चरा शायः सभी रोग दूर होते हैं। वीर्य शास्त्रों ' जीवन्ती ' के अर्थ गुळवेळ (गुहूची), हरीवकी, मेदा, छाकोछी, हरिणी, मधुब्ध, धमी, हतने हैं। इसके नाम "जीवनी, जीवनीया, जीवा, धीवना, संगल्य नामध्या, जीव्या, जीव्य

संगरका, यशस्या, जीवष्टा, प्रस्ना, जीवष्ट्वा, प्रसंकरी, सीवपत्री, जीवपुर्वी " संरक्षकों और वैश्वक प्रयोंसे हैं। इन मामोंसे रवस हो लासा है कि यह यनस्पति जीवन बेनेवाकी है। सस: इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णामा सुराष्ट्रजा च । जीवनोधोगाज्ञीवन्ती नाम ॥ ( मर. व. १ )

" हस जीवण्यी लीपभीका सुदर्णके समान दर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाटमें होती है। इससे दीवंनीवन प्राप्त होता है, हस कारण इसका नाम जीवन्दी है।"

इसके गुण ये हैं— " मधुर; शीत; रक्ष्पीत, वाव, धव, दाह, ज्वरका गाग करनेवाळी, कष बढानेवाळी; दीवें बहाने-वाळी, रसागनधर्मवाळी कौर भूतरोग तूर करनेवाळी है।" जीवस्ती शीतळा स्थादुः स्त्रिग्धा दोपत्रयापहा। रसायना एळकरी चक्षुच्या झाहिणी ळघुः। (भा.) चक्षुच्या सवंदोपझी जावन्ती मघुरा दिमा॥ (भन्न. ब. १६)

इस प्रकार इस जीवन्दी शौपिषके गुण हैं। पाठक इस शौपिषका सेवन करें। वैद्यक्तंभोंमें इसके विविध प्रयोग किले हैं शौर सुयोग्य वैद्यके हारा इसके सेवनविधिका शाम हो सकता हैं। यह रासम शौपिष हैं शौर शारोग्य एक जीर दीर्घायु देनेवाकी हैं। इसी प्रकार निस्नकिश्वित मंद्र यहाँ देखने योग्य हैं—

शिवे ते स्ता धावाष्ट्रियों असंतापे अभिभियों। शं ते सूर्य भातपतु शं चातो वातु ते हदं॥ शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो विष्याः पयस्वतीः॥ (मं. १४)

शिवास्ते सन्त्वोषघय उ स्वाहार्षमघरस्या उत्तरां पृथिवीमभि। तत्र त्वादित्या रक्षतां स्यीचन्द्रमसाबुभा॥ ( मै. १५)

"धुकोक कीर पृथ्वी छोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढाँदे, इसना ही नहीं परंतु वे तेरे छिये घोमा और ऐश्वर्य देवें। सूर्य तेरे छिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे। जबसे तुझें जानन्द प्राप्त होवे। औपजियां तेरा सुख बढाँदे। ये गौषियां सूमिले छायी हैं। सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें।" इन मंत्रोंतें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ जर्माद् स्ये, जन्द्र, बायु, जक, भूमि, मीविष, जक, वायु, तेन भादि जननत पदार्थ मनुष्यका सुख बढावें। मनुष्यका शान्ति हैं। मनुष्यका सन्ताप बढानेवाळे न हों। इसका ताल्य बहु के ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे बर्धे जानेपर मनुष्यका सुख बढानेवाळे होते हैं। इन पदार्थोंका अपनीम करनेकी विश्व वैद्यप्रंथोंमें अर्थात् नायुर्वेदमें किसी हैं। जो पाठक काभ प्राप्त करनेके इच्छु क हैं वे इसका अभ्यास करें। इसी संबंधमें निम्नकिस्तित मंत्र देसने योग्य है---

भग्नेः शरीरमसि पारियण्णु रक्षोहासि सपलहा । भयो भमीवचातनः पुतुद्रुनीम भेषजम् ॥ (मं. २८)

" अप्तिका वारीर रोगोंसे पार करनेवाका है, यह अप्तिका वारीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अभ्यान्य शत्रुओंको दूर करनेवाका है। इसी प्रकार वह आप्ताक्षमके सब दोषोंको हटावा है। यह पुतुद्ध नामक भीषभ है।" अप्तिका यह दर्णन हरएकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है। अप्ति रोगोंस पार करनेवाका है; जहां विविध रोग बढले हैं वहां अप्ति प्रद्रीस करनेते रोगकी हवा वहांसे हट जावी है और बढ़ों नीरोगता हो जावी है। इसकिये जिस प्राप्तमें सांसगिक रोग बहुत फैकते हैं उस प्राप्तमें नाके नाक पर और गढ़ीगढ़ीमें बृहत् इवन किये जाय वो कामकारी होगा। आजक्र द्वित प्राप्तों और स्थानोंमें इसीक्ष्ये जाग जलते हैं।

अधिको 'रक्षी-हा' अर्थात् राक्षस संदारक कहा है, यहां राक्षस, रक्षस, तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीत है। रोगबीजोंका नाश अधि करता है। आरोग्यके जो अभ्यान्य शत्रु हैं उत्तका भी नाश अधिसे होता हैं। रोगकृमि आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है ये राक्षस—

ये अन्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवती जनान् । (वा. यज्ञ. १६।६२)

"जो अजों और पानपात्रों अर्थात् सानपानाके पदार्थें। मेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं।" अह वर्णन रोगधीओंका है। रोगजीज अब और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। इनके नाम रुद्र और रक्षस् आदि सनेक हैं। यहां अग्नि इन रोगधीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है। इसी प्रकार अग्नि आमाशमके रोगोंको तूर करनेवाला (अमीवचातनः) है। इसका वर्णन इसी स्कर्ण स्थास्पानें इससे प्रकर्ण स्थास्पानें स्थासे स्थासे स्थासे स्थासे स्थास स्यास स्थास स

मप्ति भद्द एक 'पु-तु-द्व' गामक औषभ है। मह प्रतृद्ध क्या है इसका विधार करना आदिमे । ' पु ' का मध (पवते) 'पवित्र करना, सक दूर करना, शुद्ध करना' है। ' तु ' का मर्थ ( झुद्धों ) ' वृद्धि, बढना, संवर्धन होना ' हैं भीर 'ब्लु'का अर्थ (गतीं ) 'गति, प्रगति ' भादि है । जिससे 'पविश्वता, चृद्धि भौर प्रगति होती हैं ' उसको एउद् भीषधि इहते हैं। चिकिस्तार्से क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुना है। वैद्य रोगीके शरीरसे रोगको हर करनेक किये जीन बार्वे करे- (1) पु=रोगीका कारीर पवित्र क्कुद्ध शीर दोपरदित करे, (१) तु=तरीरकी दृद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर बळवान् करे और (३) द्भ=शरीरकी नीरोग अवस्थामें प्रगति करे। वे सीन बार्ते प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये तभी रोगोंका प्रतिकार होगा । चिकित्सांछ ये धीन मुक्य कार्य हैं। जो इन कार्योंको करवा है, वही उत्तम बरा प्राप्त करता है। दारीरश्चित, दारीरबद्धवर्धन और स्टाधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिम भागोंका विचार करनेसे पूर्ण विकित्सा हो जाती है। ' पु-तु-हु ' इस एक ही शब्दने वेदकी चिकित्सा-बोडीको उत्तम रीविस एकाया है। यह सर्वांगर्ण विकित्साकी पद्वि है।

बेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी शित कैसी उत्तम शैकीसे बगायी हैं यह देखिये। इस शितका अवकंतन करनेवांके वैद्य सुखका विस्तार करते हैं—

मृडतं शर्म यच्छतम्। ( मं. • )

" सुद्धी करो और शान्ति प्रवान करो " पूर्वीक प्रकार "पवित्रता, वृद्धि और प्रगति " करनेसे सब कोग सुद्धी होंगे और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है। सुद्ध शान्ति और दीवे जायुष्य यही मनुष्यका प्राप्तव्य इस जगत्में है। इसीका स्पष्टीकरण करनेके किये निम्नकिश्वित मंत्र है—

मरिष्टः सर्वोङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन । भारमना भुजमञ्जुताम् । (मं. ८)

"इस शेविस सब भंगों भीर भवयवेंसे पूर्ण, सक्षीण भवयववाला, उत्तम आगी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिसे सब भोग प्राप्त करनेवाला बने।" अर्थात् यह मनुष्य निवद्ध भवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध भवस्थामें भी अपनी शक्तिसे और अपने

प्रमानसे जपने किये योग प्राप्त करें । प्रावदम्यी न यते, जनगतक स्वावदम्यन शील रहें । इस स्थानपर वेदका छाट्देश पताया हैं । पेवक छातिवृद्ध होना वेदको धनीष्ट नहीं है, परन्तु मतिवृद्ध होते हुए नीरोग छीर यख्यान् यनगा वेदका साध्य है । प्रत्येक जवयव सुरद्ध यने, सब जवयव बीर एन्द्रिय टीक जवस्थामें रहें, यक स्थिर रहे जीर थर सब छीरे हुए मनुष्य वृद्ध पने यह वेदका भादते हैं । वेद कहता है कि जन्यान्य उपयोगमी मनुष्य लेते रहें; सत्तम कपरे पहने जीर सुखसे रहें, इस विष्यमें निम्निलितित मंद्र वेखिये—

यत्ते वासः परिघानं यां नीविं छणुपे त्वम् । शिवं त तन्त्रे तत्रुणमः संस्पर्शेऽद्गृहणमस्तु ते॥ (सं. १६)

'जो तेरा जोदनेका वद्य त् कमरपर यांचता है वह क्ष्यदा तेरे शरीरको सुख्यायक हो छीर यह स्पर्शके छिये सुद्ध हो। '' खुर्द्रश न हो। इस मन्त्रका जाशय स्पष्ट जो यह दीकाल है कि सुंदर जीर उत्तम कादे जिनका स्पर्श शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वसे उत्तमोत्तम रुपरे मगुष्य पहने जीर शरीरका सुख के। इसा प्रकार हजामत यनवाकर मुखकी सुंदरता बढानेक दिष्यभी निम्नदिखित भंत्र सगत करने योग्य है—

यरखरेण मर्वयता सुनेजना चप्ता वपित फेशइमधा। शुभं सुक्तं मा त आगुः प्रभोपाः॥ (मे. १७)

ं जो तू नापित स्वच्छता करनेवांछ तेजभारवांछ हुंग्से जो पार्लो शीर मूछोंडा भुण्डन करता है, दससे मुद्र सुन्दर द्वादाता है, परन्तु यह मुन्दरता किसीकी धायुडा नात न करे। " उत्तम उरनरेसे हजामत बनाकर मुलकी सुन्दरता पढ़ानेका रुपयेश पेदमें इस प्रकार दिया है। उजामत शहनेसे मुख शोमाहीन होता है और हजामत बनानेसे वही मुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावें शीर धपने मुलकी सुन्दरता बढावें। कोई सजुष्य खपना शोभाहीन मुख न रखे। सब लोग सुन्दर, नीरोग, पळवान्, पूर्णायु शीर फ्रांच्यतस्य चन, यह वेदका उपदेश है। इसी प्रकार हत्तम भोजनके विषयमें सी वेदका उपदेश देखने पोरंष है— शिवो ते बीहियव।वयसासावशेमधी । पतो यक्षमं वि याघेते पती सुक्वतो संहसः॥ (सं. १८)

" घावल हीर जी कल्याणकारी हैं, कप दोपको द्र करनेवालें हीर मक्षण करनेकं लिये मधुर हैं। ये यहम रोगको द्र करेंगे लीर दोवोंसे मुक्त करेंगे।" भोजनके विषयमें धनेक मंत्र थेदमें हैं, उनका ह्य समय विचार करनेकी सावद्यकता नहीं हैं। यहाँ देवल यही बताना है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् जिस प्रकार हेद बल, कारोग्य और दीवें कायु देना चाहता है जसी प्रकार मंदर वस चौर कत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुधनमृद्धि बहाना चाहता हैं। यह भोजन निर्वेष होनेकी स्वना भी समय पर वेद बेता है, पाठक इसकी यहाँ देखें-

यद्शासि यत्वियासि घान्यं रूप्याः पयः। यदाच यद्ताः सर्वे ते अन्नर्भावपं रूपोमि ॥ (मं. १९)

"जो कृषिसे उत्पत्त होनेशला धान्य तू साठा है जो द्वापादि वेय पदार्थ पीता है वह सब खाने भोग्य कीर जो न खानेकी चीज हो, यह सद निर्विष बनावा हूं, " नर्धात् वह सब खानपान विष रहित हो । यहां विषसं बचनेको स.व-धानी धारण करनेका उपदेश दिया है। मनुष्यक झानपानमें मदा, गांजा, भांग, नकीम, तमाखू, चा, काकी, नादि सनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका परिदाक भी विषरूप है। ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्यका स्वास्थ्य विगड जाता है शीर अनुष्य शल्पायु हो जाता है। कत: मनुष्य विचार करे कि जो परार्थ में साता और पीता हूं, वे कैसे हैं, वे निर्विप है वा नदीं ? वे शारोग्य वर्षक जीर दीर्वायुकारक है वा नहीं ? ऐया विचार काके मनुष्य अपने चानपानका सेवन करे । सुयोग्य पदार्थ ही खानेवीनेमें बाने चाहिये परंतु मनु-प्यको कभा अवित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी कालचरें फंसे और छपनी हानि करें। खतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश अवण काना चाहिये, शतः कहा है-

## उपदेशकका कार्य

भाघ ब्हि, मा रभथाः, खेतमं तवैद सन्सर्वः हाया हहास्त । (मं. ७) " उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में भेजी, तेरं नियमानुकूल चलता हुना यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहाँ रहे। अरदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको करे और जनताको ऐसे मागंसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे कार्यसे हुँदे, जगत्में जाते हुए धम-नियमानुकूल चक्नें और नीरोग बलवान् और पूर्णायु बनें। तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

असमे अधिवृहि, इमे दयस्य, अयं इतः उत् पतु । ( मे. ८ )

"इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर द्या कर, और इसको ऐसा मार्ग बताओं कि यह यहांसे उन्नति करे " उच्च अवस्था प्राप्त करें। यह उपदेशकोंकी जिन्मेवारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम ग्रुम संस्कार डांकें, उनको ग्रुम मार्ग बतावें और वे सीधे उन्नतिके प्रथपर ले आवें। जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तथ्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहांके लोग नीरोग, सुदृद्ध, दीधिय तथा परम पुरुषार्थी होते हैं। परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करें। मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृत्व उसीके अपर है यह बात कोई न भूले—

#### समयविभाग

शतं ते युनं हायनान्द्रे युगे भीणि चत्वारि कृष्मः। (मं. २१)

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय र्त्राच्माय परि दश्चसि। वर्पाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः॥

(中、 २२ )

अहे त्या राज्ये चोमाभ्यं परि उपासि । (मं. २०)

'में तरी सी वर्षकी कायु अलिएडत गरता हूं, उसमें दी संधिकालके जोडे, सर्टी, गर्मी, वर्षा ये तीन काल मीर बाल्य तरुण मध्यम भीर वार्षक्य ये चार अवस्थाएं हैं । वसन्त, ग्रीप्म भीर वर्षा. शरत, हेमनत, आदि ऋतु तेरे लिये शुभ कारके हीं । दिन भीर रात्रीके समयके लिये में तुसे सींप देता हूं।"

दीर्घ जीवनकी जायुष्यमर्यादाका सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो जयन, छः ऋतु जीर तीन काल अर्थात् सदीं, गर्मा जीर वर्षा ये तीन समय होते हैं। प्रत्येक दिनमें दो संधिकाल और दिन तथा रात्रोका समय इतने समयविभाग होते हैं। इन समयविभागोंके किये मनुष्य सौंपा हुजा होना चाटिये। समय विभागके लिये मनुष्यका सौंपा हुजा होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना ज्यवहार करना। जो समयविभागक अनुसार मनुष्यने अपना ज्यवहार करना। जो समयविभाग कनाया हो उसके अनुसार दी मनुष्यको अपना कामकान करना चादिये। इसीसे बहुत कार्य होता है और उच्चतिका निश्रय भी हो जाता है। अतः इन मंत्रोंके उपवेशमें मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चादिये, ज्यर्थ बेकारीमें समय गमाना उच्चित नहीं। अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये। समयका व्यय व्यर्थ नहीं होना चादिये।

इस स्क्रों बहुत ही उत्तमीत्तम भादेश दिये हैं, जी पाटक इन भादेशोंके भनुसार चर्केंगे वे निःसन्देइ छाम प्राप्त कर सकते हैं। विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस भूकते बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं।

# दुष्टोंका नाश।

#### [3]

(फापिः— चातनः। देवता— अशिः।)

रखोहणं वाजिनमा जिंघिम मित्रं प्रथिष्ठ पुर्व यामि गर्मे । भिकानो अगिः कर्तुमिः समिद्धः स नो दिवा स रिपः पांतु नक्तम् ॥ १ ॥ अयोदंष्ट्रो अचिर्व यातुषानानुषं स्प्रभ जातवेदः समिद्धः । आ जिह्नमा मृद्दिवात्रमस्य क्रव्यादी वृष्टापि घत्स्वासन् ॥ २ ॥ उमोर्भयाविकुर्व घेहि दंष्ट्री हिंछः भिजानोऽवर्र परं च । उतान्तरिक्षे परि षाद्यमे जम्मे सं धेष्ठिम यातुषानान् ॥ ३ ॥

अर्थ- (रक्षो-हणं वाजिनं प्रधिष्टं मित्रं आ जिछमिं) राक्षसोंका याग करनेवाळे वळवान् प्रसिद्ध मित्रकों में प्राकाशित करता हूं। कौर उससे ( दार्म उपयामि ) सुन्न प्राप्त करता हूं। ( सः ऋतुभिः समिद्धः ) वह यज्ञोंसे प्रदीस पुना (शिशानः अग्निः ) तीक्षण निम्न निम्न सः दिवा नक्तं रिपः पातुः ) हमें दिन रात्र शत्रुनोंसे बचावे॥ १॥

है (जातवेदः ) जातवेद काने ! (सिविद्धः अयोदंषः ) प्रदीप्त होकर होहेकी दावेंसि युक्त होकर (अर्चिपा यातु-धानान् उपस्पृशः ) कपने प्रवाशसे वातना देनेवाकेंको कहा। तथा (सूरदेवान् जिह्नया आध्यस्व ) मूढ-.विशेषेको अपनी जिह्नारूप ज्यालसे ठीए करना आरंभ कर। (तृष्ट्वा) बलयुक्त होकर (क्रल्यादः आसिन अपि धरस्व) असि खानेवाके हिसकेंको अपने सुक्तरें खल ॥ १॥

हे (उभयाविन् क्षेत्रे) योनोंको जाननेवाहे क्षेत्रे ! तू (हिंद्धः शिशानः) शतुकोंकी हिंसा करनेवाला तीक्षण वन एर (अवरं परं च उभो ) इससे तिहर कौर ठाकृष्ट होनें प्रकारके शतुकोंको काने (स्प्री उपघेक्षि) दावोंने रक । (उत् अन्तरिक्षे परियाहि) कौर जन्तरिक्षेते तू संचार कर । बौर वहांसे (जस्मेः यातु-धानान् अभिसंधोहि) छपने जबहोंसे यातना हेनेवाले शतुनोंपर चहाई कर ॥ ३॥

भाक्षार्थ- दुर्होंका नाश करनेवाका यलवान् प्रसिद्ध द्वितकर्ता सदा प्रश्नंसनीय है। इससे सुख प्राप्त दोवा है। वह उत्तम प्रशस्त कमें करनेवाला, वीदन धथवा तप्र, प्रयस्त करके हमें दिन रात शतुकोंसे वचारें है ? ॥

द्धानी अपने ठेजसे दुर्धोंको निर्वेष करे, मृतोंको अपने जिह्नाके अपने सुचारे । मास सक्षक क्रॉको अपने सुचारे धारणादित करे अपीद क्रातासे निवृत्त करें ॥ २ ॥

योगोंको जाननेवाला देव बळवाज् सीर निर्वेळ हिंसकोंको अपने कास्में रखे। सब स्थानपर संचार करके कष्ट धेनेवाले पूर्वोको स्वावे ॥ ३॥

| अग्ने त्वचै यातुधानंस्य भिनिध हिस्नाधिन्हिः सा हन्त्वेनस् ।   |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| प्र पर्वीणि जातवेदः गृणीहि ऋव्यात्रं निष्णुर्वि चिनोत्वेनम्   | 11 8 11 |
| यत्रेदानीं पत्रयंसि जातवेद्रस्तिष्ठंन्तमम उत वा चरन्तम् ।     |         |
| जुवान्तरिक्षे पर्तन्तं यातुषानं तमस्ता विष्य भनी शियानः       | ॥५॥     |
| युज्ञैरिष्ं। संनर्ममानो अग्ने वाचा श्रृत्या अश्वनिमिदिंहानः । |         |
| ताभिविष्य हदये यातुषानांनप्रतीचो बाहूनप्रति भङ्ग्रध्येषाम्    | 11 & 11 |
| जुतारंब्धानस्पृणुहि जातवेद जुतारें माणा ऋषिमियीनुधानांन् ।    |         |
| अये पूर्वी नि जंहि शोशंचान आमादः क्ष्विङ्कास्तर्मदुन्त्वेनीः  | 11 9 11 |
| इह प्र ब्रंहि यतुमः सो अंग्रे यातुधानो य हुदं कुणोति ।        |         |
| तमा रंभस्व समिधा यविष्ठ नुचर्क्षस्यक्षुंपे रन्धयैनम्          | ॥ ८॥    |

अर्थ—हे अप्रे! (यातुधानस्य त्वचं भिनिध) कष्ट देनेवाकेकी खचाको खिल्लामन्न कर । (हिंस्न—अशानिः हरसा एनं हन्तु ) हिंसक विद्युत् वेगसे इसका नाश करें । हे (जातवेदः ) जातवेद! शत्रुके (पर्वाणि श्रुणीहि ) पर्वीको काट । (क्रविष्णुः क्रज्यात् एनं विचित्तोतु ) मोसमक्षक क्र्र प्राणी इस दुष्टको पकढ पकड कर स्ना नाय ॥ ४॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी भन्ने ! त् (यज इदानीं) नहां भव (तिष्ठन्तं चरम्तं उस अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पह्यस्ति) खढ़े हुए, अमण करनेवाले भीर अन्तरिक्षों संचार करनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको देखता है वहां (शिशानः सस्ता ग्रावीं) तीक्षण शस्त्र फेंकनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वेध कर ॥ ५॥

हे भन्ने ! (यज्ञैः) सकमें हारा बढता हुआ तू (ह्यूः संनममानः) भपने वाणोंको ठीक करके (धाचा) वाणीसे उपदेश करता हुआ ( शाल्याम् अशनीभिः दिहानः) शल्योंको बिज्जिते तीक्षण करता हुआ (ताभिः प्रतीष्यः धातुधानाम् हृद्ये विध्य) उनसे शत्रुके संमुख् होकर उन दुर्शको हृदयपर वेध करके, (एषां याहृन् प्रति भिक्ष्ध) हृनके बाहुलोंको तोड बाजा ॥ ६॥

हे जातवेद! (उत आरब्धान् उत आरिभाणान्) संकार्यका भारंम करनेवाळे भीर किये हुए लोगोंको (ऋधिभिः स्पृणुहि) शक्तोंसे सुरक्षित रख। हे भमे ! (यातुधानान् पूर्वः शोशुचनः निजाि ) दुर्थोंको सबसे प्रथम प्रकाशितं होकर नाश कर। (आमादः एनीः हिंबकाः एनं अवन्तु ) मांस खानेवाले काळ पक्षी हनको खा जावें॥ ७॥

हे अप्ने! (यः यातुधानः इदं क्रणोति ) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्यं करता है (यतमः सः इत् प्रजृहि ) वह कीनसा है यह यहां कह दे। (तं आरभस्व ) उसकी दण्ड देना आरंभ कर। (तं समिधा आरभस्व ) उसकी उकडियोंसे जलागा आरंभ कर ( नृचक्षसः चक्षुवे एनं रन्धय ) मनुष्योंके हितकी दृष्टिसे हस दुष्टका नाग कर। ॥ ८ ॥

जहां कप्ट देनेवाळे हिंसक दुष्ट होंगे वहां छनको दबा हिया जाये ॥ ५॥

सरकमें से बढ़ो, अपने शस्त्रास उमार रखों, वाणीसे उत्तम उपदेश करों, अपने शखोंको विश्वकीसे सीक्ष्ण करों, सौर उनसे बाबुमोंके हृद्योंका वेश करों, तथा सनके बाहुका छेदन करों ॥ ६॥

हुम कमें करनेवालोंकी रक्षा अपने शखोंसे कर : दुशोंका नाश कर । मांस खानेवाले पश्री दुशोंका मांस खावें ॥ ७ ॥ जो दुए है उनकी दुएता यहां कही, बनकी दण्ड दो, जनताका हित करनेकी रिप्रिसे एनका नाश कर ॥ ८ ॥

६ ( शयर्वे. सु. भाष्व )

भावार्थ— दुष्टोंको पीटकर उनके चमडेको जिद्धशिक कर । बिजुकीके भाषातसे दुष्टोंका नाश हो। दुष्टोंके जोडोंको कारो । मांस मक्षक हिंसक भौर क्रूरको पकस पकस्कर माश करो ॥ ४॥

तिक्षेनिष् चक्षेपा रक्ष युत्रं प्राञ्चं पर्धुम्यः प्र णेय प्रचेतः ।

हिसं रक्षांस्यिम क्षोशंचानं मा त्वां दमन्यातुष्ठानां नृचक्षः ॥ ९ ॥

नृचक्षा रक्षः परि पश्य विश्व तस्य त्रीणि प्रति शृणीक्षप्रां ।

तस्यात्रे पृष्टीहरेसा शृणीहि त्रेषा मूर्लं यातुषानंस्य वृश्च ॥ १० ॥

त्रियीतुष्ठानः प्रसिति त एत्वृतं यो अश्चे अनृतिन हन्ति ।

तम्चिपां स्फूर्जयंद्धातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युङ्ग्धि ॥ ११ ॥

यदेशे श्रद्ध मिथुना श्रपात्वो यहाचस्तृष्टं जनयंन्तं रेमाः ।

मन्योभेनीसः श्र्व्यार्थं जायेते या तया विष्य हृदये यातुषानांन् ॥ १२ ॥

अर्थ— हे बग्ने! (तीक्ष्णेन चक्षुपा प्राञ्चं यक्षं रक्ष) त् धपने तीक्ष्ण बांक्से श्रेष्ठ यहकी रक्षा कर। हे (प्र-चेतः) हानी! त् (चलुभ्यः प्रणय) वसुनोंके छिये उसको छे जा। हे (नृ-चक्षः) छोगोंके निरीक्षक (हिंसे रक्षांसि अभिशोचन्) हिंसकको नौर राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तक्षको (यातुधाना मा दमन्) यातना देनेवाछे न दयावे॥ ९॥

हे अंग्न ! त् ( मृ-चक्षाः विक्षु रक्षः परिपद्य ) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुना सब दिशाओं में राक्षमोंको देख । ( तस्य श्रीण अन्ना प्रति श्रुणीहि ) उसके तीनों अन्नभागोंका नाश कर । ( तस्य पृष्टीः दरसा श्रूणीहि ) उसकी पसुलियोंको अपने बल्से तोउ । ( यातुधानस्य मूलं श्रेधा सूख्य ) यातना देनेवालेकी वीनों प्रकारोंसे काट ढाढा ॥१०॥

दे अप्ने! (यः अमृतेन ऋतं हन्ति) नो असःयसे सत्यका नाश करता है, नद (यातुधानः ते प्रसिर्ति त्रिः एतु) दुष्ट तेरे वन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे। हे नातवेद! (तं अचिंपा स्प्रूर्नियन्) उसको अपने प्रकाशसे प्रमादित करता हुआ त् (एनं समक्षं गुणते नि युङ्खि) इसको अपने सामने ईशस्तुति करनेवालेके हितके लिये प्रविवन्धमें रख।। ११॥

हे भमें ! (यत् अद्य मिथुना दापातः ) जो भाज दोनों एक दूसरेको नापते हैं, (यत् रेभाः वाचः हुएं जनयन्त ) जो भाक्षोश करनेवाछ वाणीकी कठोरता प्रकाशित करते हैं। (या मन्योः मनसः द्वारव्या याजते ) जो क्रोधी मनसे शक्य होता है (तया यातुधानान् हृद्ये विध्य ) उससे पीडकॉको हृदयमें वंत्र हाल ॥ १२ ॥

भावार्थ- अपनी दृष्टिसे-इक्तिसे-सरकर्मेका संरक्षण कर । और निवासकोंकी और उसे के चल । हिंसकोंको अपने रेजसे हटा और ऐसा कर कि मुष्ट गुझे न दवावें ॥ ९ ॥

जननाकी रक्षा करनेके छिये तू सर दिशाणींसे दुर्धोंको ढूंड निकाल। और उनके तीनों प्रकारके प्रयस्नोंको प्रतिविध कर । दुर्धोंकी पीठ तोड और उमकी जड उसाड दों ॥ १०॥

ा असत्यसे सत्यको द्वाता है उस हुएको बधनमें शाल । अपने तेजसे उसको निःसस्य कर भीर ईश्वर मक्तके मनमुख उसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

जो दुष्ट परस्परको शाप देते हैं और आक्रोश करके कठोर सायण बोछते हैं, उनके सनके दुष्ट साडोंसे जो घातक परिणाम होता है, उससे बुडोंके हृद्य ज़क जॉर्व ४ १२॥ परां ज्ञृणीहि तपंसा यातुषानान्परांग्ने रक्षो हरेसा ज्ञृणीहि ।

परार्चिषा पूरेदेवान्छृणीहि परांसुत्तपः शोश्चंचतः ग्रृणीहि ॥ १३ ॥

पराद्य देवा वृक्तिनं शृंणन्तु प्रत्योनं ज्ञ्पर्या यन्तु सृष्टाः ।

वाचारतेनं शरंव ऋच्छन्तु ममेन्विश्वरयेतु प्रसिति यातुषानंः ॥ १४ ॥

यः पौरुंपयेण ऋविषां समङ्ते यो अश्च्येन पृश्चनां यातुषानंः ।

यो अन्वयाया भरति श्वीरमये तेषां ज्ञीषांणि हरसापि वृष्य ॥ १५ ॥

विषं गर्यां यातुषानां भरन्तामा वृंथन्तायदितये दुरेवांः ।

परैणान्द्रेवः संविता दंदातु परां सागमोषंधीनां जयन्तास् ॥ १६ ॥

अर्थ— (यातुधानान् तपसा परा श्टणीहि) यातना देनेवालोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर । धीर हे अपने ! (हरसा रक्षः परा श्टणीहि) अपने बलसे दूर करके नाश कर । (सूरदेवान् अर्चिषा परा श्टणीहि) मूढोंको अपने तेजसे दूर करके नाश कर तथा (अधुतृषः शोद्युचतः पराश्टणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तृप्त होनेवाले शोक करने-वाले दुर्टोको भी दूर करके नाश कर ॥ १३॥

<sup>(</sup>देवाः अद्य चुिजनं परा शुणन्तु) देव धाज पाप करनेवाळे पापीको दूर करें। (सृष्टाः शपथाः एनं प्रयत्क् यन्तु) मेजी हुई गाळियां उनके प्रति वापस जाय। (वाचा स्तेनं शरवः सर्मन् ऋचछन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र मर्मीमें कार्टे। (यातुधानः विश्वस्य प्रसितिं एत्) यातना देनेवाळा दुष्ट सबके वन्धनमें जाय॥ १४॥

<sup>(</sup>यः पाँचवेयेण क्रविपा समंक्ते) जो मनुष्यके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है और (यः यातुधानः अद्देयेन पशुना) जो दुष्ट अध आदि पशुके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, हे अपने (यः अध्ययाः श्रीरं भरति) जो गायका दूध सुराकर के जाता है (तेषां शिर्थाण हरसा अपि सुक्ष) उनके सिरोंको अपने बलते तोड

<sup>(</sup>यातुधानः गर्वा विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौक्षोंको विष देते हैं, शौर (दुरेवाः अदितये आवृश्चन्तां) जो दुष्ट गौको काटते हैं, (सविता देवः एनान् परा ददातु) सविता देव इनको दूर हटावे। (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको भौषधियोंका भाग भी न दिया जावे॥ १६॥

भावार्थ — जो दुए कोगोंको कष्ट देते हैं उनको अपने तप, बल और तेत्रसे दूर कर भीर उनका नाश कर। मुदोंकी रपासना करनेवालोंको भी दूर कर। जो दूसरेके प्राण लेकर तृस होते हैं रुनको रुगते हुए हटा दो ॥ १३॥

पापी मनुष्यको सौर पापको दूर किया जाय। गालियां दीं हुई देनेवालेके पास वापस जांय । वाणीसे चोरी करनेवालेके मर्भस्थान शस्त्रोंसे कांट जांय। जननाको यातना देनेवालेको प्रतिवंधमें रखी ॥ १४॥

मनुष्यका घोडे नादि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट नपना शरीर पुष्ट करता है जीर गयका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देते हैं भौर गौ काटते हैं, उनको समाजसे हटाया जावे धौर उनको भान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

```
संवत्सरीणं पर्य इसियां यास्तस्य माधी द्यात्वधानी तृष्यः ।

पीयूर्वमत्रे यत्वमिरत्तृष्मात्तं प्रत्यं इमि विषयं मि विषयं मि ।। १७ ॥

स्वादंग्रे मृणसि यातुष्वनाष्ट्र त्या स्थां ति पृतंनासु जिग्यः ।

सहमूरानत्तं दह इञ्च्यादो मा ते हेन्या संक्षन् देन्यां याः ॥ १८ ॥

त्वं नी अग्रे अध्ररादंदक्तस्तं पृथादुन रेक्षा पुरस्तांत् ।

प्रति त्ये ते अज्ञर्शस्त्वां ह्या अव्यव्यं श्री योशंचतो दहन्तु ॥ १९ ॥

पृथात्पुरस्तां दृष्यादुतोत्तरात्क्वविः कान्येन परि पाद्यपे ।

सखा सखायम् जरी जिन्मणे अग्रे मित्राँ अम्तर्यस्त्वं नाः ॥ २० ॥

तदंग्रे चश्चः प्रति धेहि रेमे श्रीफारुजो येन प्रयासि यातुषानांन् ।

अथर्ववन्त्वणेतिपा दैन्येन सत्यं धूर्यन्तम् चितं न्योपि ॥ २१ ॥
```

अर्थ— हे (नृ-चक्षः) मनुष्योंक निरीक्षक ! (अक्षियायाः संबत्सरीणं पयः) गायका वर्षमर प्राप्त होने-वाला नो दूप है (तस्य यानुधानः मा आद्मीत्) हमका पान यातपा देनेवाला दुष्ट न करे । हे क्षेप्ते ! (यतमः पीयूपं तितृप्तात्) उनमेंने नो दुष्ट दूषस्वी अमृतको पीयेगा, (तं प्रत्यक्षं अर्धिया मर्माण विश्य) इसको सबके संमुख सपने तेजसे मर्मस्थानमें वेष हाल ॥ १७ ॥

हे जमें ! त (यातधानान सनात सृणासि) माठना देनेबाडे दुष्टोंका सदा नान करता है। (रख्नांसि स्या पृतनासु न जिग्युः) राक्षस एमं युद्धोंने नहीं जीत सकते। (सहसूरान् कन्धादः अनुद्ह्) मूढोंके साथ मांस मक्षदोंको जळा है। (ते दैन्यायाः हेत्याः) वे तेरे दिन्य शणाससे (मा सुक्षत्) न छूट जांव॥ १८॥

हे अमे ! (त्वं नः अधरात् उद्कः प्रश्चात् उत पुरस्तात् रक्ष) त् हमें नीचेसे उपरसे पीडेसे और आगेसे रक्षा कर। (ते त्यं शोशुचतः अजरातः तिपृष्ठा) वे सब नेजस्त्री, अक्षीण होकर क्षानेवाळे (अधरां सं प्रति दहन्तु) पोपीको जला देवें ॥ १९॥

हे अमे ! तू (क्षिक्षः काव्येन) कि है सवः सपने काव्यसे (पश्चात् पुरस्तात् अधरात् उत् उतरात् परिपादि) पीक्षेसे आगेसे नीचेसे और अपस्ते सव शिवसे रक्षा कर । (त्वं सखा सखायं) तू मित्र है कतः सुम जैसे मित्रकी, (अजरः जिन्न्यणे) तू जरारिहव है अवः सुम जरामस्तकी और (अमरः मर्त्यान् नः परिपादि) तू समर है कतः हम सरनेवालोंकी रक्षा कर ॥ २०॥

अमे ! (येन दाफा- रुज: यातुधानान् पदयसि) जिससे त् छाठोंद्वारा ठोकरें कगानेवाले दुष्टोंका निरीक्षण करता है, (तत् चश्चः रंभे प्रतिधेदि) वह बांख मोर मचानेवालेण्य रख। (अथर्च-चत् देव्येन-ज्योतिषा) बाईसक दिश्य वेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं) सस्य मचेत नाम करनेवालेको (नि ओष) जला दो॥ २१॥

भावार्थ- हे मनुष्योंका हिए करनेवांक शायका तूथ दुष्ट मनुष्य न पीव । जो दुष्ट चुराकर पीयेगा इसकी शारीरिक दण्ड दिया जावे ॥ १७ ॥

त् सदा दुर्शेका नाम करता है, तुझे राक्षस पराभूत नहीं कर सकते । तू मासमक्षक कृरोंको जका, तेरे पाशसे वे दुए ग छुटें ॥ १८ ॥

तू सब बोरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्थी छोग पापियोंको दण्ड देवें ॥ १९॥

त्कवि, मित्र, जरारहित और समर हैं अतः तू हमारी दक्षा कर । हम तेरे मित्र बनना चाहते हैं । शौर हम नरामस्त होते हैं शौर मृत्युसे भी श्रस्त हैं अतः तू हमारी सहायता कर ॥ २०॥ परिं त्वाग्ने पुरं वृषं विष्नं सहस्य श्रीमिह ।

श्रृपद्धेण द्विवेदिवे हुन्तारं मङ्कुरावंतः ॥ २२ ॥

विषेणं मङ्कुरावतः प्रति स्म रक्षसी जिह ।

अग्नें तिरमेनं श्रोचिषा तपुरग्रामिर्श्विमिः ॥ २३ ॥

वि ज्योतिषा वृह्ता मात्यिग्राविविद्यांनि कुणुते महित्वा ।

प्रादेवीमीयाः संहते दुरेवाः शिशीते मङ्को रक्षीस्यो विनिह्ने ॥ २४ ॥

ये ते मङ्को अजरं जातवेदिस्तुरमदेती नद्धांशिते ।

तास्यां दुहादेममिदासंन्तं किमीदिनं प्रत्यश्चेमिवषां जातवेद्रो वि निह्न ॥ २५ ॥

अग्नी रक्षांसि सेषति शुक्रशे चिरमंत्यः ।

श्राविः पावक ईक्षाः ॥ २६ ॥

अर्थ— हे बन्ने दे (सहस्य) बलवान् ! (वयं) हम सब (विमंपुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाले, (धृषद्वर्ण) धर्षण करनेवाले और (भंगुरावतः हन्तारं) विनाशकोंका नाम करनेवाले, (त्या दिवे दिवे परिधीमिहि) तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं॥ २२॥

है महे ! (तिग्मेन शोचिया) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः अश्राभिः अर्चिभिः) तपानेवाके तेजकी दीप्तियोंसे (विषेण भंगुरावतः रक्षसः प्रति जिह्ह स्म ) विषसे नाश करनेवाले राक्षसींका नाश कर । ॥ २३ ॥

(अग्नि: बृहता ज्योतिषा विभाति ) अग्नि विशेष तेजले प्रकाशता है। (महित्वा विश्वानि आविः कृणुते ) अपने सामर्थ्यसे सब जगत्को प्रकट करता है। (अदेत्रीः दुरेवाः मायाः प्रसहते ) राक्षतोंकी दुःखदायक कपट जालोंको जीवता है। (शुंगे रक्षोभ्यः विनिक्षे शिश्वाति) अग्ने दोनों सींग राक्षतोंका नाग करनेके किये तीक्षण करता है ॥२॥॥

है (जातवेदः) वेदश ! (ये ते अर्जर तिग्म-हेनी) जो तेरे तीक्ष्ण हथियारक समान (ब्रह्मसशिते श्रंथे) इनिसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, हे जातवेद ! (ताश्यां) उन दोनें सींगोंसे और (अर्चिषा) अपने तेजसे (दुर्हादं किमीदिनं अभिदासन्तं) दुए हदय भूके और दूसरेका नाश करनेवाले दुएका (प्रत्यक्ष्यं वि निक्ष्य) सामने नाश कर ॥ २५॥

( शुक्रशोचिः अमरर्थः ) গুৱ সহানবাকা ধদर ( গুলি: দাৰক: हुँडवः ) पवित्र, গুৱুৱা কरनेवाका स्तुस्य শমি ( হয়ান্তি सेघति ) राक्षसोका नाग करता है ॥ २६॥

भावार्थ- जो दुष्ट कार्ते मारकर हमारे शरीर तोढते हैं तथा जो विरुद्ध कोळाइळ मचाते हैं उनको त् ऐख । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवाळेका नाश कर ॥ २१॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्षण करनेवाले, दुर्शेका नाश करनेवाले तुझ वलवान् देवका हम सब प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विष देकर जगत्में नाश करनेवाने दुष्टोंका नाश त् अपने चीक्ष्ण और छप्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

अप्ति विशेष तेमसे प्रकाशता है और अपने सामध्येंसे जगत्को प्रकाशित करता है। राख्नसोंके कपट जाल दूर करके
 इनके नाशके लिये अपने दो सींग तीहण करता है। २४ प्र

तेरे सींग वीक्ष्ण इधियार जैसे हैं जोर वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, छनसे और व्यपने रोजसे दुष्ट हृद्यदाके घालकी शत्रुका माश कर || १५ ||

पुद, तेजस्वी, मसर, पवित्र, प्रद्वा करनेवाका प्रशंसनीय नशि राक्षसींका नाश करनेवाका है। # १६ H

## दुष्टोंका नाश

## दुष्टोंके लक्षण

इस स्क्रमें दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है। अतः दुष्ट कीन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये। यह निश्चय न हुला तो कदाचित् दुष्ट बचेगा और सुष्का ही नाश जज्ञानसे किया जायगा। अतः वेदने इस स्क्रमें दुष्टें के दक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुइ दिः (दुः+हार्द ) - दुष्ट हृदयवाला, जिसके लग्तः काणों दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट माव मनमें धारण करता है, जो हृदयमें धारण करता है। (मं. २५)

२ रक्षः, राक्ष्रसः (रक्षाते)- जो रक्षण करनेका बाविर्भाव बताकर घात करता है। जो बाह्रसे रक्षा करनेका बाँग रचकर अन्दरसे उसीका नाग करता रहना है (मं. ९)

३ असु-तृप्- जो दूमरोंके प्राणीकः बिल छेकर तृस होता है, जो दूमरोंका नारा करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूमरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है। (१३)

४ धूर्रन्- जो दूसरोंका घात पात कीर नाश करता है। (२१)

५ भंगुरावत् - जो दूसरोका सरवानाग करता है (२२)

द अभिदासन् जो दूनरोंका वध करवा है, दूसरोंको वंधनमें डालता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको पारवंध्यमें रखका स्वयं अपने भोग बढाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है। (२५)

७ हिंसा (१); शरु: (१४)- जो हिंसा करता है, भावपात करता है। दूसरोंका नाश करता है।

८ राफा-रुज्- वपनी डातोंके प्रदारींसे जो दूसरोंको भारता है, दूसरोंके अन्नयन डातोंकी मारसे तोड देता है। (२१)

९ रिप:- हिंसक, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंका विश्वंस करता है। (१)

रं फ्रान्यात् (२), क्रविष्णुः, आमाद् (४)— जो मांस खाया है, जो कथा मांस खावा है, जो रक्त पीता है, जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है।

११ यः पौरुपेयेण अर्ज्येन फ्रविपा, यः पशुना समेर्कः- जो मनुष्य, भश्र भीर भन्यान्य पश्चभीके मसिसे अपना शरीर पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके किये दूसरोंका जीव केता है। (14)

१२ दुरेवाः अदितये आवृत्यन्तां- जो दुष्ट गायको काटता है अथवा फटवाता है। अ-दिति अर्थात् हिंसनीय गौका भी जो वध करता है। (१६)

१३ गर्या चिपं भरन्तां-गीवोंको जो विप देते हैं भीर विपसे गीका वभ करते हैं (18)

१४ किमीदिन् - (किं-इदानीं) अब आज क्या साय, किंक उसका वध किया और पेट पाला, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं। जो कमी दूसरोका घात किये विना नहीं रहते। (२५)

रेप यातुधानः (यातु+धानाः)- यातना देनेवाछे, दूसरोंको सतानेवाछे दूसरोंको पीडा हेनेवाछे। (२)

१६ दुरेन:- (दुः+एवः)- दुष्ट मार्गार चडनेवाडा, दुरे कार्यमें प्रवृत्त दोकर दूसरोंको कष्ट देकर कपना सुद्ध बढानेका प्रयान करनेवाडा। (२४)

रे७ अदेवीः मायाः- (अ-दिव्य मायाः)- जो उराई शीर कपट करते हैं, जो घोस्ना देकर दूसरोंको छटते हैं, घोसेबाजीसे अपना ऐश्वर्थ बठाते हैं। (२४)

१८ चुजिन:- जो पाप करता है, पापकममें प्रवृत्त होता है। (१४)

१९ वाचास्तेन!- (वाचा+स्तेनः)- जो वाणीका घोर हैं, जिसका भाषण सत्य नहीं दोता। जो एक बोलता है और दूसरा ही करता है, जो विश्वास रक्षने अयोग्य हैं (१४)

२० सूरदेवः, (२) सहसूरः (१८)- धात पात करनेवाला सूढ, डाकुलोंक साथ रहनेवाला, महासूर्छ, महावातको, सहाहिंसक। (२)

२१ मिश्रुना शपातः - एक दूसरेको गालियां देते हैं, परस्पर हुरे शब्दों के प्रयोग करते हैं। भपशब्द बोकते हैं। (१२)

ये सब दुए हैं। ये दुएोंक लक्षण हैं। पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन कक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन

दुष्टोंको तूर करनेका प्रयस्न करें। इन कक्षणोंका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सज्जनोंके कक्षण भी जान सकते हैं। जैसा " जो दूसरोंका घात पात नहीं करते, जो किसीकी दिंसा महीं करते जो महिंसा भावसे वर्वते हैं, जो सदा सल बोकते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट भरता नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नसे दूसरोका सुख धढाना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्येंकि साथ कभी नहीं रहते, मुस्तसे कभी दुरे शब्द नहीं उम्बारते, जो पापकर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, जो मांस भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको दासमावसे छुडानेके छिये प्रयस्न करते हैं, जो वृसरोंकी रक्षा करते हैं।" जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सजन कहे जाते हैं। इन सजननोंको पूर्वोक्त दुए हुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अत: दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है। सञ्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना सौर धर्मेकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तस्य है। जो यह कर्तस्य करेंगे वेदी आदरके योश्य पुरुष 🗗 । बही मनुष्यका धर्म है, बतः इस सुक्त द्वारा कहा है ि इन दुष्टोंका नाश करना चादिये। नाश करनेका भाव ा है- कि उनका दुष्ट मान दूर करना, अनके स्वभावका हु धार करना, अनको दुष्ट न्यवहारसे निवृत्त करना, अनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुना, तो उनका नाश करना। इस सुक्तका यह कार्य है। भव इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये--

## दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें बुधोंके कक्षण कहे हैं, हन कक्षणोंसे दुधोंका प्रान हो सकती है। इन कक्षणोंसे दुधोंका ज्ञान होनेके पश्चात् अनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करनेका चाहिये। इरएक मनुष्य दुधोंका नाश करनेका कार्य करनेका कार्यकरनेका कार्यकरनेका कार्यकरनेका कार्यकरनेका कार्यकरों तहीं है, यह कार्य विशेष जिस्मे-वारीका कार्य है, कतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके काधीन यह कार्य रहना चाहिये। इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, अनका कब यहां विचार करते हैं—

र मित्रः (मं. १), साखा (मं. २०) - को मसुव्य सब मसुद्योंकी मोर मित्रवाका वर्ताव करता है, जो सबका सखा मर्थात् हित चाहनेवाका है। जनताका हित करनेमें जो सत्यर रहता है,

२ चिप्रः (सं. २२), किविः (सं. २०)- जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् झानी है, जो किवि है अर्थात् कान्तदर्शी है, जो दूरहिष्ट है, जो गहराईसे हरएक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका मागेपीकेका विचार करनेमें चतुर है,

३ जातचेदः (झातचेदः) - जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुव भीर वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी इष्टि उत्पद्ध हुई है, (मं. ६)

४ अधर्ववत् द्व्यज्योतिः (मं. २१) - जो (स-धर्व) अच्छळ स्थितप्रज्ञ योगीके समान दिश्य सेजसे थुक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर किया है, जो च्छळ वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और गंभीरतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीव्रता करके जो कार्यका विगाद नहीं करता है।

५ शुक्तशोचिः, शुचिः, पावकः (मं. १६)- जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं भाचारसे शुद्ध भीर पवित्रता करनेवाला है, जो स्ययं पवित्र विचार, पवित्र त्रचार भीर पवित्र लाचारसे युक्त हैं, जिसका मन, बुद्धि, चिक्त भादि भारतिहिन्द्रय तथा जिसके बाह्य इंद्रिय पवित्र हैं भीर शुद्ध स्वदार ही करते हैं,

६ ई ड्यः (मं. १६), प्रशिष्ठः (मं. १)= प्रतेषि कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सम कोग जिसके पवित्र बाचारकी प्रशंसा करते हैं,

७ खाजी (मं. १), सहस्यः (मं. २२) – जो बछवान् है, कर्तब्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चय-पूर्वक अपने बळसे छसको निमाता है, जो प्रतिपश्चीको परास्त कर सकता है, जो अपने बळसे अपने कर्तब्य कर सकता है,

८ ब्रह्मसंशितः (मं. २५)- ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुना,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं. २०) = जरारहित कौर मृत्युरहित बना हुना, क्षीण न होनेवाका कौर मृत्युसे न दरनेवाका, देयोंके समान जरामत्युको दूर रक्षनेवाका दिख्य-जीवन युक्त, १० क्रताभिः समिद्धः (मं. १)- विविध सरकमें से प्रदीस हुना, श्रंष्ठ प्रशस्त्तम कर्मों से प्रकाशित, सरयमय प्रशंसनीय ठत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्म ही होते हैं.

११ शिशानः ('मं. १ )- तीक्ष्ण, तेजस्वी,

१२ शर्वा (मं. ५)- शतुलोंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचः ( मं. ६ )- दुर्धोका सामना करनेवाला, राष्ट्रागोंके सन्मुख खदा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१५ भंगुरावतः हन्ता ( मं. २२)- घातकींका नाग्र करनेवाळा,

१५ रक्षोद्दा (अं. १) - राक्षसों, क्रक्मं करनेवालीका

१६ क्रव्यादः छिपिघतस्त्र (मं. १)- मांसमधकीं, हमरोंके जीवनींपर क्षपनी पुष्टी करनेवालोंको एकानी,

१७ अर्चिपा यातुधानान् उपस्पृश (मं.२)- भपने तेजसे दसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिवा तक्तं रिपः पातु (मं. १)- दिन राष्ट्र बावकेंसि सज्जनेंकी रक्षा कर,

१९ जम्भेः यातुधानान् संघेहि (मं. १)-हिययारेंछे बुटोंको दण्ए दे ।

हम हंगते इस स्क्रमें दुष्टोंका नाश कीन करे इस विषयसें करा है। दुष्टोंका नाश करनेवाळा ज्ञानी, शान्त, सम दुद्धि राजनेवाळा, गंभीर, विचारवान्, जनवाका हित करनेवाळा, पवित्र विचारवाळा ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये। हरएक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता। जिससे कभी कम्वाय होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जनके आधीन यह लिफकार होना चाहिये। पाठक समरण रखें कि जब कभी व्याचाधीश लध्या इंण्डविधान करनेके कार्यके लिखे किसी मनुष्यको नियुक्त करना हो, तो इस स्थानके लिये हम गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जावे। और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही उस स्थानपर जाहर कार्य करे। इस दृष्टीसे इस स्कृतके संत्र वह करेगा, की सम समुष्योंको हसके कार्यसे संत्रीय होगा।

इन दुर्शेको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी हस स्कार्में किये हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट किये हैं, तथापि सुबोधवाने सिने यजन वहां करते हैं—

#### दण्डका विधान

इस समयतक जो विवरण किया इससे दुष्टोंके कक्षण भीर दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके कक्षण ज्ञात हुए। दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके कक्षणोंमें भी भन्तिम कुछ कक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधानका भी पता चळ सकता है। भव इसी दण्डविधानका भधिक विचार करते हैं—

१ रहीं-हा- इस शब्दसे राक्षसोंको 'वध' दण्ड योग्य
है यह सिद्ध होता है। 'हन्' धातुका दूसरा अर्थ 'गित'
है। यह अर्थ ित्या जाय तो राक्षसोंको अपने स्थानसे
सगा देना अर्थात् 'देशसे निकाल देना' यह अर्थ होगा।
'रक्षस्' (रह्मित यस्मात् हांते रक्षः) शब्दका अर्थ
जिससे सुरक्षित रहनेकी आवद्यकता होती है, जिससे जनताका
बचाव किया जाता है। ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना
और उनपर ऐसा पहारा रखना कि ये दुष्ट दूसरोंको यातना
न दे सके, आदि बोध हससे प्राप्त होता है। (मं. १)

२ अयोद्धां – लोहेकी दाढें। इस यंत्रमें दुष्टको रख कर उसका नाश करना। उपरसे भीर नीचेसे कील साकर दुष्टके शरीरको काटते हैं। (सं. २)

३ क्रव्यादः अतिधत्स्य— दूसरोंके मांसपर अपने शरीरकी पुष्टी करनेवालोंको बंद करके रक्ष, कैदमें रक्ष, (स्व आसन्) वैसा खाद्य पदार्थ अपने मुखमें बंद रक्षा जाता है, उस प्रकार उन दुर्शोंको रक्ष। (मं. २)

४ अवरं परं च दंधों उपधिहि- होनों न्हारके किन्छ भीर श्रेष्ठ शत्रुको अपनी दाडोंमें चंद रख । अयित् उसको इधर अधर हिल्नेका प्रतिबंध कर । (मं. ३)

५ यातुधानान् जंभैः संघेहि- यातना देनेवाखेंपर जबढोंके समान प्रस्नोंके साथ चढाई कर । शब्नोंसे उनका माश कर । (मं. १)

६ यातुधानस्य स्वयं भिनिध- यातना देनेवाके दुर्शेकी चमडी छिन्न विच्छिन्न कर। मर्थात् उनको इतना ताडनकर कि उनकी चमडी फट जाय। मं. ४)

७ हिंस-अशिनः एनं हरला हन्तु- हिंसफ बिजडी हनका वध नेगसे करे। बर्थात् विशुत्के प्रयोगसे हन दुष्टींका वध किया जावे। (मं. ४)

८ पर्वाणि प्रश्नुणीहि- इस्ते जोडोंको कार हो (मं. ४)

९ क्रविष्णुः क्रव्याद् एनं विचिनोतु- मांसमक्षक सिंह स्पान्न श्रादि प्राणियों द्वारा दुष्टेंकि शरीरोंका वध किया जावे। (मं. ४)

१० यातुम्रानं विध्य- यातना देनेवाळे दुष्टको बाण बादिसे वेथ डाळ । (मं. ५)

हृदेये विषय- हृदयपर वाण मार। (मं. ६)

११ एवां बाहून प्रतिभिधि- दुष्टोंके बाहु काट दे। (सं. ६)

१२ यातुधानान् ऋष्टिभिः स्पृणुहि- यातना देने-बार्जोका शस्त्रोसे वध कर। (म. ७)

१३ थातुधानान् निजहि- दूसरोंको यातना देने-वालोंका नाश कर । (आम।दः एकी। अदन्तु ) दूसरोंका मोस खाकर अपनी पुष्टी करनेवालोंको गीध खा जायं। (मं. ७)

१४ रक्षः प्रति गृणीहि-राक्षसोंका नाश कर (मं १०) १५ पृष्टीः हरसा गृणीहि- दुष्टोंकी पसकियां वेगसे तोड दे। (यातुधानस्य सूलं चुआ) यातना देनेवाके दुष्टकी जड काट दाल। (मं. १०)

१६ यातुधानं नियुक्धि- यातना देनेवालों को काराः गृहमें रक्ष। (मं. ११)

१७ यातुधानान् हृद्ये विध्य - यावना देनेवाळे दुष्टोंका हृद्यमें वेध कर। (मं. १२)

१८ असुत्गः पराञ्चणीहि- दूसरोंके प्राणींको हेकर सपनी मृती करनेवाळे दुष्टोंका काश कर । छनको दूर करके सनका नाश कर । (मं १३)

१९ प्रमेन् ऋच्छन्तु- दुष्टोंक मर्भ स्थान काटे जांब।
(सं १४)

२० यातुघानः प्रसिति यतु - दुष्ट बंधनस्थान-कारागार-को प्राप्त होवें । क्षर्थात् दुष्टोंको कारागृहमें रस्ना जावे । (मं. १४)

२१ तेवां शीर्वाण मुख्य- दुष्टोंके सिर काट जाये (मं. १५)

२२ यातुष्यानः उच्चियायाः संवत्सरीणं पयः माशीत् - दुष्टको गायका दूध एक दर्षतक पीनेको न दिया सादे। एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक दण्ड है। बाजकड तो जो मैंसका ही दूध पीते हैं, इनको तोम ही

दण्ड स्वभावतः हो रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतीको प्राप्त दी नहीं दोता है। माजकल कैदियोंको भैंसका दी दूध विया जायगा तो इनको कुछ भी बुरा नहीं प्रतीत होगा। परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिलना भी एक दण्ड माना जाता था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी के दियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिग मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनको ही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका दण्ड होता होगा। इसीलिये भागे इसी मंत्रमें कहा है कि — ( यतमः पीयूषं तितृप्तात तं मर्माण विषय )- इन दुष्टोंको गायका दुध न पीनेका दुण्ड होनेपर भी जी दुष्ट चोरी करके या बन्य युक्तिसे गायका दूभ पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्भ स्थानको वैध बाल । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही त्यायका दुध न पीनेका दण्ड होता था, और ऐसे जेली यदि गायका दुध नियम सोढकर पीयेंगे, तो उनको कठोर दण्ड किया जाता था। (सं. १७) इस दण्डकी दशीसे इस मंत्रका विचार पाठक खबदय करें।

२३ अघरांसं द्हन्तु - पापीको जलाया जावे। यह । वधदण्ड है। यहां जलाकर वध करना है। (मं १९) यही मात्र (धूर्वन्तं न्योष) विनाश करनेवालेका दध कर, नाश कर मथवा जलाकर नाश कर, इस मादेशमें है।

े**२४ रक्षसः प्र**तिज**हि** - दुष्ट राक्षसोंका नाश कर । ( सं. २३ )

२५ दुर्हादं अभिदासन्तं विनिक्व- दुष्ट हृदयवाके भीर दूसरोंको दास बनानेवाके दुष्टका नाश कर । (मं. २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दण्डोंका विधान इस स्कर्में है। विविध प्रकारके अपराधोंके प्रमाणसे ये विविध दंढ देना योग्य ही है। जो ज्ञानी और समयज्ञ विद्वान न्याया-धीश होगा वही अपराधोंकी न्यूनाधिकताके अनुसार न्यूमा-धिक दण्ड दे सकता है। किस अपराधको कीनसा दण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाका शान्त और गंभीह स्वभाववाका न्यायाधीश होना योग्य है, यह विधार इसी विवरणमें इसके पूर्व हो चुका है, उसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अब आ गया होगा।

इस दशेसे पाठक इस सुक्तका विचार करें जीर न्याय-सभाका कार्य करनेकी रीवि जामें।

७ ( वर्षं, सु. भाष्व )

## रामुद्सन।

## [8]

(अपिः— चातनः। देवता— इन्द्रासोमी।)

इन्द्रसिमा वर्षतं रक्षं उञ्जतं न्य पियतं वृषणा तमावृष्यः ।
परां शृणीतम् चिता न्योपितं हतं नुदेशां नि शिंशीतम् हित्रणः ॥ १॥
इन्द्रसिमा समुघशंराम् स्येपे च तपुर्ययस्त चरुरिमाँ ईव ।
ब्रह्महिषे ऋव्यादे घोरचं क्ष्मं हेपी धत्तमनवायं किमीदिने ॥ २॥
इन्द्रसिमा दुष्कृती वृत्रे अन्तरेनारम्भणे तमिस प्र विष्यतम् ।
यतो नेषां पुनरेकं अनोदयत्तद्रीमस्तु सहसे मन्युमच्छवेः ॥ ३॥
इन्द्रसिमा वर्तयंतं दिवो वृधं सं पृथिच्या अध्यत्तसम् वर्हणम् ।
उत्तंक्षतं स्वर्थे प्रवित्रयो येन रक्षी वावृधानं निज्ञीयः ॥ ४॥

अर्थ — हे ( त्रुपणा ) बलवान् इन्द्र धीर सोम ! (रक्षः तपतं ) राक्षसोंको ताप दो, (उद्यतं) उनको मारो। (तमो-मृधः निभप्यतं ) भन्धकार बढानेवाळोंको नीचे हटा दो। (अ—चितः परा शृणीतं ) भन्तःकरण रहित दुर्छोंको नाश करो, (वि ओपतं, हतं, ) उनका नाश करो, उनका वध करो। उनको ( तुदेथां ) इकाळ दो, ( अत्त्रिणः निशिक्षां नीतं ) दूसरोंको खानेवाळोंको निर्धळ करो॥ १॥

हे इन्द्र शीर सोम! (अग्निमान् चरुः इव) जागपर चछे हुए हाण्डीके समान (अघशंसं अधं आभि) पाप करनेवाळे पार्थाके सन्मुख (सपुः सं ययस्तु ) ताप-दुःख-देता रहे। (ब्रह्मद्विषे ऋध्यादे ) ज्ञानके वात्रु, मासमक्षक, (ब्रोरचक्षसे किमीदिने ) कूर दृष्टिवाळे दुष्टके साथ (अनवायं द्वेपः घत्तं ) निरन्तर द्वेपका धारण कीजिये ॥ र ॥

हे इन्द्र और सोम! (अनारम्भणे विदे तमसि अन्तः) जगाध जावस्क अन्धकारके बीचमें (दुण्हतः प्रविध्यतं) वृष्कमं करनेवालोंको वेघ ढालो, (यतः एपां एकः चन ) जिससे इनमेंसे एक भी (न उत् अयत्) न ठठ करे। इस प्रकारका (वां मन्युमत् सत् दावः) जावका करसाहयुक्त वह वट (सहस्टे अस्त्) शबुदमनके छिपे होते॥ ॥

दे इन्द्र और तोम! आप दोनों (अध-शंसाय) पाप करनेवाल दृष्ट मनुष्यके लिये (दियः पृथित्याः) सुकोक सौर पृथ्वी लोकक वं समें (तर्द्वणं वधं संवर्त्त्यतं) विनाणक वध करनेवालं शसकों प्रवृत्त करो। (पर्वतेभ्यः स्वर्य उत्त तक्षतं। पर्वतिवासी शत्रुकोंके लिये अतितीक्षण शस्त्र सिद्ध रस्त्रो। येन वात्रुधानं रक्षः निजूर्वथः) जिससे बदनेवाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४॥

भावार्थ-- दुर्धेको दण्ड दो, उनको ताटन फरो, अञ्चान फैलानेवार्लीको दृर हटा दो, दुष्ट हृद्यवार्लीको समाजसे बाहर करो, उनका वज भी करो, अथवा उनको बाहर ह्काल दो। जो दूसरोंको खाते हैं उनको निवेल बनामो ॥ १॥

जो सदा पाप करता है इसको कठिन दण्ड दे। ज्ञानका नाश करनेवाले, मांसमक्षक, कूर भीर हिंसकोंका देख करो ॥ २ ॥

गाढ अन्धकारमें रहनेवाके, दुव्कर्मियोंको वेध ढालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कप्ट देनेके किये न वच जावे । तुम्हारा उत्साहयुक्त वक अपने विजयके लिये ही छग जावे ॥ ३ ॥

पाप करनेवाल उष्टकी निम्दा करों और वध करों। उनको तृर करनेके किये अपने शक्त सिद्ध रको जिससे तुम बनका कर सकोरों॥ ४॥

इन्द्रांसोमा वर्तयंतं दिवस्पर्धियत्प्रेसिपुंवमश्मंहन्मिभः ।
तपुंर्वविभिर्जरेभिरित्त्रणो नि पश्चीने विध्यतं यन्तं निस्वरम् ॥५॥
इन्द्रांसोमा परि वां भूत विश्वतं इयं मृतिः कृक्ष्याश्चेव वाजिनां ।
यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपतीं इव जिन्वतम् ॥६॥
प्रति सरेथां तुजर्यद्भिरेवैर्द्वतं द्रुहो रक्षसो मङ्गुरावंतः ।
इन्द्रांसोमा दुष्कृते मा सुगं भृद्यो मां कृदा चिद्भिदासंति द्रुहः ॥७॥
यो मा पाकेन मनसा चरन्तमिष्वष्टे अनृतिभिवेचोभिः ।
आपं इव काशिना संगृभीता असंन्यस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥८॥

अर्थ- हे इन्द्र और सोम! ( युवं ) तम दोनों ( अग्नितप्ति भाः अश्महन्मभाः ) अग्निमें तपे और फौळादसे वने हुए ( अजरेभिः तपुर्वधिभाः ) क्षीण न होनेवाळे और संताप देकर वध करनेवाळे शक्योंसे ( दिवः अत्तिमणः परिवर्तयतं ) शुळोकसे भोगी छोगोंको हटा दो और ( पर्शाने नि विध्यतं ) किष्ण स्थानमें छनको वेध करो, जिससे वे ( निस्वरं यन्तु ) शब्द न करते हुए भाग जांय ॥ ५ ॥

हे इन्द्र भीर सोम! (कक्ष्या चाजिना अश्वा इच) जैसे चर्मपट्टी बळवान् घोडोंसे संबंधित होती है वैसे ही (इयं मितः) यह हमारी बुद्धि (चां पिर भूतु) तुमको सब प्रकार प्राप्त होवे। (यां होत्रां वां मेघया परिहिनोमि) इस बाह्वान करनेवाळी वाणीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूं, अवः तुम दोनों (नृपती इच) राजाओं के समान (अह्याणि आ जिन्यतं) इन स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करी ॥ ६॥

हे इन्द्र भौर सोम ! (तुजयद्भिः प्रवेः प्रतिस्मरेथां ) वेगवान् वाहनोंसे दुष्टोंके गतिका पीछा करो । ( भंगुरावतः दुहः रक्षसः हतं ) विनाशक भीर दोहशील राक्षसोंका नाश करो । ( दुष्टते सुगं मा भूत् ) उस दुष्कर्म करनेवालेको सुससे वृमनेका भवकाश न हो । ( यः दुहुः कदाचित् मा अभिदासति ) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुंचायेगा ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (पाकेन मनसा चरन्तं मा ) परिपक्ष शुद्ध मनसे भाचरण करनेवाळे मुझकां (यः अनृतैः वचोभिः सभिचछे ) जो मसत्य वचनेंसि झिडकता है, (काशिना संग्रमीताः आपः इव ) मुहीद्वारा पकंड जरुके समान वह (असतः वक्ता ) असत्य वचन बोळनेवाळा (अ-सन् अस्तु ) न होनेके समान होवे ॥ ८॥

भावार्थ— मिमें तपाकर फीकार्से बनाये भतितीक्षण और शत्रुका नाश करनेमें समर्थ शक्तोंसे अपने दुष्ट शत्रुकोंकों वेष दाको, जिससे वे न चिछाते हुए नाशको प्राप्त हों ॥ ५॥

तुम्हारे अन्दर यह विचार-शश्रुमाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसाको प्राप्त होंगे जैसे बन्दिजनोंसे राजा-कोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥

वेगवान् वाहनोंमें बैठकर शतुर्जोका पीछा करो। सब सुष्टोंको प्राप्त करके अनका नाश करो। दुष्ट कर्म करनेवाले दुम्हारे समाजर्से सुखसे न अमण कर सकें। सीर किसीको कष्ट न पहुंचावें॥ ७॥

शुद्ध मनसे कार्य करनेवालेको जो विना कारण झुट्रमूट गालिया देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवालेके समान नग जावे ॥ ८ ॥

ये पांक शंसे विहर्सन्त एवें ये वां सदं दृष्यिन्ति स्वधापिः।
शहंय वा तान प्रदांतु सोम आ वां दधातु निर्मति रूपस्यें ॥९॥
यो नो रलं दिष्यिति पिन्वां श्रेष्ठ अधानां बनां यस्तन्नीम्।
थिपु स्तेन स्तेष स्वद्भानेतु नि प द्वीयतां तुन्या दे तनां च ॥१०॥
परः सो अस्त तुन्या दे तनां च तिसः पृधिवीरधो अस्तु विश्वाः।
प्रति शुप्यतु यश्री अस्य देवा यो मा दिवा दिष्यति यश्च नक्तंम् ॥११॥
सुविज्ञानं चिकितुषे जनांय सच्चासंच वर्चसी पस्प्रधाते।
स्वार्थितस्तर्यं यंत्रहजीय स्तिदित्सोमीऽत्रति दन्त्यासंत् ॥१२॥
न वा यु सोभी वृज्ञिनं दिनोति न श्वित्रयं मिथुया धार्यन्तम्।
दिन्त रक्षो हन्त्यासहद्दंन्तमुमाविन्द्रंस्य प्रसिनी श्र्याते ॥१२॥

अर्थ—( ये पवै: पाकरांसं विष्टरन्ते ) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्ष बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे हराते हैं, (ये वा मदं स्वश्रामिः दूपयन्ति) जो पच्छे अनुष्यको बच्चोंसे दृषित करते हैं, (सोमः वा तान् अहये प्रद्वातु) सोम उन दुर्शको सांपर्क क्रिये साँप देवे अथवा (निर्फतेः उपस्थे वा आद्धातु) विनाशके समीप उनको पहुंचावे ४९॥

हे अमे ! (या सः पित्वः रसं विष्ति ) जो हमारे अबके रसको बिगादता है, (या अश्वानां गवां तनूनां) जो बोढों गीओं और अन्य मारीरोंका मान करता है, वह (स्तैयकृत् रिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला शत्रुरूपी घोर (द्भं पतु) गामको प्राप्त होवे। (सः तन्वा तना च नि हीयतां) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १०॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिएसति) भीर जो रात्रीके समय पीरा देता है. (सः तन्या तना च परः अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्रः पृथिवीः अधः अस्तु) सद तीनों मूविमागोंसे नोचे रहे और (अस्य यशः प्रति शुध्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११॥

(चिकितुपे जनाय सुविद्यानं) शान प्राप्त करनेवाळे मनुष्यके छिये यह उत्तम शान कहा जाता है कि. (सत् ध असन् च) सत्य और असत्य (वचसी पस्पृधाते) आपणों सं स्था रहता है। (तयोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य हैं और (यतरत् ऋजीयः) जो सरळ हैं, (तत् इत् सोमः अविते) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् इन्ति) अनत्यका विनाश करता है॥ १२॥

(सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिशुया घारयन्तं क्षत्रियं न) मिथ्या व्यवहार करनेवाळे क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता। (रक्षः ह्नित) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् वदन्तं ह्नित) असत्य बोंकनेवाळेको मारता है, ये दोनों (हन्द्रस्य प्रसितौ रायाते) इन्द्रके बंधनमें रहते हैं॥ ३॥

भावार्थ— जो दुष्ट अपने अनेक साधनोंसे सज्जनोंको लुटते हैं, और अच्छे आद्रमियोंके अब्रोंका विगाह करते हैं, वे वजके किये योग्य हैं॥ ९॥

जो मलस्तिको विगादता है, मलुर्प्यो और पशुनीका चात करता है, चोरी करता है वह अपने बाकबचीके साथ गानको प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुए दिन रात्र दूमरोंको पीढा देवा है वह अपने बाळबच्चोंके साथ नाशको प्राप्त होवे और उसका यश कम होते॥ ११॥

सब लोगोंको यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यकी स्पर्धा हस जगत्में चळ रही है। जो सरम और हो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है और जो असत्म है उसका मात्र करता है ॥ १२ ॥

यहिं वाहमन्ति देवो अस्म मोघं वा देवों अप्यूहे अमे ।

किमुस्मभ्यं जातवेदो हणीव द्रोधवाचंस्ते निक्रेथं संचन्ताम् ॥ १४ ॥

अद्या मृरीय यदि यातुषानो अस्म यदि वायुस्ततप प्रेष्ण्य ।

अद्या स वीरेद्विश्विमिति यूया यो मा मोधं यातुषानेत्याहं ॥ १५ ॥

यो मायातुं यातुषानेत्याह यो वा रक्षाः श्विच्समीत्याहं ॥ १५ ॥

इन्द्रस्तं हेन्तु महता बुधेन विश्वंस्य जन्तोर्रष्टमस्पेदीष्ट ॥ १६ ॥

प्र या जिगाति खुर्गलें नक्तुम्यं द्रुद्धस्तन्वं भू गृहेमाना ।

बुन्नमंनन्तमन् सा पंदीष्ट प्रावाणो मन्तु रक्षमं उप्वदेः ॥ १७ ॥

अर्थ- (यदि वा अहं अनृतदेवः अस्ति) यदि में असत्यका हपासक बन्, (अपि वा देवान् मोधं उन्हें) अथवा देवोंकी व्यर्थ उपासना कलं, तो ही हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद अग्ने। (अस्मभ्यं हुणीये कि ) हमारे उत्तर कोष करोगे क्या १ (द्वीधवाद्यः ते निर्काशं सचन्तां) द्वोदका भाषण करनेवाळे तो विनाशको प्राप्त होंगे॥ १४॥

(यदि यातुधानः अस्मि) यदि में पीडा देनेवाजा हूं (यदि वा पूरुपस्य आयुः तंतप) और यदि में कियी मनुष्यकी बायुको ताप देने वो (अद्य मुरीय) लाग ही मर जाने। (अत्रा) और (यः मा मोर्घ यातुधान इति भाह् ) जो मुक्ते व्यर्थ दुष्ट करके कहता है, (सः दश्चमिः वीरैं। वि यूयाः) यह दसों वीरोंसे वियुक्त हो जाय॥ १५॥

(यः मां अ-यःतुं यातुषान इति आह्) जो मुझ यातना न देनेवाहेको दुष्ट करके कहता है, (यः वा) और को (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह्) में शुद्ध हूं ऐसा कहता है। (इन्द्रः तं महता बचेन हुन्तु) इन्द्र उसको बहे वधदण्डसे मारे। और वह (विश्वस्य जनतोः अधमः पदीष्ट) सब प्राणियोंसे नीचे निरं आवे॥ १६॥

(या मर्फ खर्गला इस्) जो रात्रीके समय उल्लिनीके समान (तन्वं गृहमाना) भवने शरीरको छिपाती हुई (प्रजिगाति) जाती है भौर (द्रुदः अपाजिगाति) दोह करके मटकती है, (सा अनन्तं वर्झ पदीप्ट) वह छगाध महंसे गिर पढे और (प्रावाणः रक्षसः उपव्दैः झन्तु) परवर राक्षसींको शब्दोंके साथ मारे ॥ १०॥

भावार्थ- जो पाप करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत्य भाषण करता है और बातपात करता है उनको अंधनमें डाउना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये॥ १३॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अधोगित होगी। सब द्वोइका साहण करनेवाले भाशको प्राप्त होंगे ॥ १४ ॥

षदि मैंने किसीको पीटा दी हो अयवा किसीके स्वास्थ्यमें बिगाड किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दशों प्राण दूर हों ॥ १५॥

में शुद्धाचार होते हुए सुझे दुष्ट करके कहे जीर जो दुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपकी पवित्र कहाता रहे, उसका वस होवे और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त होवे # १६॥

जो उल्लुके समान रात्रीके समय छिप छिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गढेमें पढे और परधरोंसे छसका वस्र किया जावे ॥ १७॥

वि तिष्ठच्चं मरुतो विक्षिक्ष उन्हर्त गृशायतं रक्षसः सं पिनष्टन ।

चर्यो ये सूत्वा प्रवर्यन्ति नक्किमियें वा रिपों दिधिरे देवे अध्वरे ॥१८॥

प्र वर्तय दिवोदमानिमन्द्र सोमंश्वितं मध्यन्तसं शिक्षाश्व ।

प्राक्तो अपाक्तो अध्रादंदकोष्ट्रिम जीह रक्षसः पर्वतेन ॥१९॥

प्रत उत्ये पंतयन्ति श्वयात् इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदोम्यम् ।

शिक्षीते श्राकाः पिद्यनिमयो वधं नुनं संजद्भिनं यातुमद्भर्यः ॥२०॥

इन्द्रों यातूनामंभवत्पराश्वरो हिविभिधीनामुम्याद्विवांसताम् ।

शुभीदं श्राकाः पंरशुर्यथा वनं पात्रेव सिन्दन्तस्त एत् रक्षसंः ॥२१॥

अर्थ - हे (मरुतः) मरुतो ! (विश्व वि तिष्ठच्चं) प्रजामोंमें विशेष प्रकारसे ठहरो । (इच्छत) मपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गुभायत) राक्षसोंको पकडो भीर ठनको (संपिन्छन) पीस बाको । (ये वयः भूत्वा) जो पिक्षयोंके समान होकर (नक्तिभः पत्यिनित ) रात्रियोंमें वूमते हैं, (ये वा) मथवा जो (देवे अध्वरे रिपः दिघरे) यद्य देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं॥ १८॥

है (मध्यन् इन्द्र) धनवान् इन्द्र! (दियः अद्मानं प्रवर्तय) युडोक्से भदमासको चडा कौर (सोमिदातं सं दिश्यािघ ) सोमद्वारा नीक्ष्ण किये हुए शसको नियमसे प्रेरित कर। (पर्वतेन ) पर्वतास्त्रसे (प्राक्तः अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछसे, नीचेसे कौर उपरसे राक्षसोको (अभिजिद्दि ) विनाश कर॥ १९॥

( पते उ न्वे श्व-यातवः ) ये वे कुत्तीके समान वर्ताव करनेवाले दुष्ट ( पतयन्ति ) इमका चराते हैं, ( दिप्सवः अदाभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति ) हिंसक ब्यु न दबनेवाले इन्द्रको सवावे हैं। ( शक्तः पिशुनेभ्यः वर्ध शिश्ति ) इन्द्र इन दीन दुर्होको वधदण्य देता है। (यातुमद्भयः अश्ति नृनं स्वजत्) मावना देनेवालेकि लिये विशुत्को भेजवा है। २०॥

(इन्द्रः) इन्द्र ( हविर्मधीनां ) इवियोंके विमाशक ( अभि आविवासतां ) समीप स्थित ( यातूनां ) मातना देनेवाले दुर्थको ( परा-शरः अभवत् ) दूर इटाकर नाश करनेवाला होता है। ( यथा वनं परश्रः ) जैसे वनको इन्हाना काटता है, तथा जैसे ( पान्ना इव ) मिर्हाके यतैंगोंको तोडा जाता है इस प्रकार ( शक्रः ) समर्थ इन्द्र ( सतः रक्षसः भिन्दन् ) उपस्थित राक्षसोंको वोडता हुला ( इत् उ अभि पतु ) नागे नहे ॥ ११॥

भावार्थ-- प्रनाजनोंने दक्षवासे पहारा करो, दुएको इंदकर निकासनेकी इच्छा करो, दुएँको पकडो, उनको पीस बासो, जो दुए राश्रीके समय संबार करते हैं कीर ईश्वर तथा यज्ञके विषयों दुरा मात्र धारण करते हैं, उनका नाता किया साथ ॥ १८॥

अपने तीक्ण पासास्त्रोंसे दुष्टोंको सम औरसे नारा करो ॥ १९॥

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरोंकी हिंसा फरते हैं, बनका वध और नाश शक्कांसे किया जावे ॥ २०॥ यशोंका नाश करनेवाले, इवनसामग्री बिगाइनेवाले, दूसरोंका सतानेवाले दुष्टोंको इटा दो और जैसे पश्चसे बनका नाश किया जाता है वैसा उनका नाश किया जावे ॥ २१॥

डल्र्डियातं शुकुल्कंयातुं जिहि स्वयोतुमुत कोकंयातुम् ।
सुपूर्णयोतुमुत गृध्रयातुं ह्वदेव प्र मृण् रक्षं इन्द्र ॥ २२ ॥
मा नो रक्षों अभि नंडचातुमावदपोन्छन्तु मिथुना ये किमीदिनंः ।
पृथ्विती नः पार्थिवारपात्वंहंसोऽन्तरिक्षं दिन्यारपात्व्हमान् ॥ २३ ॥
इन्द्रं जिहि पुर्मासं यातुषानंमुत स्त्रियं मायया शार्थदानाम् ।
विग्नीवासो सूर्रदेवा ऋदन्तु मा ते हंशन्त्रक्षेपमुच्चरंन्तम् ॥ २४ ॥
प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रेश्च सोम जागृतम् ।
रक्षोंम्यो व्धमंस्यतम्भीन यातुमद्भयंः ॥ २५ ॥

अर्थ— हे इन्द्र! (कोक्स्यातुं) चिढियोंके समान न्यवहार करनेवाले धर्यात् कामी, (शुशुल्क्स्यातुं) मेढियेके समान वर्ताव करनेवाले धर्यात् लोभी, (उल्क्स्स्यातुं) उल्ल्क्षे समान वर्ताव करनेवाले धर्यात् लोभी, (उल्क्स्स्यातुं) उल्ल्क्षे समान वर्ताव करनेवाले धर्यात् समेढि, (उत्त श्वयातुं) धौर करनेवाले धर्यात् मोहित, (खुपर्णयातुं) गेल्डके समान वर्ताव करनेवाले धर्यात् समेढि, (उत श्वयातुं) धौर कुत्तेके समान आपसीं सगहा करनेवाले धर्यात् मत्सरी लोगोंको (जाहि) मार धौर (सपदा इव) जैसे परथरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षाः प्रमृण) रक्षसींका नाश कर ॥ २२/॥

(यातुमावत् रक्षः नः मा भिनिद्) यातना देनेवाला राक्षस हमतक न नावे। ये किमीदिनः) जो भूखे हैं जोर जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) वातक हैं वे दूर भाग जावें। (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संबंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे। तथा (दिव्यात् अंहसः) युकोक संबंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) भन्तिक हमें बचावे॥ २६॥

हे इन्द्र ! (यातुधानं पुमांसं ) यातना देनेवाळ पुरुषको तथा (मायया शाश्वादानां स्त्रियं ) कपटसे व्यवहार करनेवाळी स्रोको (जिहि ) नाश कर । (मूरदेवाः विश्रीवासः ऋदन्तु ) मूर्खोंके छपासक गर्रन रहित होकर नाशको प्राप्त हों। (ते उच्चरन्तं सूर्ये मा दशन् ) वे उपर छदयको प्राप्त होनेवाळे सूर्यको न देख सकें॥ २४ ॥

हे सोम! (इन्द्रः प्रतिचक्ष्व) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्ष्व) विशेष प्रकारसे देखे। बाप दोनों (जागृतं) जामृत रहो। (रक्षोभ्यः यातुमद्भयः) राक्षस बौर पीडक इन सबको (वधं अश्वानं) मृत्युदण्ड बौर वज्रदण्ड (अस्यतं) वर्षण करो॥ २५॥

भावार्ध — कामी, कोभी, कोभी, बज्ञानी, वर्मबी भीर सासरी ये छः प्रकारके दुष्ट हैं, हनका नाश कर ॥ २२ ॥ पातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जांदें । पृथ्वी सीर स्वर्ग संबंधसे होनेवाले सब पापेंसे हस बच जांग १२३॥

षातना देनेवाळा पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश हो । मृदोंके अनुयायियोंकी गर्दन काटी जाय । ये दुष्ट स्योंदय होनेवक भी जीवित न रहें ॥ २०॥

निरीक्षण करो कौर सबका अवद्योकन करो, जागते रहो । जो राक्षस कथित् घातपात करनेवाले और दूसरोंको सताने-बाके हों, उनको वधका दण्ड दिया जावे ॥ २५॥

#### शचुदमन

## दुष्टोंका दमन

दुष्ट मनुष्योका उमन करनेका विषय इस स्कर्ते हैं। यही विषय पूर्व सूच में भी था। ' जातन ' ऋषिके स्फों में प्राय: ऐसे ही मञ्जदमनके दिपय हुला करते हैं। 'घावन' इ टर्डा ही अर्थ ' हटाना, हटा देना निकाल देना, दूर करना, राश करना ' हैं, यह ऋषिके नामका अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाल सक्तीके तारपर्यमें दिखाई देता है, यह पात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शबुको हुटानेका इपदेश करनेवाळे सुक्तीके ऋषिके नामका भी 'शत्रुको इटाना ' ही मर्थ है, ऐसे मर्थवाला यही एक सूक्त मौर यही ऋषि है ऐसा नहीं है। व्हर्ड अन्य सुक्तोंमें यह बात ऐसी ही दिखाई हेती है। ऋग्वेदमें (इत. १० सू. १८६ छा) 'उले। बातायनः' ऋषि है भीर इसमें शुद्ध वायु अवन वैनेवाला है ऐसा विषय साया है । वातायनका सर्थ सिहकी है और क्रिटकीका मंबंध शुद्ध हवा घरमें जानेके साथ है। इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सुक्तेंके जाशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है। बस्तु । इस स्कर्मे दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है । घतः प्रथम दुष्टोंके कुछ छक्षण यहां देखते हैं। पूर्व सूक्तके विवरणके प्रसंगमें जिन एक्षणोंका विचार किया है, उनकी यहां नहीं हुदरावेगें । इस सुक्तमें जो नवे रुक्षण जा गये हैं वे ही पढ़ां देखेंगे-

## दुष्टोंके लक्षण

प्रवेके स्कर्म 'रक्षः, राक्षसः, अंगुरावत्, कन्यात्, किमीदिन्, यातुधान, स्रथेव 'ये शब्द दुष्ट वाचक का गये हैं, इस किये पाठक इनके क्यें वर्दा देखें। जो सक्षण पूर्व स्कर्मे नहीं दिये कीर इस स्कर्मे विशेष रूपसे कोई हैं, सनका ही विधार यहां सब करते हैं—

१ तमासूच् - धज्ञानको यहानेवाले, धज्ञान फेलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करनेवाले, ज्ञान देनेवालोंको कछ देने-बाले अथवा धनको एकावट करनेवाले, ( मं. १ )

२ अचित्- निगलो पित्त गर्धी है, सर्यात् जिसका सन्ताकरण उत्तम पर्धी है, बेह महाप्पके चित्तके समान जिसका चित्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टतांके विचार हैं। (Heartless) (मं. १) पूर्व स्क्रमें इसीका माव बढाने-वाला 'दुर्हाद्' शब्द है।

३ अभिन्- (जित्त इति ) जो दुसरोंकी जान हैकर शपनी पुष्टी करता है, अपने स्वार्थके क्रिये जो दूमरोंके गर्होपर खुरी चळाता है। (सं. 1)

४ अघ अघरांसः - पापकर्भके छिपे जिसका नाम विख्यात हुआ है, जिसके पापकर्मके कारण दी जिसको सब छोग जानते हैं। (मं. २)

५ ब्रह्माद्भिष्- ज्ञानका द्वेष करनेवाटा, ज्ञानका प्रविवंध करनेवाटा, ज्ञान प्रसारमें रुकावटें उत्पन्न करनेवाटा। (मं. २) तमोवृष् (मं. १) यह शब्द इसी क्षर्यका सुचक है।

६ दुप्कृत्- दुष्कर्म करनेवाळा, पापी । (मं. १)

७ द्रुष्ट्-द्रोह करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे छटमार करते हैं, जो स्त्याचारी हैं। (मं. ७)

८ अनृतेभिः यचोभिः अभिचष्टे- जसस्य भाषण करता है, असस्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है। (मं.८)

९ असतः घक्ता~ (मं. ८); असत् वदन् (मं. १३)- शसाय वचन बोलनेवाला।

१० ये एवा वि-हरन्ते- जो विविध साधनोंसे दूसरेकि धनादिकोंका विशेष रीविसे हरण करते हैं। (मै. ९)

(१ स्वधाभिः भद्रं दूषयान्ति— नो अपनी शक्तिशैंसे दूसरोंको दूपण देते हैं। जो अक्षोंके द्वारा मके मनुष्योंको दूषित करते हैं, मुरे शहा प्रयोगते सज्जनोंको कष्ट पहुंचाते हैं। (मं. ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्- चोर और चोरी करनेवाछा, धथवा चोरोंका संगठन यनानेवाळा बढा डाकू। ( मं. 10 )

१३ रिपु: — जो शश्रुवा करता है, सक्कपट करनेवासा है। (सं. १०)

१४ मिथुया घारयन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाका, सिथ्या भावको धारण करनेवाका। (मं. १६)

१५ अनृतदेवः -- मसस्यका उपासक, सदा मसस्य विचार, भसस्य भाषण भीर मसस्य भाषार करनेवाका ।

(#. 1¥)

१६ देवान मोघं ऊहे (वहति)— जो देवोंको न्यर्थ हठाकर घूमता है, जो कपटसे देवतानोंके उत्सव करता है, जो स्वयं भक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधनके लिये देवताके महोत्सव रचता है। (मं. १४)

१७ द्रोहवाक् — द्रोहयुक्त भाषण करनेवाळा, कठोर भाषण करनेवाळा, दूसरोंको दुःख देनेके क्रिये कठोर भाषण करनेवाळा । ( मं. १४ ).

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति भाह- जो स्वयं राक्षस होता हुना नपने भापको शुद्ध भीर पवित्र नवाता है। (मं १६)

१९ अयातुं यातुघान इत्याह- जो मलेको बुरा कहके पुकारता है। (मं॰ १६)

२० तन्त्रं गृहमाना नक्तं प्रजिगाति-छिपकर राष्ट्रीके समय इसका करती है। (मं० १७)

२१ दिएस:- हिंसक, घातक, ( मं० २० )

२२ पिञ्जन:- चुगळी करनेवाळा ( मं० २० )

२३ हविमीधन्- इविका नाश करनेवाळा (मं. २१)

२४ कोकयातुः- चिडियाके समान काम व्यवहार करने-बाह्य क्यांत् कत्यंत काम व्यवहारमें कासक, ( मं॰ २१ )

२५ शुशुलूकयातुः- सेडियेके समान क्राता करनेवाका क्रातासे दूसरोंका नाग करनेवाका, महाक्रा,

२६ गृध्यातुः- गीधके समान दूसरोंके जीवन डेकर तृस होनेवाळा, छोमी, इसीको पूर्व सुक्तमें 'श्यु-तृप् ' कहा है,

२७ सुपर्णयातुः- गरुटके समान उपरही उपर घमंदसें व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंदी,

२८ उल्क्रकयातुः - उल्लुके समान दिवामीत जैसे व्यवहार करनेवाळा वर्षात् महामूद,

२९ श्वयातुः - कुत्तोंके समान भाषसमें ळढनेवाहा, स्वजातीयोंसे ळढना और दूसरोंके सामने छांगूळ चाळन करना, ऐसे नीच स्वभाववाढा, (मं० २२)

२० मायया शाशदानः - कपटसे सब स्ववहार करने-बाढा, कपटी खढी। (मं. २४)

इतने कक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस स्कमें कहा है। पूर्व स्कमें २१ और इस स्कमें २९ कक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों स्कोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं। इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है। ये दुष्टों और राक्षसोंके कक्षण हैं। इन लक्षणोंकी तुलना श्रीमद्भगवद्गीताके ( क०१६ में कहे ) आयुर संपत्तिके कक्षणोंके साथ करनेसे दुर्शका निश्चय करनेमें वढी सहायता हो सकती है। ये राक्षस कोई मिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुए स्वमावके की पुरुष हैं, यह बात यहां भूळना नहीं चाहिये। अवः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका तात्पर्य अपने समाजके अथवा मानव जातीके दुए जनोंसे रक्षा करना है। इसीछिये इस सुक्तमें कहा है—

प्रतिचहव, विचहव, जागृतम् । (मं० २५) "प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष शीवसे देख धौर जामत रह ।" ये तीनों संदेश कारमरक्षाकी दृष्टिसे लत्यंत महत्त्वके हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाप्रव हहें, न सोयें । लपनी रक्षा जामत रहनेसे ही हो सकती है। जो स्रोते हैं या जो सुस्ट हैं वे अपनी रक्षा नहीं घर सफते। नामत रहनेके पश्चात् (प्रतिचहन) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, खपने भौर पराधे सद सनुष्येंके व्यवहारकी धच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये। और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है कौर कीन घातक है। यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष शितिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्यों कि कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो मित्रता करनेके मिषसे पास आवे हैं और किस समय कपटसे गढ़ा काट देते हैं, इसका पताही नहीं चलता। धतः हरप्क बातका विशेष दक्षवासे निरीक्षण करना योग्य है। अपनी रक्षा करनेके ह्व्छुक पाठक हुन चीन जाज्ञानोंका सच्ही प्रकार स्मरण रखें । इसी भावका जिमक स्पष्टीकरण करने-वाकी खाञ्चाएँ १८ वे संत्रमें निम्नलिखित प्रकार का गई हैं-

विश्व वितिष्ठच्यं, विश्व इच्छत, रक्षमः गृक्षायन, रक्षसः संपिनद्यतः। ( मं॰ १८ )

"प्रजातनों में विशेष प्रकारसे स्पित्य रहो, प्रजातनों में शानित सुख स्थापन करनेकी हच्छा फरो, कीर हुस कार्यके किये राझसोंको ढूंढ निकालो, उनको पक्छे रखो और उनको पीस बाको।" यहाँ प्रजातनों में विशेष शितसे ठप-स्थित होनेकी जाज्ञा है, साधारण सनुव्य जैसे होते हैं वैसा रहनेकी साज्ञा यहाँ नहीं हैं. यहाँ वेद कहता है कि ससाधारण शितसे प्रजातनों में सर्वत्र संचार करो, विविध क्योंको धारण करके सब जनोंका विशेष क्यालके साथ निरीक्षण करो, सीर पता क्या हो कि कीन मनुष्य राझस हैं सीर कीन देव हैं।

८ ( अथवै. सु. भाष्य )

सज्जनोंकी रक्षा लोर दुर्जनोंका नाश करनेके किये पिरिके ने सज्जन हैं तौर ये दुर्जन हैं इसका निश्चन करना चाहिये। यह निश्चन विशेष निरीक्षणके विना नहीं हो सकता, लवः यह शाजा कही है।

(विक्षु इच्छव ) प्रजाजनींसे बांवि और सुस स्थापन करनेकी ह्टा धारण करो, इसी छद्देयसे विविश्व प्रकारसे छपस्थित हो जाजो जीर राक्षस कीन हैं इस बातका पण लगा हो । जो शक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, बन राक्षसोंको (गृमायस) पक्ट रखो, उनको जनसमाजमें घूमनेसे रोक दो, उनकी हत्यक्यर बंधन बालो और उनको (संविनष्टन) पीस छाछो। यहां पीसनेका धर्म चूर्ण करना अमीष्ट नहीं है। उनके संगठन वोड हो, उनके संगठन वडने न दो, उनको सठग कहना करके उनका गाश करो। उनको ससफ्ठ बनाओ। हसी विषयों देखिये—

रक्षलः प्राक्तो अपाक्तो अधरात् उदकाः जहि । ( मं. १९)

"हन दुष्टीको सामनेते, पीछते, नीचेसे कौर उपरसे धर्माव सब धोरले प्रतिवंधमें रलकर पष्ट करो।" यहां उनके देहींको काटनेका वास्त्यं नहीं है। दारीर एनके बेदाक जीवित रहें, परंतु उनकी गिर्ध (प्राक्तः) सामनेसे एक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अधरास्) वे भीचे न जा सकें, धीर (उदक्तः) उपर भी न हो सकें, धर्माद पारों धोरसे एनकी इक्क वंद हो जाये जीर वे पूरी प्रविद्यालें रहें कि वे किसी प्रकार दुएता न कर सकें। इस प्रकार वे अपनी दुएतामें धमफड़ हुए तो उनका मानो पूर्ण नादा ही हुका। धर्मात् पहां उनकी दुए कमें करनेसे रोकना धर्मा उनकी दुएतान गाव करना समीट है, इसीकिये कहा है—

उभौ प्रसिता शयाते। (मं. १६)

"दोनों प्रकारके दुए पंधनमें सोते रहें।" क्यांत् फारागारमें पढ़ें, जिससे वे जारा पीछे नीचे जीर तपर हिड़ न सकें। ये दुए पुरुष हों या खियां हों, दोनोंको समान रीजिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नकिकिट मंत्र देखने योग्य है—

पुर्मांसं यातुधानं जिहा । मायया शाहादानां स्मियं जिहि। (मं. १४)

" पुरम दुए हो, या कपटाचारिणी की हो, दोनोंको उसी प्रकार सम्बन्ध करना चाहिये।" की है इसक्रिय उसको क्षमा करना योग्य गर्ही, नर्धोकि एक दुष्ट कनेकेंकि क्षष्ट नहुंचाता है, काव: किसी दुष्टको भी क्षमा नहीं होनी चाहिने! सन्दी दुष्ट छोग जपनी दुष्टता छोटें कीर सन्द्रन वनें, ऐसा प्रवंत्र होना आयह्यक है।साष्ट्रमें ऐसी स्पनस्था करना चाहिने कि-

हुप्कृते सुषं मा भृत्। (मं. ७)

" दुव्हमें करनेवां हुए मनुष्य इपर अपर सुकते न पूर्वे।" उनके अमणके छिथे मित्रकंत हो। वस वे अपनी दुएता कोड देंगे तब, उनको सब मदेशमें अमण करना सुगम होवे। इस उपदेशसे पता कगता है कि वेद काहता है कि राष्ट्रका प्रनंध करनेवां के अपने राष्ट्रमें अमवा मानके प्रवंशकर्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंकी एक पूर्ण सूची बनावें, और उनके उपर निप्राणी रखें, पे कहां रहते हैं बना करते हैं यह देखें, और उनको ऐसे दबावमें रखें कि वे हुराई न कर सकें। सज्जनोंकी रक्षा करनेके किये दुष्टोंपर इस रीति है दबाव रखना करवंत आवश्यक है, इसलिने ही नहा है कि-

इयं मतिः विश्वतः परिभृतु । (मं. ६)

"यह जारमरक्षा भीर सञ्जनरक्षा करनेकी दुदि मनुष्योंमें सर्वत्र, व्यावि सम नगरेकि नागरिकोंसे स्थिर रहे। "कोई सनुष्य इसकी न मूळें भीर—

र्या मन्युमत् शवः सहसे अस्तु। (मं. ३)

"तुम्हारा वरसाइ युक्त बळ अपने दिजय और बहुडी पराजमंदे लिपे समर्पित हो।" ताहु तो वेही छोग हैं कि जिनके छक्षण इस स्कार्में और पूर्व स्कार्में दुष्ट संक्षांके साथ कहे हैं। इन दुष्टोंको यूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेक कार्यके लिये सबका बळ कगाना चाहिये। इसके करनेका वहेरव क्या है, इसका छान पानकोंको इस स्कार अनतसे ही हो सकता है। दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अभिक खुके हों। यह बात कनेक प्रवत्नोंके साप्य करना चाहिये। इसप्क मजुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस जातकी लिद्धताके किये परम प्रवत्न करे। इस प्रवत्नका स्वस्थ्य यह है—

असतः वका अ-सन् अस्तु । (मं. ८)

" जसत्य भाषण करनेवाहा कर्यात् दुष्ट मनुष्य ( अ-सन् ) म दोनेके समान दोवे । " म दोनेके समाम दोनेका कर्य यही है कि यह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिवन्त्रमें रहे, कारागृहमें रखा जावे, विप्राणीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग उसके किये खुळे न रहें, किया उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कमें किसी प्रकार भी कर न सके। यहां तक जो मनन किया है उसका संबंध इस मन्त्र-भागसे पाउक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें।

## सत्यका रक्षक ईश्वर

इस स्कर्म एक महत्वपूर्ण बात कही है वह 'सरमका रक्षक परमेश्वर है' ऐसा कहा है। सत्यमार्गपर जानेवाकेके सन्मुख अनम्त आपत्तियां आ सहीं हुई तो भी वह अब नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान जायगा कि उसका रक्षक परमेश्वर है। जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब इसको दरानेवाका कीन हो सकता है ? इस विषयमें देखिये—

सुविद्वानं चिकितुषे जनाय संचासम्ब चचसी परपृघाते। तयोर्थत्सस्यं यतरहजीयस्तदित्सोमोऽवति इन्त्यासत् ॥ ( मं. १२ )

"यह अत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाके मनुष्यके हितके किये कहा जाता है कि सत्य और असल्य माषणकी इस जगतमें स्पर्धा चल रही है। डनमेंसे जो सस्प और जो सीघा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो जसस्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है।" अर्थात् सत्यका पाळन करनेवाळे और सरळ बाचरण करनेवाळे मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और मसस्य भाषणी तथा कृटिक स्ववहार करनेवालेका नाश करता है। हरएक मनुष्य इस ईश्वरके नियमका स्मरण रखें और अपना भाचरण सीषा और सत्यके अनुसार रखें । जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे दे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वरकी नोरसे कभी दण्ड नहीं मिल सकता। परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है। जाशा है कि पाठक बूंद इस वेदके संदेशसे काम उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सस्य भीर सरकताके मार्गसे जाकर अपने जापको कृतकृत्य करेंगे।

जो ऐसा बाचरण करेंगे और सत्य पाठनमें दत्तिचत्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे। परंत्र दुष्ट ने बनेंगे जो बसत्य और कृष्टिक व्यवहार करेंगे। इन दुष्टोंको दण्ड देना परमेश्वरका ही कार्य है। इनको निविध दण्ड दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं---

#### वधद्बद

इन दुर्धोको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नकिश्वित मंत्र-भाग प्रमाण हैं---

अत्तिणः इतं, न्योषतं, अध्यांसं तर्हणं वधं वर्तयतम् । (मं. ४) दुहः भंगुरावतः रक्षसः इतम् । (मं. ७) रक्षः हन्ति । असत् वदन्तं हन्ति । (मं. १३) तं महता वधेन हन्तु । (मं. १६) पिशुनेभ्यो वधं शिशीते । (मं. २०) रक्षोभ्यो वधं । (मं. २५)

" भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाळे, असत्य भाषण करनेवाळे, खुगळी करनेवाळे, जो राक्षसवृत्तीवाळे लोग होंगे वे वधदण्डके क्रिये योग्य हैं। इसी प्रकार—

दुष्कृतः क्षनारंभणे तमिस वन्ने प्रविष्यतम् । ( मं. ३ )

सा अनन्तं वर्वं सब पदीष्ट । (मं. १७) अग्नितत्तेभिः अइमहन्मभिः तपुर्वेषेभिः अत्रिणः विष्यतम् । (मं. ५)

" दुष्ट कर्म करनेवालोंको अन्यकारके स्थानमें रखो और उनपर बाक्कका वेध करो । अग्निमें तपे, फौळादसे अने, घातक शक्स भोगी लोगोंका वेघ करो ।" वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शक्त फेंककर उनके शरीरको घायल करना । बाणोंसे अथवा बंदूककी गोळीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है । इसी प्रकार—

यातुमद्भयः अश्रितं सृजत्। (मं.२०) यातुमद्भयः अश्रीनं अस्यतम्। (मं.२५) सूरदेवा विग्रीवासः ऋदन्तु। (मं.२४) तान् निर्ऋतेः उपस्थे भाद्घातु। (मं.९) द्रोघवाचः निर्ऋथे सवन्ताम्। (मं.१४)

" यातना देनेवाकोंपर बिजली छोडी जावे, मूढोंके उपास-कोंका गका काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुंचें, दोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों।" इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है। तथापि इसमें सन्य प्रकारका नाश भी संभवनीय है। परधरोंसे दुष्टका वध करनेका भी उल्लेख है- त्रावाणः रक्षसः उपन्दैः झन्तु । ( मं. १७ ) हषदा इव रक्षः प्रमुण । ( मं. १२ )

"परवरों से राक्षसोंका वस किया जाये।" को राक्षस है ऐसा निद्यय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खड़ा करके तथवा कुक्षके साथ रसीसे पांचकर पूरवे उसपर परयह सारनेसे उसका वस हो जायगा। इस प्रकारका यमप्रक इस समय राफगानिस्थानमें हैं। पाठजींको विचार करना खादिये कि यह रीवि सौर इस संग्रमें छही रीखि एक ही है पा निस्त हैं।

## देशसे निकाल देना

यातूनां पराशरः समवत् । रक्षसः भिन्दन् पतु । ( मं. २१ )

"पालना देनेवाडों हो तूर हरनेवाडा दीर राक्षसोंको लोहण हुणा पड़े।" यह वीरका छक्षण है, वह वीर पालना पेनेवाडों हे कर्तृतोंको सह नहीं सकता। यहां पाटक 'परा+शर' शब्द देशिये केसे विद्याण मधेसे पढ़ा है। (परा) तूर के जाकर (शर) नाश करनेवाडा हो बीर है उसको पराशर कहते हैं। राक्षसोंको समानसे मौर मामसे दूर हरना चाहिये, वे हमी मामवासियोंको कह देनेके लिये म बार्वे, इस विषयों वेद्की हाडा देशिये—

लिवतः परा शृणीतं, नुदेशाम्। (मं०१)
यतः एषां पुनः एकध्वन न उदयत्। (मं०१)
यातुमावत् रक्षः नः मा लिभनद्। (मं०२१)
किमीदिनः मिथुना लपोच्छन्तु (मं०२१)

" जिनको सदय पान्यःकरण नहीं है वे पूर हटाये जांय, हनमेंसे एक भी फिर न कीट सके, मिध्याधारी सब दूर भाग नार्षे।" ये सब बाझाएं दुर्छोंको राज्यसे बहार करनेका ही जाव पवाती हैं। इस प्रकार देशके निकाला दुवा कोई दुष्ट फिर देशमें या प्रामर्से न ला सके। ऐसा करनेसे ही प्रजा सुक्षी रह सकती है।

#### दुर्होंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका सी एक पण्ड इस स्कर्में कहा है, विचार करना चाहिये कि इस स्पानेका अर्थ क्या है। इस विचयके संत्र से हैं—

रक्षः तपतं, उन्जतं । (मं॰ १) अघरांसं क्षषं तपुः ययस्तु । (मं॰ २) "शक्षसीं हुए।, पापनृतिवालोंको ताप हो।" रजको संवाप उरपस कर। दिन साधनोंसे संवाप उरपस करना है, इसका यहां उद्धेल गर्दी। त्यापि सूद्रका विचार करनेसे इसे ऐसा मठीठ होगा है कि तथ दुष्ट लपनी दुष्टवाके कार्यके इटाये जायंगे कीर चारों ओरसे हनको रोका लायगा, दब कनको संवाप होगा कीर इस प्रकारका संवाप ही बहां कमीट होगा।

## दुर्धोका देप।

पस्तुतः देशा वाय तो कोई सनुष्य किसीका कभी देव म करे। परस्पर मिग्रदशीसे देखें। यह निःसंदेह कमें है। परंद्र दृष्ट मनुष्य लीर दुष्टनाका देव करनेकी काला वेद देवा है। यदि देव करना हो जो दुष्ट मनुष्योंका लीर अनकी प्रथ्वाका देव करना योग्य है देखिये~

प्रसिद्धे ऋयादे घोरचक्षले किमीदिने अनुवायं देषो घत्तम् । (मं॰ १)

"शानका द्वेष करनेवाले, मांसमोकी, कृरदरी, सदा मोगविचार करनेवाले दुष्टके साथ निरंतर द्वेष करो।" निरं देष करो।" निरं देष करो। " निरं देष करो। " निरं देष करो। " निरं देष करो। " निरं देष करो। देष करो। देष करना देश को देशों सनकी जोर देशों कीर किसीका कमी देष न करो। देष करना दो तो केवल दुष्टों के साथ ही देष करना चाहिये। स्वयं शुदाचारी होकर दुष्टों के देष करना चीग्य है। मनुष्य स्वयं पापसे चयनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च गंह्सः नः पातु। (मं १६)
"मूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा,
कसते हमें बचानो।" इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना
करे। अपने आपको पापसे बचावे। ऐसे मनुष्यको ही
वर्षात् स्वयं पासे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका
अधिकार है। जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका देव करनेका अधिकार नहीं है।

#### पापकी अधोगति।

पापी दुष्ट मनुष्यकी बाबोगित होती है, उसकी बाबीतिं होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस स्कर्में निक्र• किसित मंत्रमाग मिस्ने हैं—

अस्य यशः प्रतिशुप्यतु । यः दिवानक्तं दिप्सति स अधः मस्तु । (मं. 11) स्तेनकृत् स्तेनः रिषुः दश्चं पतु । स तन्दा तमा च निर्दायताम् । (र्वं, १०) स दशक्षिः वीरैः वियुषाः । (मं. १५) विश्वस्य जन्तोः अधारः पस्पदीष्ट । (मं. १६)

"इस बुद्धका नष्ट हो बावे, जो दिनहाय बुद्ध करता है वह नीचे गिरे, चोर छुटेश बुद्ध शत्रु वन घनसे हीन होने, वह बाडवचोंसे हीन होवे। उसके दसोंप्राण दूर हों। ऐसा दुद्ध सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे" क्षर्याद जो इस प्रकारका दुद्ध है वह परमेक्षरीय नियमसे ध्यांगितिको प्राप्त होता है, जब तक वह अपनी दुद्धता नहीं छोडता वनतक इसकी उन्नतिकी कोई माशा नहीं है। अन्नतिकी हच्छा है वो दुद्धता छोडनेकी जावश्यकता है, यह बात यहां सिद्ध होती है। सब दुद्धोंको उन्नतिका यह मार्ग खुका है, अर्थाद ब्राविका साधन करना उनके आधीन है। वे यदि पूर्वोक्त प्रकार 'पापसे बचनेके हिये 'ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो वनमें दुद्धता छोडनेका बढ़ मा जायगा। इसके नियम वे हैं—

#### आत्मदण्ड

षः स-यातुं यातुधान इत्याह । यः रक्षः श्रन्तिः अस्ति इत्याह । ( मं. १६ ) " भलेको बुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना " यह दुष्टका कक्षण है। जो उन्नत होना आहते हैं वे ऐसा न करें, वे तो संकेको सका, बुरेको बुरा, राक्षसको राक्षस, पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें। न डरते हुए ऐसा माननेसे और माननेके जनुकूल कहनेसे आरिमक बल बढता है। इसी रीतिसे हरएक मनुष्य कहे कि-

यदि यातुधाने।ऽस्मि, यदि वा पुरुषस्य वायुः तत्व, अद्या मुरीय । ( मं. १५ )

6 यदि में किसीको यातना देनेवाका वर्त् अथवा किसी मनुष्यको छाए दूं तो में आनही मर जाऊं। " ऐसा सकत होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप या दोष हुआ होगा, तो स्मका प्रायक्षित केनेको मनुष्य वैयार रहणा चाहिये। अपने हारा विशेष दोष होनेपर मरने-तक तैयार होना चाहिये। जिसकी जिस प्रमाणसे इस प्रकारकी तैयारी होगी, वह स्स प्रमाणसे सकत होगा। पारक यह सजत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें, इसका बहुत विचार करें और इसको अपने जीवनमें जहांतक हो सके दाकनेका यत्न करें। इस आत्मदण्डके मार्ग मनुष्य शीघ तन्नत हो सकता है।

# प्रतिसर मणि

[4]

(ऋषिः — शुक्तः। देवता — क्रत्यादृषणं, मन्त्रोक्तदेवताः।)

अयं प्रतिसरो मणिर्शीरो बीरायं बध्यते । बीर्येतान्त्सपत्नुहा शूरंबीरः परिपाणः सुमुङ्गर्लः

11 \$ 11

<sup>-</sup> मर्थ- ( सर्थ प्रतिसरः ) यह शत्रुके अपर भाक्रमण करनेवाका, (वीर्यवान् वीरः ) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा परिपाणः ) शत्रुका नाश करनेवाका और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाका, ( सुपङ्गलः शूरवीरः ) मङ्गल करनेवाका भूरवीरका विन्हरूप ( माणिः वीराय बध्यते ) मणि वीर पुरुषके अपर बांचा जाता है ॥ १ ॥

भावार्थ- यह मणि (या पदक) ग्रूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक संगलकारी है, अतः यह बीरके शरीरपर बांधा

| ञ्ज्यं मृणिः संपत्नुहा सुवीरुः सर्हस्वान <u>्वा</u> जी सर्हमान लुप्रः ।   |         |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| प्रत्यक्कृत्या दूपर्यन्नेति <u>ची</u> रः                                  | 11211   |
| अनेनेन्द्री मुणिना वृत्रमंहचुनेनासु <u>रा</u> न्परामावयन्म <u>नी</u> पी । |         |
| अनेनाजयुद् द्यावार्थिवी उमे इमे अनेनाजयत्प्रदिश्वभतंस्रः।                 | 11 3 11 |
| अयं स्नाक्त्यो मृणिः प्रंतीवर्तः प्रंतिसुरः ।                             |         |
| क्षोर्जस्वान्विमृ <b>ष्टी वुकी सो अस्मान्पति सुर्वतः</b>                  | 11.811  |
| तद्विराह तद्वे सोर्भ आह वृहस्पतिः स <u>वि</u> ता तदिन्द्रेः ।             |         |
| ते में देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिस्रैरेजनत                    | ા ધા    |
| अन्तर्दे चार्वापृथिवी खुवाहं रुत स्पेम् ।                                 |         |
| ते में देवाः पुराहिताः प्रतिचीः कृत्याः प्रतिस्रैर्रजन्तु                 | ॥६॥     |

अर्थ— (अयं माणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) राष्ट्रका नारा करनेवासा सत्तम वीर (सहस्वान वाजी) चात्रु वेगको सहन करनेवासा चलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) बातुपरात्रम करनेवासा उग्र वीर (कृत्याः दूवयन् एति) घातक प्रयोगीको विषक करता हुमा भावा है॥ २॥

(अनेत मणिना इन्द्र: वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नारा किया, (अनेत मनीपी अधुरान् पराभावयत्) इसीसे संयमी वीरने असुरोंका परामव किया। (अनेन उभे इसे छ।वापृथिवी अजयत्) इसीसे वे दोनों पुछोक बीर पृथिवी छोक जीत छिये, (अनेन चतस्तः प्रदिशाः अजयत्) इसीसे चारों दिशानोंको जीत छिया॥ ३॥

(अयं स्नायत्यः मणिः) यह प्रगति करनेवासा मणि (प्रतियतः प्रतिसरः) प्रातुनीपर हमना करनेवासा नीर बनपर घावा करनेवासा (ओजस्यान् विमृधः घरीः) बस्तासी युद्धी नमन करनेवासा नीर बनी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सव प्रकारसे रक्षा करे॥ ॥॥

(अग्निः तत् आह) अग्नि वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोमने भी वह कहा, (वृहस्पतिः सविता कृतः तत्) वृहस्पति सविवा और इन्यने भी वही कहा है। (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्नेसर देव (प्रतिसरैः में कृत्याः प्रतिन्धीः अजन्त ) हमलोसे मेरे उपर कानेवाले घातक प्रयोग दिस्दिदिशासे हटा देवें ॥ ५ ॥

( द्यावापृथिवी अन्तः द्घे) धुलोक और पृथ्वी कोकको में अपने अन्दर भारण करता हूं (उतः अदः उत सूर्यम्) दिनको और व्यंको भी अन्दर रखता हूं। वे अप्रेसर देव इमलोंसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विकद पिशासे हटा देवें ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह मणि वलवान् शतुनाशक, उम्र वीर है जो सब बातुके घातक प्रयोगोंको दूर करता है ॥ २ ॥ इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका परामव किया, धावापृथिवीको श्रीत क्रिया, शौर सब दिशानोंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाला, बळवान् शत्रुको वश करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥ सब देव इस मणिके द्वारा मेरे उपर किये घातक प्रयोग हटा देवें ॥ ५ ॥

गुलोक, पृथ्वी, सूर्य लीर दिनकी शक्तियों में अपने अन्दर धारण करता हूं। वे सब मेरे बपर किये विनाशक प्रवीत इस देवें ॥ ६ ॥

| ये खाक्त्यं मुर्जि जना वर्मीणि कृष्वते ।                              |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| स्र्थं इत् दिवंगुक्य वि कृत्वा बीधते वृद्धी                           | 11011    |
| जाक्त्येन मुणिन ऋषिणेव सनीषिणा ।                                      | •        |
| अर्जेषुं सन्ताः एतेना वि मुघो हान्म रश्वसः                            | 11611    |
| याः कृत्या आंक्षिर्धीर्याः कृत्या असिुरीर्याः कृत्याः ।               |          |
| ख़्यं केता या उ चान्ये भिरामृताः।                                     |          |
| डुमयीस्ताः परा यन्तु परावती नवृति नाच्यादे आति                        | 11 9 11  |
| अस्मै मुर्णि वर्भ बन्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुंः सिवता रुद्रो अग्निः। | ~        |
| प्रजापंतिः परमेष्ठी विराद्वेशानुर ऋषंयश्च सर्वे                       | ॥१०॥     |
| जुचमो अस्योषधीनामनुद्वान्जगेतामिव न्याघः सर्वदामिव ।                  |          |
| यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पार्धनुमन्तितम्                             | 11-88-11 |

बर्ध—(ये जनाः स्नाप्त्यं मार्णे) जो छोग प्रगविशील इस मणिको (वर्माण क्रण्वते) कवचौंके स्थानपर करते हैं, वे (स्पी: इव दिने आहहा) स्पीष्ठ समान शुकोकपर चढकर (वशी) सनको वशमें करता हुना (कृत्याः वि बाघते) भारक प्रयोगीका नाश करते हैं॥ ७ ॥

(मनीविणा ऋषिणा इत् ) आनी ऋषिके समान इसं ( स्नाक्त्येन मणिना ) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वीः पृतनाः अजैषं ) सब शत्रुवेनानोंको परामूव करवा हूं और ( रक्षसः सुधः वि हन्मि ) राक्षसोंको युद्धोंमें मारवा हूं ॥४॥

(याः आङ्किरसीः कृत्याः) जो मांगिरस घावक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो मसुरोंके घावक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घावक प्रयोग हैं, (याः उ अन्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके हारा मर दिवे गये हैं, (उप्रयोग ताः नवर्ति नाज्याः अति) दोनों वे सब नम्बे नदियोंके परे (परावतः परा यम्तु हे दूर-स्वावको जारे ॥ ९॥

इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, निप्त, प्रजापित, परमेडी, विराट् नौर वैश्वानर, वे सब (देवाः) देव तथा (सर्वे ख आषयः) सब ऋषि (अस्म मार्णि वर्म बञ्चन्तु ) इस वीरके शरीरपर मणिरूप कवनको बाँचे ॥ १०॥

( भोषघीनां उत्तमः असि ) भौषधियों त् बत्तम है, (जगतां अनक्वान् इव ) जैसे गतिशीकों से बैठ भौर (अपदां व्याघ्नः इव ) श्रापदों से वाव होवा है । (यं पेच्छाम ) जिसकी हम इन्डा करें (तं प्रतिस्पादानं ) इस प्रतिस्पर्धोंको (अन्तितं अधिदाम ) अरा हुना पावें ॥ ११॥

भाषार्थ— जो क्रोग कवचरूप इस मणिका भारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने उत्पर किवे हुए बातक प्रयोगोंको इटा देते हैं ॥ • ॥

इस मणिके द्वारा सृष शत्रुसेनाको जीत किया है। जीर दुष्टोंको मार दिया है। ८॥ सब प्रकारके घातक प्रमोग इसके द्वारा दूर होते हैं॥ ९॥ सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिको मेरे शरीरपर बांचे॥ १०॥ बह मणि सबसे बसम है। इसके भारण करनेपर जिसको चाहे बीत सकते हैं॥ १९॥

| स इद्याघो भवत्यथी सिंहो अथो वृपी ।                                            |        |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
| अथीं सपत्नुकर्शनो यो विमंतिंगं मुणिम्                                         | ॥ १२ ॥ |
| नैर्न प्रन्त्यष्युरसो न गेन्धुर्वा न मत्याः ।                                 |        |
| सर्ची दिशो वि राजित यो विभेतींमं मुणिम्                                       | ॥ १३ ॥ |
| कुश्यपुस्त्वामंसृजत कुस्यपंस्त्वा समैरयत् ।                                   |        |
| अविंभुस्त्वेन्द्रो मार्नुपे विश्रंत्संश्रे <u>षि</u> णे∫ऽजयत् ।               |        |
| मुणि सहस्रेशिय वर्षे देवा अंकण्वत                                             | ॥ ४४ ॥ |
| यस्त्वां कृत्या <u>भि</u> र्थेस्त्वां द्वीक्षामिर्युज्ञैर्यस्त्वा जिर्घासित । |        |
| प्रत्यबस्वमिन्द्र तं लिह्न वज्जेण श्रुतपर्वणा                                 | ॥ १५ ॥ |
| <u>अ</u> यमिद्वै प्रंती <u>वर्षे</u> ञोर्जस्वान्सं <u>ज</u> यो सुणिः ।        |        |
| प्रजां धर्न च रक्षतु परिवाणाः सुमङ्गलेः                                       | ॥ १६ ॥ |

अर्थ— (यः इसं मणि विभित्ति) जो इस मणीका घारण करना है, (सः इत् व्याघ्र भवति) वह निःसन्देह काषके समान (अथो सिंहः अथो जृता) सिंहके समान वयता बैळके समान (अथो सपतनकर्शनः) शतुका दमन करनेबाका होता है ॥ १२ ॥

(यः इमं मणि विमति) जो इस मणिका चारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजित ) सब दिमानीमें शोमता है। (एनं अप्तरसः न झिन्त ) इसको कप्तराएं नहीं मारवीं नौर (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वां अस्तत ) कश्यपने तुसे बनाया है, (कश्यपः त्वा समैरयत ) कश्यपने तुसे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्लेषिणे विश्वत् ) इन्द्रने तुसे मानवी संप्राममें भारण किया और (अश्रयत् ) विश्व किया । ऐसे (सहस्रवीर्ये मणि) सफस सामध्यवात् मणिको (देवाः वर्मे अकृष्वतः ) देवीने कश्च रूप बनावाः है। १४ व

है इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः ) हो तुहे मारक प्रयोगींसे. (यः त्वा दीक्षाभिः ) जो तुहे दीक्षाणींसेहे, अववा (यः त्वा यहै: जिद्यां निति ) हो तुहे यहींसे मारना चाहता है, (तं ) उसको (त्वं ) तू (दातपर्वणा वज्रेण प्रत्यक् (जोह ) शैंकहों पर्वोवाहे बद्धसे प्रत्यक स्थानमें मार ॥ १५ इ

(अयं इत् वे) यह निश्चयसे (प्रतिवर्तः ) शतुपर हमला करनेबाङा (परिपाणः संज्ञयः) रक्षक और विजय, (सुमंगठः मणिः) बत्तम मंगठ करनेवाला मणि है, (प्रज्ञां धंत च रख्नतु) वह हमारी संवान और संपंतिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

मावार्थ— को इस मणिको धारण करता है वह बढ़वान् होकर अपने सब शत्रुकोंको जीवता है ॥ १२ ॥ इस मणिका घारण करनेवाळा सब दिशाओं में विराजवा है और इसका वध कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥ कर्यपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कळाका प्रारंस हुआ। इसको इन्द्रने सबसे पहिले घारण किया या और अगर्में विजय मी किया था॥ १७॥

इस माणधारणसे सब मारक प्रयोग दूर होते हैं। इर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे इटते हैं ॥ १५ ॥ शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाळा यह मणि है। इसका भारण करनेवाळका करवाण होता है, प्रजा और धनकी रक्षा इससे होती है। १६ ॥

| असपत्नं नो अधरादंशपत्नं ने उत्तरात् ।                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| इन्द्रसिपुत्नं नेः पृथाङ्क्योतिः शूर।पुरस्क्रंधि                                            | 11 8.9 11 |
| वमें से द्यावाप्रिया वर्माहुर्वमें स्या                                                     |           |
| वर्भ म इन्द्रंश्वाभिश्व वर्भ घाता दंघातु मे                                                 | ॥ १८ ॥    |
| ऐन्द्राग्नं वर्षे बहुरुं यदुग्नं विश्वं देवा नाति विष्यंन्ति सर्वे ।                        |           |
| तन्में तुन्वं त्रायतां सुनैतां वृहदायुंष्मां जरदंष्टिविधासानि                               | 11 88 11  |
| आ मिरुक्षदेवमणिमेह्या श्रीरेष्टतांतचे।                                                      |           |
| इमं मेथिमंमिमंबिशकां तन्यानं त्रिवरूधनोजेसे                                                 | ॥२०॥      |
| अस्मिनिन्द्रो नि दंघातु नुम्णिममं देवासी अभिसंविशध्तम् ।                                    |           |
| दु <u>ीर्घायु</u> त्वायं <u>ञ</u> ्चतक्षारद्वायायुंब्माङ <u>ज</u> रदं <u>ष्टि</u> र्थथामंत् | ॥ २१॥     |
|                                                                                             | ı         |

अर्थे— दे ग्रूर हन्द्र! (तः अधरात् अस्तवस्त ) हमारे नीचेसे अविरोध, (तः उत्तरात् असवरातं )हमारे कपरसे निवरोध, (तः पश्चात् असवरतं ) हमारे पीछेसे निवरोध दर्शक (ज्योतिः पुरः कृधि ) हमारे सम्मुख कर ॥ १७॥

( द्यावापृथिवी में वर्म ) वावापृथिवी मेरे लिये कवन धारण करावें, ( अहः वर्म, सूर्यः वर्म ) दिन कीर सूर्य मेरे किये कवन पहनावें। ( इन्द्रः च अग्निः च धाता च ) इन्द्र, अग्नि और धावा वे तीनों देव प्रत्येकमें ( में वर्म द्यातु ) मेरे किये कवन पहनावें॥ १८॥

(सर्वे विश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविध्यन्ति) जिसका मतिक्रमण कर नहीं सकते (तत् उग्नं बहुलं ऐन्द्राग्नं बृहत् वर्म) वह उग्न, बढा इन्द्र भौर भग्निका बढा कवच (मे तन्वं सर्वतः त्रायतां) मेरे शरीरकी रक्षा सब बोरसे करे। (यथा) जिससे में (जरद्षिः) बृद्धावस्था तक कार्य व्याप्ति करनेवाका (आयुष्यमान् असानि) दीर्षायु होकं॥ १९॥

यह (देवमणिः) दिग्य मणि (मा मही अ-रिष्ट-तातये) मुझपर वडी सुद्ध समृद्धिके विथे (आरुक्षत्) बास्ड दोवे। (इमं मेथि) इस शत्रुनाशक (तनूपानं त्रियक्षयं) शरीर रक्षक बौर तीनों वर्शके रक्षकको (ओजसे अभि संविद्याद्यं) बक्के विथे नाश्चित दोवे॥ २०॥

(अस्मिन् इन्द्रः नुम्णं निद्धातु) इसमें इन्द्र षढ धारण करे. (देवासः इमं अभि सं विशध्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सीवर्षकी दीर्घायुके किये (आयुष्यमान् जरद्षिः असत् ) दीर्घतीवी और वृद्धावस्था तक सुद्दर रहे ॥ २१॥

भावार्थ— हमारी रक्षा चारों भोरसे होती रहे और हमारे सम्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥ सब देव इस कवच भारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह देवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥ सब देवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी कत्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥ इस दिव्य मणिके शरीरपर भारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे बढ़की वृद्धि होवे ॥ २० ॥ इसमें सब देव अपने बलको स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाहा दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

स्वृहित्दा विद्यां पितिर्वृह्य विमृधो वृद्यी । इन्द्रों बन्नातु ते मुणि जिन्नावाँ अपराजितः सोमुपा अभयंक्ररो वृपा । स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः

।। २२ ॥

वर्थ— (स्वस्तिदा विशांपितः वृत्रहा ) कवनाण करनेवाका, प्रजापाळक शशुनाशक, (विस्ट्घा वशी ) शशुनोंको वशमें करनेवाका, (जिगीवां अपराजितः स्रोमपा अभयंकरः ) विजयी, शपराजित, स्रोमरम पीनेवाका, स्रोम्य (वृपा इन्द्रः) यद्यान् इन्द्र (तं मार्गि नशातु ) वेरे शरीरपर मणिको बांचे । (सः सर्वतः दिवा नम्तं ) वह सम नोरसे दिनरात (श्या विश्वतः पातु ) देरी सब नोरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

आवार्थ— ग्रूर वीर शतुनाशक बळवान विजयी जेता पुरुष इस सणिको शरीरपर बांबे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होते ॥ २२ ॥

### प्रतिसर माण

#### मणिधारण

इस स्कर्म मणिषारणका विषय है। कई यों का कथन है कि यहां 'मणि' शब्दसे वीर पुरुषका प्रहण किया जावे। परन्तु यह बात सत्य नहीं है। इस प्रकार कर्यका जनमें करना किसीको भी योग्य, नहीं है। इस प्रकार कर्यका जनमें करना किसीको भी योग्य, नहीं है। इस स्कर्म कहा मणि किसी वनस्पिका बनाया जाता है बीर उसका आरण शिर पर किया जाता है। प्राय: गळेमें बान्धा जाता होगा। जिस प्रकार बाजकछके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य भैयेके कार्य करनेपर 'पदक' दिया जाता है और यह पदक छातीपर छटकाया जाता है, ससी प्रकारका यह मणि गळेमें या हाथपर किया बाहुपर बांधा जाता है। यह एक शौर्यका अथवा जनहिकके कार्य करनेका चिन्द है। इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढती है, इसका उत्साह बढता है, सौर उत्साह बढनेसे वह मजुष्य अधिक प्राक्रम करनेके छिये समर्थ होता है।

पहिले किये हुए शौर्यंके कार्यंके किये सिकारी पुरुषोंसे इंनाम मिल्जानेपर सिक्क पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, लर्थात् वह ईंनाम, मापहक, सथवा सन्य प्रकारका सन्मान वीरता बढानेवाका, रक्षाका कार्य करनेवाका, उत्तम वीरता करनेवाका, रुप्राका कार्य करनेवाका, उत्तम वीरता करनेवाका, रुप्राता बढानेवाका, हत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना सयोग्य नहीं है। इसी उद्देश्यसे इस स्कृमें इस मणिके गुण " सुवीरः, वाजी, अप्र " आदि कहें हैं। अन्य वर्णन मी इसी दृष्टीने विचार करके जानने योग्य है।

# एक शंका

कई लोग कहते हैं कि पृक्षकी छकडीसे बना हुना वह ' मणि ' धीरता बढानेवाडा, संगठ करनेवाडा और बढ बढानेवारा कैसा हो सकता है, चूंकी शकडी है मणिसे यह सामध्ये नहीं होता, शतः यहांके मणिशन्दसे 'बीर सेनापति ' वर्ष केना योग्य है। यह युक्ति अधवा यह विचारपद्ति विदेकपुक्त नहीं है। सरकारका सिपाही हायमें एक विशेष प्रकारका काष्ठ केकर. और विशेष प्रकारका पीवास धारण करके हजारों छोतींमें जाता है और निकर होकर उनको धमकाता है और विशेष कार्य करता है। यह सामध्ये उसके भन्दर इस सरकारी पोशास और सरकारी चिन्हके काष्ट्रचारणसे ही माता है। वस्ततः देशा जाय तो रुसकी शारीरिक शक्ति भरप कोगोंके समान ही होती है। परंतु सरकारी चिन्द धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ जावी हैं। इसी प्रकार यह विशेष सन्मानका सणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर प्ररुपको दिया जाता, या गरीरवर बांधा जाता है, तो यह राजचिन्द्र होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बक भीर वीर्थ बहुत बढ जाना स्वाभाविक है।

इस इप्टिसे इस स्का विचार पाठक करें और इसका आशय समझें। यह स्का इस दृष्टी देखनेसे बहुत सरक हैं अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यक्ता महीं है।

# गर्भदोषानिवारणम् ।

# [ 8 ]

(ऋषि:- मात्तनामा। देवता:- मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः। छदः- अनुष्टुप् २ पुरस्ताद्वृहर्ताः १० ज्यवसाना षट्पदा जगतीः, ११, १२, १४, १६, पथ्यापक्किःः, १५ ज्यवसना सप्तपदा शकरीः, १७ ज्यवसना सप्तपदा जगती ।)

यौ ते मातोन्ममार्ज जातायाः पतिवेदंनौ ।

दर्णामा तत्र मा गृंधद्रलिंखं उत् वृत्सपः ॥ १ ॥

प्राणान पुरालो सक् कोकं मिलम्लुचं पुली जेकम् ।

आश्रेषं वृत्रिवां सस्मृक्षंग्रीवं प्रमालिनंम् ॥ २ ॥

मा सं वृतो मोपं स्प ऊरू मार्व स्पोऽन्त्रा ।

कृणोम्यंस्य मेषुजं वृजं दुंणी मुचार्तनम् ॥ ३ ॥

दुर्णामां च सुनामां चोभा संवृत्तीमच्छतः ।

आरायानपं हन्मः सुनामा स्नेणंमिच्छताम् ॥ ४ ॥

सर्थ— (जातायाः ते) रुत्पन्न होतेही तेरे (यौ पतिचेहनौ ) जो पतिको श्रप्त होनेवाछे दोनों भाग तेरी (माता उन्ममार्ज ) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र ) उनमें (दुर्णामा, अलिशः उत वस्तयः ) दुर्णामा, बर्किश तथा वस्सप ये रोगकृमि (मा गृधत् ) न पहुंचे ॥ १॥

(पलालानुपलालों) मांन नौर मांससंवंधी, (शर्कु) हिंसक, (कोकं) कामसंवंधी नथवा वीर्वसंबंधी, (मिलिम्लुचं पलीजकं) मिलिन, पिलिन, रोग, (आश्चेषं) चिपकनेवाले, (बिविवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (अश्चिषं) रीडिके समान गईन बनानेवाले (प्रमीलिनं) नांखे मृंदनेवाले रोगोंको में दूर करता हूं॥ २॥

(मा सं बृतः) मत् रह, (मा उप सृप) न पास जा, ( ऊक्त अन्तरा मा अब सृप) जवानोंके बीच न रह। (अस्प भेषजं सृणोमि ) इसके क्षेपे भोषव बनाता हूं, यह भौषध ( बजं दुर्णामचातनं ) वज नामक है इससे दुर्नाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३॥

( दुर्णामा च सुनामा च उभी ) दुष्ट नामवाला और इसम नामवाला ये दोनों (सं वृतं हुच्छतः ) सगित करना चाहते हैं, उनमेंसे ( अ-रायान् अप हन्मः ) निकृष्टोंका हम नाश करते हैं भीर जो ( सुनामा ) उसम नामवाला है वह (स्त्रेणं इच्छतां ) स्त्रोजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

भावार्थ- बच्चा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा भन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाके कृमि न पहुंचें ॥ १ ॥

मांसमें रूपक होनेवाले, दिसक, वीर्यदीप रूपक करनेवाले, बाल मफेद करनेवाके, कुरूपता बढानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, बालोंमें सुस्ती कानेवाले रोगोंको में दूर करता हूं॥ २ ॥

रोगजनतु पास न रहे, प्रसवस्थानमें जवांशोंके मध्यमें न जावे, इसको दूर करनेके क्रिये यह भीषध यनाता हूं, यह

दो प्रकारके किमि होते हैं, एक दुष्ट और दुसरा हितकारी ! दोनों पास बाते हैं, उनमें दुष्टको हटाते हैं और उत्तमको सी जावीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥

| यः कृष्णः क्रेडयसुर स्तम्बुज जुत तुष्डिकः ।                   |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| अरायांनस्या मुष्काभ्यां भंससोर्ष हन्मसि                       | 11 4 11 |
| <u>अनुजि</u> ष्ठं प्रमुगन्तं ऋन्यादंमुत रे <u>रि</u> हस् ।    |         |
| अरायां हुकि है कणौ वजः पिक्षो अनीनशत्                         | 11 % 11 |
| ्यरत्वा स्वप्ने विषदंते आता मुत्वा पितेवं च ।                 |         |
| बुजस्तान्त्संहता <u>धितः</u> क्षीवस्त्रंपस्तिगिटिनंः          | 11 9 11 |
| यस्त्वां स्वपन्तीं त्सरंति यस्त्वा दिप्संति जाप्रंतीय् ।      |         |
| छायामिव प्र तान्त्स्यः परिकार्यचनीनश्चत्                      | 11 5 11 |
| यः क्रणोति मृतवंत् <u>सा</u> मवंतोका <u>मि</u> मां क्षियंम् । |         |
| तमोपघे त्वं नीश्चयास्याः कमलंमिः अवस्                         | ા ૬ ાં  |

धर्य— (यः कृष्णः) जो फाटा (केशी असुरः) पार्लीवाहा लसुर है, (स्तंयजः उत तुण्डिकः) को वार्शर स्तंभमें रहता है लयवा सुक्रमें रहता है, इन (अरायान्) दुर्होंको (अस्याः सुरक्ताभ्यां) इस खोके दोनों प्रदेशींस तथा (भंसासः) कटिनदेशसे (अप हिन्म) इटा देता हूं॥ ५॥

(अनुजिन्नं प्रनृह्मन्तं ) गन्म कनेषे गांध करनेवाले, स्वर्ण करनेवालेका नाश करनेवाले, (क्रव्यादं उत रेरिह्ं ) मांस खानेवाले मीर हिंसक (श्विकिएमा: अरायान् ) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसस्य करनेवाले रोग-बीजींको (पिंगः यजः क्षदीमशात् ) पीला मन कीपम नाश करवा है ॥ ६ ॥

( फ्राहा भून्या ) माई बनकर (पिता इट च ) शयदा पिता बनकर, (त्या यः स्वप्ने निपद्यते ) वेरे पास जो स्वप्नमें बाटा है, ( हीवरूपान् तान् शिरोटिनः ) छीषस्य ठन गुत रहनेवां हे रोजबीजोंको (इतः बजा सहतां) यशंके बज कीपध हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वएन्तीं त्या यः त्सरति ) सोवी हुई वेरे पास जो बाता है, (यः जाप्रतीं त्या दिप्सिति ) जो नागती हुई वेरे पास बाहर कप्ट पहुंचाता है, (सूर्यः छायां ६व ) सूर्य जैसा धन्धहारका नाश करता है, उस प्रकार (परिक्रामन् प्र अनीनश्चत् ) अमण करता हुमा उनका नाश करे ॥ ८॥

(यः इमां स्तियं) जो इस खीको (स्तिवत्सां अवतोकां कृणोति) मरे वर्षावाडी वयवा गर्मपाव क्षेत्रेवाडी करवा है, दे बीपभे ! (त्वं अस्याः तं नाश्य ) त् इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलं अंजिवं) गर्भेद्वारस्पी कमकको रोगरिहत कर ॥ ९॥

भावार्थ— काला, बार्लीवाला, प्राणवातक, मुखवाला, वारीएके क्लंभमें रहनेवाला, वानकी, क्षीणता स्वानेवाला कृमि है, उसकी स्रीके सवयवेंसि हटा देते हैं ॥ ५॥

कई किमी स्वानेसे प्राणवात करते हैं. कई स्वशंसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई मन्य रीविसे वाज करते हैं, वई कप्ट देते हैं, उन सब रोगडीजोंको पीछी यज जीपधि हटा देती हैं ॥ ६ ॥

माई वथवा विताके रूपसे स्वममें जो वाते हैं, वे निर्यंक हैं, परंतु वातक होते हैं, ठनको इस बन भौपिबले हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

रोनिकी जवस्थामें प्रथवा जागनेकी जवस्थामें जो रोगबीज पास जाते हैं, उनको सूर्य अन्यकारका नाश करनेके समान नाम करता है ॥ ८॥

जो रोगबीज खीको मृतवस्ता अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, उन रोगबीजोंका नाश कर कीर उस खीका

ये सालां। परिनृत्यंति सायं गर्दभनादिनं। ।

कुप्रका ये चं कुक्षिलाः केकुभाः कुरुमाः किमाः ।

तानोपधे त्वं गत्थेनं विपूचीनान्वि नांश्चय ॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुक्र्रंभाः कुत्तीर्द्वशानि विश्रति ।

छीवा इंच प्रनृत्यंत्तो यने कुवंते घोपं तानितो नांश्चयामि ॥ ११ ॥

ये स्यं न तिर्तिक्षत्त आरुपंन्तमुम्नं द्वितः ।

अरायांन्वस्त्वाभिनी दुगन्धीस्त्राहितास्यान्मकंकाचाग्चयामि ॥ १२ ॥

य आत्मानंभिनीत्वात्रमंसं आधाय विश्रति ।

छीवां श्रीणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षांति वाश्चय ॥ १३ ॥

क्षर्यं— (ये गर्दभनादिनः) तो गर्दे समान अब्द करनेवाले (साथ शालाः परिनृत्यन्ति) सापं काकते समय घरोके पारों और नाचने हैं, (कुन्काः कुलिकाः) मुद्दे समान अप्र भागवाल, पढे पंटवाले (कक्कुभाः करमा। सिमा।) तब विदे बुश शब्द करनेवाल छोटे रोगिकेनि हैं; इ नोपपे! (त्वं तान् गंधेन) त् उनकी अपने गंभसे (विपूचीनान् विनाशय) फैलाकर गश कर॥ १०॥

(ये कुकुन्धाः कुकुरमाः) जो हुरा शब्द अरत हैं और गोडेले चमकते हैं और जो (कुत्तीः दूर्शानि विश्वति) काटनेवाले दंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये आपं कुंधते) जो शब्द करते हुए (क्लीया इव वन प्रमृत्यन्तः) किशोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान् इतः नाश्यामासे ) उनको यहांसे नाश करते हैं ॥ ११॥

(ये दिवः आपतन्तं अमुं सूर्यं न तितिशन्ते) जो शुरोकसे निवाहे इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवासिनः) सन्वदीन करनेवाले चर्ममें रहनेवाके (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाहे रक्त युक्त मुंदबोल, (मककान् नाहायामि) मच्छरोंको यहांसे नाहा करो॥ १२॥

(यः आतमानं अतिमात्रं अंसे आधाय) जो अपने नापको न्नतंत रूपसे कन्नेपर चढाकर (बिश्चिति) भारण करता है, दे इन्द्र! इन (स्त्रीणां प्रतिदिनः रक्षांसि नादाय) खियोंके गर्भमागको पीढा करनेवाछे रोग कृमियोंका नाम कर ॥ १३॥

भावार्थ— गधेके समान बुरा गटर करनेवाहे मच्छा गादि जो खांयकाकके समय घरके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखर्मे सुद्देके समान चुभनेपाका शक्त रहता है, जिनका पेट बढा, और तेढामेढा होता है और जिनके शब्दसे दु:ख होता है, इन रोगिकिमी अच्छा जारिकोंको हम गंधवाकी जीपधिसे चारों और फैजाकर नाश करो ॥ १० ॥

बुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बडा जावाज करनेवाले, मुक्तमें काटने कौर दंश करनेके सावन रकनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोरपादक सच्छर आदि किंमियोंको यहाँसे हटा दो ॥ ११॥

ं धुलोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाशको जो सह नहीं सकते, दुर्गिधियुक्त चर्म शादि पदार्थोंमें जो रहते हैं, हन रक्क पीनेवाके मच्छरोंका हम नाक्ष करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कम्धेके सहारे अपर ही अपर धारण करता है वह रोगकृमि स्त्रीके गर्माशयका रोग बनानेवाका है, उसका नाश कर ॥ ११॥

```
ये पूर्व वृच्चोर्ट यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विश्रंतः ।

आपाकेष्ठाः प्रहासिनं स्तम्व ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नांभयामसि ॥ १८ ॥

येपां प्रशास्त्रपंदानि पुरः पार्णाः पुरो मुखां ।

खल्जाः शंकध्मजा उर्हण्डा ये चे गटम्टाः कुम्ममुंका अयाभवंः ।

तानस्या नंद्वणस्पते प्रतीवाधिनं नाशय ॥ १५ ॥

पूर्यस्ताक्षा अप्रचङ्कशा अर्क्षणाः संन्तु पण्डंगाः

अवं मेपज पादय य इमां संविवृंत्सत्यपंतिः स्वपृतिं स्त्रियम् ॥ १५ ॥

उद्युपिणं मुनिकेशं जम्मयंन्तं परीमृष्णम् ।

उपेपन्तमृदुम्वर्लं तुण्डेरुंमृत भार्लुंडम् ॥

पदा प्र विष्य पाष्ट्यां स्थार्ली गौरिव स्पन्दना ॥ १७ ॥
```

अर्थ— (ये पूर्वे हस्ते श्रृंगाणि विश्वतः) जो यदिने अपने हाथमें सीगोंको केकर (वध्वः यन्ति) खाके पास पहुंचते हैं, (ये आया केष्टाः प्रहासितः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो इंसाते हैं, (ये स्त्रेये ज्योतिः कुर्वते) जो स्त्रभमं प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाज्ञ्यामिस ) यहांसे उनको नाश करते हैं॥ १४॥

(येपां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पांव पीछे भीर (पार्णी: पुरः) पृष्ठियां भागे हैं भीर (मुखा पुरः) सुख भी आगे हैं, (खळजाः शक्षधूमजाः) कळमें हत्यक्ष, गोवरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मट्मटाः) जो बढे सुखवाळे भीर कष्ट पवानेवाळे (कुम्मसुष्काः अयाश्वः) बढे अण्डवाळे गतिमान होते हैं उनको हे ब्रह्मणस्पते! (अस्याः तान्) इस खीके उन रोगवीजीको (प्रतीवीधेन नाश्य) झानसे नाश कर ॥ १५॥

(पर्यस्त अक्षाः) जिनकी बांद्रं विगढो हैं, (अ-प्र-चंक्ष्याः) विजेष क्षीण (पण्डगाः) विद्वंद्र मनुष्य (अ-स्त्रेणाः सन्तु) कोसुस्रसे रहित हों। (इमां स्वपति स्त्रियं) इस अपने पितक साथ रहनेवाको स्त्रोको जो .(अ-पितः संचित्रुत्सिति) स्वयं किसीका पित न होता हुना प्राप्त करनेकी हुच्छा करता है, हे (भेषज्ञ) नौपष ! उसको (अवपादय , नीचे गिरा॥ १६॥

(स्पन्दना गोः स्थाला इच ) कूरने गली गाय जिम्बकार दुग्वपात्रको लाधसे दकेवनी है उस प्रकार (प्राष्ण्यी पदा च ) एढि थीर पदसे ( उद्धिणं मुनिकेश ) ज्ञारमूट करनेवाले, मुनियोंक समान केशधारी कपटी, ( जम्मयन्तं मरीमृशं ) हिंसक श्रीर दुरा स्पर्ध करनेवाले ( उपेपन्तं उद्धुम्बलं ) पास जानेवाले, मारनेवाले, ( तुण्डेलं उत शालुडं ) मयानक मुखवाले शीर दुष्टको ( प्रविध्य ) विशेष रीतिसे वेष दाल ॥ १७ ॥

भावार्थ- जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्मियोंके पास जाकर रोग उरपत्र करते हैं, उन कृमियोंको यहांसे नाश करों ॥ १४॥

हनके पांव पीछेकी ओर भीर एडि भागकी भार होती है, मुख भी भागकी भार होता है, जो गोवर भादिमें उत्पन्न होते हैं थे बढ़ा कष्ट देनेवाहे रोगभीन यहांसे हटा हो ॥ १५॥

जिनकी आर्थे खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें। जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोडकर अन्यकी स्त्रीसे कुकमें करता हैं, उसको सीपधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

तैसी गी महंका वर्तन तोहती है, रुस प्रकार एडी और पांवसे खूड़े, सुनिवेपभारी, दिसक दम्मी मादि सब प्रकारके इ.ए. मल्यको वेध ढाळ ॥ १७ ॥

| यस्ते गर्भ प्रतिमुद्धान्जातं वां मार्याति ते । |          |
|------------------------------------------------|----------|
| पिङ्गस्तमुग्रयंन्का कृणोतं हृदयाविधंम्         | 11 28 11 |
| ये असी जातानमारयंत्रि स्रोतेना अनुसरित ।       |          |
| स्तीर्मागान्यिको गन्धर्वान्नाती अभ्रामेवाजत    | 11 88 11 |
| परिसृष्टं घारयतु यद्धितं मार्व पादि तत्।       |          |
| गर्भ त उग्रो रक्षता मेषुजी नीविभागी            | ॥ २०॥    |
| प्रवीनसातेङ्गल्यार्ड च्छायंकाद्व नयंकात् ।     |          |
| प्रजाये पर्यं त्वा पिङ्गः परि पात् किमीदिनः    | ॥ २५ ॥   |
| द्या∫स्याचतुरक्षात्पर्श्वपादादनङ्गरेः ।        |          |
| वृन्तांद्रीभ प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात्      | ॥ २२॥ -  |

अर्थ — ( यः ते गर्भ प्रतिमृशात् ) जो तेरे गर्भका नाश को, बौर ( ते जातं वा मार्याति ) तेरे जन्त्रे हुए बालकको जो भारता है, ( तं ) इसको ( उन्नधन्वा पिंगः ) इमधनुर्धारी पीतवर्णवाहा ( हृद्याविधं कृणोतु ) हृद्यमें प्रहार केरे ॥ १८॥

(ये असः जातान् मारयन्ति) जो बाधे डत्पत गर्भोंको मारते हैं, जो (सृतिकाः अनुशोरते) प्रवृती गृहमें रहते हैं, उन (गंधवीन् स्त्रीभागान्) गंधवान् स्त्रीयोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिंगः) पीली बज नौषधि (वातः अश्रं हव ) वायु मेवको हटता है वैसे (अजतु) हटा देवे॥ १९॥

(परिसृष्टं घारयतु) सब पकारसे उत्पन्न हुए गमेका धारण करे। (यन हितं तत् मा अव पादि) तो गर्भ रखा है वह न गिरे। (नीविभार्यों उन्नों भेषजों) कपटेमें कारण करने योग्य दोनों उन्न जीवव (ते गर्भ रक्षतां) देरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २०॥

(पत्रीनसात् तंगल्वात्) वज्रसमान नाकवाहे, वहं मालवाहे, (क्राणकात् उत नग्नकात्) काले कौर नंगे (किमीदिनः) भूके रोगिकिमीसे (प्रजाय पत्ये) प्रजा कौर पतिके वृष्टि गरण (पिंगः त्वा परिपातु) पीला कौषभ तेरी रक्षा करे ह २१॥

( द्वयास्यात् चतुरक्षात् ) दो मुखवाले, चार आंखोंवाले, (पञ्चपादात् अनंगुरेः ) पांच पांववाले श्रीर विना श्रंगुकियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीवृतात् वृन्तात् ) शागे श्वनेवाले घरे हुए जडोंसे युक्तसे (परिपादि ) रक्षा कर ॥२२॥

भावार्थ — जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खांतगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥ जो जन्मे बालकोंको सारता है, जो सृतिकागृदमें रहते हैं, जो ख़ियोक पास रहत हैं उन रोगक्रमियोंको यह पीळी नौपि दूर करे ॥ १८ ॥

गर्माशयमें गर्भकी हत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, डोनों सप्र मीपांध्यां गर्भकी तक्षा करें ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितवाके किये वज्रनासिकाबाळ, बढे गाळवाळ, काढे लंग भूखे रोगकृसिये पीळी भीपधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो मुक्तवाके, चार कांसवाके, पांच पांववाले, कंगुकीरिहत, रोगक्तिम जो पास कार्त हैं, सनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आमं मांसम्दिन्त पौर्सपे च ये क्रिविः ।

गर्भान्तादेनित केश्वास्तानितो नांशयामिष ॥ २३॥

ये स्पीरपिसपेनित स्नुपेव श्रद्यांग्दिष ।

गुजश्च तेपां पिङ्गश्च हृद्येऽधि नि विध्यताम् ॥ २४॥

पिङ्ग रक्ष जार्यमानं मा प्रमांसं स्त्रियं कन् ।

आण्डादो गर्भीन्मा देभन्वार्थस्वेतः किमीदिनैः ॥ २५॥

अश्रजास्त्वं मात्वेदत्समाद्रोदंमधमाव्यम् ।

वृक्षादिव सज्जं कृत्यापिये प्रति मुश्च तत् ॥ २६॥

अर्थ— (चे आमं मांनं अद्दित । जो कचा मांस सांते हैं, (ये च पें।स्पेयं क्रिवः) कौर जो पुरुषका कांस कांते हैं, (केशवाः अर्मान् खाद्दित ) बार्सवाटे जो गर्मोंको खाते हैं (तान् इतः नाशपामित ) इनको यहांसे इम इटा देते हैं । २३॥

( ये स्पात् परिसर्पन्ति ) जो स्पेने पीछ इटते हैं ( श्वशुरात् स्तुपा इव अधि ) जैसे श्रशुरते बहु दूर जाती है। ( बजः च पिंगः च ) दज कीर पिंग ( तेषां हृद्ये अधि निविध्यतां ) उनके हृद्यके उपर वेभ करें ॥२॥।

हे ( पिंग ) पीळे सीपध ! ( जायमानं रक्ष ) उत्पन्न होनेवाळे वालककी रक्षा कर ( पुमांसं स्त्रियं मा कर्तः पुरुष कीर स्त्रीको न मोरं। ( अाण्डादः गर्भान् मा द्भन् ) अण्ड स्नानेवाळे गर्मीका न नाश करें। ( इतः किमीदिन) साधस्य ) यहारे मुखे क्रिमियोंको दूर कर ॥ २५॥

् (अ-प्रजास्त्वं ) वंध्यापन, (मार्त-चत्सं ) बचोंका मरना, (आत् रोदं ) रोना पीटना, (अधं आवयं ) पापका मोग (तत् ) यह सब दुःख ( चुक्षात् स्त्रजं इच ) वृक्षसे फूड गिरनेके समान ( अप्रिये प्रतिमुख्च ) अप्रिय स्थानमें छोड दो ॥ २३ ॥

भावार्थ- जो कथा मांत खाते हैं, गर्में को खाते हैं, उनको यहांसे नाश कर ॥ २३ ॥

को कृति स्पैसे छिपते हैं, स्पैकिरणोंक मामने उहर नहीं सकते, उनका नाश जब भौषिक्षे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाढे बंधकी रक्षा कर । स्त्री पुरुपको दुःस न दो । अण्ड सानेवाळे गर्भका नाश न करें । दुर्खोंको पहाँखे दुर कर ॥ २५ ॥

र्वंध्यापन, यसे मरना, रोनेकी ओर प्रवृत्ती, पाप प्रवृत्ति, ये छव दोप हट जांच । वृक्षसे फूड शिरनेके समान वे सब दोष मनुष्यसे द्र हों ॥ २६ ॥

## गर्भदोषनिवारण

# प्रधातिके दोष

प्रमृतिक समय श्विभोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण मिलनता है, जतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ जीविधियोंका उपयोग करके श्वियोंके प्रसृतिके कह दूर करने चाहिये, इस महत्त्वपूर्ण विषयका वर्णन इस स्कार्म कहा है। इसका ऋषि 'मान्-नामा' है जर्थात् यह माता हि है। माताजोंके अनुभव स्थानिसे देखकर उनका संग्रह करके जो अनुभवद्यान प्राप्त हो सकता है, वह इस स्कार्म है। इस स्कार विषय इसी स्कारे ९ वे मन्त्रमें कहा है—

यः क्रियं मृतवत्स्रां अवतोकां करोति ।
अस्याः तं नाद्याय, कप्रलं अस्ति (कुरु)॥ (मं० र)
" जिस रोगके कारण स्रोके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस
रोषसे स्रीका गर्म पतनको प्राप्त होता है, उस स्रीका वह
रोष दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्देश
बनाना चाहिये।" यह इस स्कका साध्य है। स्रीका गर्भपात
न होवे और बाढ बच्चे भी दीर्घायु हों। यह उपाय करना
इस स्कका वांच्यित विषय है। यह विषय सब स्रोजािका
दित करनेवाला होनेके कारण बला उपयोगी है। सब
कुदुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं। इस स्कमें कहा है कि
स्विकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं,
उनका नाश्च करनेके किये 'बज पिंग ' नामक औषिष है,
देखिके—

ये अम्नः जातान् मारयन्ति, सृतिकाः अनुशेरते । स्रीभागान् पिङ्गः अजनु ॥ ( मॅ० १९ )

"जो रोगबीज जन्मे हुए बद्योंको मारते हैं, वे स्विका
गृहमें रहते हैं, वेही खियोंके मागोंमें पहुंचते हैं। उनको
द्र करनेके छिये पिंग नामक नौषधि है।" इस पिंग
नौषधिका विचार हम आगे करेंगे, यहां इतनाही देखना है
कि वे रोगबीज स्विकागृहके महोंके कारण उत्पन्न होते हैं।
नौर इसके कारण गर्भस्राव होता है, गर्भपात होता है भौर
वश्मी मर जाते हैं। प्रायः स्विकागृहमें अञ्चानी कोग
जन्थेरा रखते हैं, व्यंप्रकाय वहां नहीं पहुंचता, जतः
अन्थेरके दोषसे ये रोगबीज वहां, होते और बढते हैं, ये
स्विकाक्षमें नहीं रहते, इस विषयों निम्नलिखित मंत्र
देखवे—

२० ( वयर्व, सु. साम्ब )

ये सूर्यात् परिसर्पन्ति स्तुषेष श्वशुराद्यि । बजः तेषां हृदये अघि निविध्यताम् । (मं॰ २४)

"ये रोगबीज स्यंप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहु श्रञ्जरसे दूर भागती है। इन रोगिकिमियों के हदयों पर बज की पिछ बहा अवका जगाती है।" यहां डपमा उत्तम रीतिसे विचार करने योग्य है। बहु कर्यात् रचना श्रञ्जरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सन्मुख मी खडी नहीं होती, श्रञ्जर काले ही पीछे इटकर मागती है उसी प्रकार ये रोगबीज स्यंप्रकाशके सन्मुख लडे नहीं रह सकते, स्थंप्रकाश पहुंचता है वहां बे नहीं रहते। अतः जहां नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहां स्यंप्रकाश विप्रक रोगबीज कर करनेकी इच्छा हो तो वहां स्यंप्रकाश पहुंचानेकी व्यवस्था करनी चाहिये।

वज भीषि इनके हदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहां कहा है, इससे इनको इदय है यह बात सिद्ध होती है। मर्थात् ये रोगबीज हदयवाले होनेसे कृतिरूप हैं, वे निर्जीत नहीं हैं, ये कृति चूंकि मन्त्रेरों बढते हैं भीर सूर्यप्रकाशों नाशको प्राप्त होते हैं, मता इनसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश हि है यह बात निश्चित हो गयी है। परमेश्वरने सूर्यप्रकाश एक ऐसी मीमिश ही है कि जिससे मनेक रोग तूर होते हैं और मनुष्य भीरोग मीर दीर्घायु हो सकता है। इसकिवे कहा है—

अप्रजास्त्वं मार्तवत्सं रोदं अघं आवयं प्रतिमुञ्ज । ( मं• २६ )

"संवान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उस कारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रमृत्ति होना, इत्यादि बावों से मनुष्यको सुक्त होना चाहिये।" नर्यात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संवठी पैदा होते, उत्पद्ध हुए बच्चे न मरें दीर्घकारु जीविव रहें, मनुष्यको छुट्टे बियों की मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न नावे, सब कुट्टे बि बावंद्से कारूकमण करते रहें और किसीकी प्रमृत्ति पापकी बोर न होते। यह साध्य करनेके किये वियुक्त सूर्यंत्रकात्रमें रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है। इसका कार्यकारणभाव यह है कि स्वप्रकाशसे नीरोगता होती है, रोगयीज तूर होते हैं, नीरोग होनेमे जगीर पुष्ट और वीर्यवान होता है। स्वीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान और हष्टपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पितपित्नयोंसे होनेत्राला गर्भाधान सत्तम होता है, वह स्थिर होता है, मंतान नीरोग, यलवान् और सुदृढ होता है, दीर्वजीश होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपसृत्युके कारण होनेवाली रोनेपीटनेकी मंमावना नहीं होती, इत्यादि लाम पाठक विचार करके जान सकते हैं। सीर प्रस्तिगृहका आरोग्य रस्टनेसे ऐसे अनेक लाम होते हैं। और प्रस्तिगृहका आरोग्य स्व्यं-

यः स्वपन्तीं जात्रतीं दिग्सित (तं) सूर्यः अनीनशत्॥ (मं०.८)

" जो रोगबीज सोठी हुई या जागती हुई खीं के घरीरमें जाकर अनको कर देवा है, उस रोगवीजका नाश सूर्य करता है।" सूर्यप्रकाशसे ये सब रोगवीज त्र होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे वृर हटते हैं, यह बात बाजका नवीन शाद्य भी कहता है। अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रस्तिगृह हम वेदाझाके अनुसार बनाये जांय, तो किनना कल्याण होगा। परंतु इसंका विचार बहुत थोडे लोग करते हैं, इसी सूर्यप्रकाशका महत्त्व निम्नलिखित मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

य सूर्यं न तितिक्षानते तान् नादा यामिस । (मं. 1२)
" जो स्पैको नहीं सह सकते उन रोगहमियोंका नावा
हम करने हैं।" यहां कहा है कि ये रोगजन्तु स्पैप्रकाशको
सह नहीं सकते। धन्यकारमें हि ये होते, यहते चौर
रोगोस्पत्ति करते हैं। जो स्पैप्रकाशको सह नहीं सकते, वे
स्पैप्रकाशसे हि नष्ट होते हैं। स्तिकागृहका बारोग्य इस
प्रकार सूर्य प्रषाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है छवः
कहा है—

यः गर्भे प्रतिसृशात् जातं वा मारयाति।
तं पिंगः हृद्याविषं कृणोत् । ( मं० १८ )

" जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बर्बोका नाश करता है, उसको पिंगछवर्णका सूर्य (अथवा पीकी कीपधि) हत्यमें वेच करके नाश करें।" यहां 'पिंग'शब्दके होनों अर्थ होना संसव है। सूर्य भी (पिंगळ) पीत वर्ण होता है और वह वगस्पति भी वैसीहि पीली होती है। जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अधिरेमें और मिलनवामें उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये आमं मांसं कादन्ति, ये पौरुपेयं च कविः । केदावाः गर्भान् स्तादन्ति तान् इतः नादायामसि । (मं० २३)

"ये रोगजन्तु शरीरका कचाहि मांस साते हैं, मानदी शरीरके पुढे वहांके वहांही खाते हैं, येही नमींको साते हैं, सतः उनका नाश करना उचित है।" उनका नाश करना स्वीपकाशसेहि हो सकता है। जब ये रोगिकिमी शरीरमें धुसते हैं तम जहां वे जाते हैं वहां रक्त भीर मांस साकर मनुष्पको सीण करते हैं, धीर यदि ये गर्भमें पहुंचे तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसिल्ये स्वंप्रकाशकी शरण जाना बरयन योग्य है। बतः कहा है—

र्षिग जायमानं रक्ष, वुमांसं स्त्रियं मा कन्। आण्डादः गर्भान् मा दमन्, इतः किसोदिनः वाघस्व॥ ( मं० २६ )

पिंगलवर्ण सूर्य ( अयवा भीषघ ) जन्मे हुए बालककी रक्षा करता है, स्त्री या पुरुषको रोनेका अवसर नहीं देता, गर्मोको रोगकृमि दबा नहीं सकते, और ये जो भू से किमी हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटा देवा है। " ये सूर्यप्रकाश से लाम होते हैं। इस मन्त्रमें इन रोगिकिमियोंका नाम किमीदिन् ' सौर आण्डाद ' कहा है। किमीदिन्का अर्थ ( किं-इदानीं ) अब प्या स्त्राय, अब क्या सार्थ, ऐसा कहनेवाल ये कृमी होते हैं अर्थात् ये सदा भूसे होते हैं, कभी हनकी भू स्व शानत नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकूल पदार्थ खानेकी इच्छा करते हैं। इसी प्रकार ये ( आण्डाद ) अण्डमें स्थित वीर्यको स्वा जाते हैं और मनुष्यको निर्वीय बना देते हैं, इसिलये इनका हमला होनेसे मनुष्य अकार्जमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य स्वेशकाशसे नीरोग बननेका परन करेगा, तो इसको अकारम्य हरती हैं।

ये रोगबीज प्रस्तिगृहमें खीके करीरपर हमला करते हैं जीर ससके वारीरमें रोग सरपद्म होता है। रोग सरपद्म होनेके पश्चात् समके निवारणका सपाय करनेकी अवेक्षा रोग न होनेका बतन करना अधिक सामकारी है, इसलिये कहा है- जातायाः दुर्णामा अलिशः वस्सपः मः गृथत् । (मै० १)

े बालक जनमते ही दुर्णामा, बिलिश और वत्मप ये रोगबीज स्नापर दमला करनेकी इन्छा न करें ''प्रमू तिगृडमें ये रोगिकिमो होते हैं। बीर स्नापर हमला करते हैं। बतः पूना प्रबंध करना खाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृहमें न उत्पन्न हों, उत्पन्न हुए तो स्नोके शारीरपर इमला न करें, हमला किया तो रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ न हों। प्रसूति-गृहमें बज नामक शीपिंच रखनेसे अथवा सूर्य करण वहां पहुंचानेसे यह बात सिन्द हो सकती है, बता कहा है—

### वजं दुर्णामचातनं। (मं॰ ३)

" बज बीषधी इस दुर्नाम नामक रोगबीजको दूर करने-वाली होती है।" यह वनस्पति प्रस्तिगृहमें रखनेसे वहांका बाराय्य स्थिर रह सकता है। सब कृमि रोग हरपन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो गकारके कृमि है, बनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निश्च-किश्वित मंत्र देखने योग्य है—

दुर्णामा च सुनामा च उभौ संतृतं इच्छतः। अरायान् अप द्दन्मः सुनामा स्त्रेणं इच्छताम्॥ (मं०४)

"दो पकारके ये कृमी हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें दिनकारी हैं और दूसरा (दु:-नामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरारमें रोग उत्पन्न होते हैं। ये दोनां शरीरपर आक्रमण करना चादते हैं। इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे स्नीके पाम पहुँ में।" अर्थात् उत्तम कृमि मनुष्यके लिये दिनकारक हैं, परन्तु जो रोगजन्तु हैं वेदी घातक हैं, अतः ऐसा प्रबन्ध होना चादिये कि ये घातक रोगजन्तु यहां किसीको कष्ट न पहुँचा सकें। ये कृमि किस रूपके दोते हैं, इसका वर्णन निस्नलिखित मन्त्रमें कहा है--

द्वयास्यात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अनं गुरेः । अभिसर्पतः परिवृतात् वृन्तात्परिपादि । (मं. २२)

" इन कृमियोंको दो मुख, चार मांस्र मौर पांच पांव होते हैं। इनको भंगुकियां नहीं होती। ये हमका चढावे हैं, शीर मंच्याकिने रहते हैं, इनसे बचना घाहिये। " यह इन ह्क्सियोंका वर्णन है, इसके साथ विस्तिसित वर्णन श्रीर देखिये---

येपां प्रपदानि पश्चात्, पार्णी मुर्खानि च पुरः। खलजाः राक्षधूमजाः उरुण्डाः मद्मदाः कुम्ममुष्काः अवाज्ञवः। अस्याः नान् प्रतिवोधेन नाराय।(मं. १५)

''इनके पांच पीछेकी खोर तथा एडी झीर मुख झांगेकी छोर होता है।'' इन कृमियोंका वर्णन करनेवाके शब्द इस मंत्रमें 'खळजाः, शकधूमजाः, शरुण्डाः, मद्मदाः, कृम्म-मुक्ताः, लयाशवः 'ये हैं, इनमें 'शकधूमज ' शब्दका लर्ध 'गोबरके श्र्वेसे उत्पन्न ' हैं, बत्य शब्दोंके अर्थ ध्रमीतक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। पाठक इनकें। खोज करें और अधिक श्रुतके हारा इनक अर्थको जानें। इस स्कर्मे ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट चुळता नहीं है। ये कृष्म स्त्रियोंक शरोरोंमें रोग हत्यन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते श्टंगाणि विश्रतः वध्वः यन्ति । ये स्तम्वे ज्योतिः कुर्वते । ये आ-पाके-ष्ठाः प्रहासिनः नाशयामासे । (मं॰ १४)

' जो दार्थोमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और खिक पास पहुंचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उनका नाश करते हैं। '' ऐसे कृमि खियोंक शरीरमें घुसते हैं और वहां विविध रोग हरपन्न करते हैं, अता इनका नाश करना थोग्य है। इस वर्णनका 'स्तंबमें ज्योति करनेका 'क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता। इसकी भी स्रोज दोनो चाहिथे। इस सूक्तमें रोगनंतुकोंक दो भेद कहे हैं— एक सूक्ष्म और एक बढ़े। यहांतक सूक्ष्मकृष्मियोंका वर्णन हुना अब बढ़े मच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये—

# मच्छरोंका गायन।

गर्दभनादिनः कुस्लाः कुक्षिलाः करुमाः स्त्रिमाः। स्यायं शालाः परिनृत्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय॥ (मंः १०)

" गधे जैसा शब्द करनेवाळे, जिनके राम चुमानेके लिये सूई जैसे इथियार होते हैं जिनका पेट वहा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्धसे नाम कर । " यह वर्णन प्राम: मण्डरों लथवा मण्डर नैसे की हों का वर्णन है। वे मान्द्र करते हैं, सार्यकाळ इनका मान्द्र सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां वटी वीड्ण होती हैं। इनका नाम करनेके लिये उप्रगन्थवाले लथवा सुगन्थवाले पदार्थ जलाना चाहिये। जह मा भूप जलानेसे कीर घरमें इसका भूवां करनेसे मण्डर हटते हैं, यह लाजका नी अनुभव है। इसी प्रकार उप्रगन्थवाले पदार्थ मी जलानेसे इन की टोंकी हराया जा सकता है इन्हींका वर्णन निम्नाकिकार मन्द्रमें है—

# मच्छरोंके शस्र।

कुकुम्याः कुक्रमाः कृतीः दूर्शानि विश्वति । ये भोपं कुषंतः यने प्रनृत्यतः; तान् नारायामित । ( मं॰ ११ )

"(कृतीः) कारनेवाटे (दूर्शानि) दंश करने के साधन अपनेवात धारण करते हैं। ये शम्द करते हैं और सहलमें नाध करते हैं, इनका नाश करते हैं। "यह वर्णनसी पूर्वके समानकी मन्द्रशाँका वर्णन हैं। सन्द्रशाँके मुक्काँते जो कारनेक साधन होते हैं, हनका बान यहां 'दूर्श' दिया है। भीर कारनेक कारणहि इनका 'कृती ' अर्थाद कारनेवाका कहा है। ये जनशादिकां बढाते हैं इसिक्टिंग इनका समानम्बन्धाले पदार्थ जमाकर नाश करना रुचित है। इस सन्द्रमें और पूर्व मन्द्रमें करें ऐसे धन्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं झात होता। ये शन्द क्रीजक बीरय हैं तथा सौर देशिये—

### मच्छरोंके स्थान ।

भरायान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्यान् मककान् नाशयामसि ॥ (मं॰ १२)

'ंगे इसि वस्त कर्यात् धर्म झादिपर रहते हैं, इनकी हुर्गन्य झाती है, इनके मुस्र द्वार होते हैं, इन मदाकीका अर्थात् सच्छरीका नावा करते हैं। '' इस मंद्रमें 'मकक ' क्षान्द बहुत करके मच्छरीका वाधक है। 'वस्त ' वान्द्रके निक्षित अर्थकी भी स्त्रोज करना सावद्रपक है। इन कृमियोंको वहां 'अराय' कहा है। इस वान्द्रका अर्थ 'न देनेवाछा ' है। ये कृमि झारोग्यको नहीं देते, स्त्रको नहीं देते, आगुस्यको नहीं देते तथा दारीहकी शोभाको और बढको भी

नहीं देते हैं। वसीकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बार्लेका क्षय होता है। रोगकृमियोंके कुछ उक्तण निम्निटिसिय शस्त्रीष्ट्रारा प्रकट होते हैं, अतः वे शस्त्र सब देखिये, दिसीय मस्त्रीमें निम्निटिस्थित रोगजन्तुओंके नाम है——

### रोगक्रिमियोंके नाम।

१ पलाल-अनुपलाली— मांत विनकी बनुष्टक है, मांस रससे जो बढते हैं, मांस साकर जिनकी हृद्धि होती है।

- २ दार्कु: हिंसफ, जो नात करते हैं,
- ३ को क: -- कामको बढाकर वीर्यनाम करनेवाछ,
- ४ मालिम्लुच् मधीनवासे बहनेवाके, मडीनवामें हाएक होनेवाके,
- ५ पळीजकः पन्ति रोगको करनेवाहे,
- ६ आध्रेपः— किसीके साथ रहनेवाहे,
- ७ प्रमीलिन- सुरवी रानेवांट,

इस मंत्रकं बन्यबाद्य "विविवासन्, ऋसपीव " वे बोज करने योग्य हैं, ययोंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुवा है। पंचम मंत्रमें निम्नकिसित शब्द हैं—

- ८ एरणः = कारे रंगवारे, दिवा सीवनेबारे,
- ९ केशी = बार्कीवांट अथवा, तन्त्रवांट,
- १० अ-सुरः = प्राजवात करनेवांह,
- ११ तुण्डिकः = छोटे मुखबाँछ,
- १२ अ-रायः = भारोग्यादि न देनेवाछ,

हम पद्मम मंत्रते 'स्तंबज ' दान्द है, इसका वर्षे समझमें नहीं बाता है। बत: वह खोजकी अपेक्षा करता है। षष्ट मंत्रते निम्नव्यक्तित दान्द हैं—

- १३ अनुजिल्लाः = सूचनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाके, नासिका द्वारा दारीरमें प्रवेश करनेवाके, फेफडोंमें जो जाते हैं,
- १४ प्रमृदान् = स्पर्श करनेवाके, स्पर्भसे प्राप्त होनेवाके, स्पर्धेत्रस्य शेगके बीज,
- १५ ऋग्यादः = मांस कानेवाळे, शरीरका रक्त और मांस कानेवाळे,

१६ रेरिह् = हिंसक, बातक, नाशक, १७ अविकस्की = कुत्तेके समान पीडा करनेवाके,

इसी प्रकार अन्य मंत्रींसें जो शब्द हैं, उनका भी यहाँ विचार करेंगे तो उनसे इन रागकृमियोंका ज्ञान हो सकता है।

इन सब रोगबीजोंको 'पिंग बज 'दूर करता है। इस विषयमें निम्निक्किस्त मंत्रभाग देखने योग्य है—

### पिंग बज।

परिस्ष्टं घारयतु, हितं मा अवपादि।
उग्ने भेषज्ञा गर्भ रक्षताम् ॥ (मं २०)
पदीमसात् तंगल्यात् छायकात् नग्नकात् किमीदिनः।
प्रजाये पत्ये पिंगः परिपातु । (मं २१)

"गर्माग्रयमें आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीविसे बारण किया जावे, गर्माशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीन औषिषयां उसकी रक्षा करें। इन रोग- बीजेंसे उत्तम संतान होनेके क्रिये पिंग वनस्पतिसे गर्माश्वकी रक्षा होते।"

इस्रोसवे मंत्रके रोगणीजवाचक शब्द बढे दुर्णोध हैं तथा इस स्कॉर कहे "पिंग बज" वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चढता कि यह वनस्पति कौनसी है। वैद्यक ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी कोज होना कठीन है। श्री॰ सायनाचार्यजीने अपने अथविमाध्यमें इस स्कापर माध्य करते हुए इसका अर्थ 'श्रेतसर्पंप' किया है, अर्थात् "अफेद सरीसा, सर्षों, राई।" संभव है यही 'पिंग बज' का वर्ष होगा इसके गुण वैद्यक्रग्रंथोंमें निम्नकिस्तित प्रकार दिवे हैं---

## पिंगवजेक गुण

तिकतः तिक्षािष्णः वातकपन्नः, उष्णः क्रमिकुष्टनः। सितासित भेदेन द्विधा । ( राज० ) कद्भूष्णो वातशूलजुन् । गुल्मकपट्सकुष्टत्रणापदः । वातरकतग्रहापद्यः । त्वग्दोषश्चमनो

विषभूतवणापहः। सर्वपतेलगुणाः— वातकफविकारष्नं क्रमिकुष्ठष्नं चक्षुष्यम्।

"सरीसा तिक्व, वीक्ष्ण, रुष्ण, वात और कफको हटाने-वाका, कृमि भीर कुछरोगको दूर करनेवाछा है। खेत भीर काका ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कहु, रुष्ण, वातश्क्रका नाश करनेवाछा, गुरुम, कण्डु, कुछ, व्रणका नाश करनेवाळा है। वात रक्कदोषको दूर करनेवाछा, स्वचाके दोषको दूर करनेवाछा, विषसे उत्पन्न व्रणको हटानेवाछा है। सरीसके तैलके गुण ये हैं— वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि भीर कुछका नाश करता है और भांसके छिये हितकर है"

इस वर्णनमें सर्वोका गुण कृतिनाशक, कुष्टनाशक दिया है जो पूर्वोक्त स्कुरे रपदेशके साथ संगत है, भतः बहुत संभव है कि यही वर्ष ' पिंग बज ' का होगा। इसकी विशेष खोज होना नर्यंत नावश्यक है। वस्तुतः यह सब स्कुर हि विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई दुर्वोच हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके किये कोई विशेष सहायता नहीं मिळती है। जिनके पाए सोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस दिशासे यहन करें।

# ओषधयः

### [ 9 ].

( ऋषिः- अथवी । देवताः- भैपज्यं, आयुष्यं, ओपचयः । छन्दः- अनुप्दुष्ः २ उर्पारप्राद्गरिग्वृह्तीः ३ पुर उष्णिकः ४ पश्चपदा परानुप्रुवतिज्ञगतीः ५-६, १०, २५ पथ्यापक्किः (६ विराह्ममो भुरिक् )ः ९ द्विपदार्धी भुरिगनुष्टुष्ः १२पञ्चपदा विराहतिशकरीः १४ उपरिष्ठान्निचृद्वृह्तीः २६ निचृत्ः २८ भुरिक्।)

या वस्रतो यार्थ शुका रोहिणीहत पृश्वंयः ।

असिक्रीः कृष्णा ओषंधीः सर्वी अच्छावंदामसि

11 8 11

त्रायंन्तामियं पुरुषं यक्षमदिवेषितादिषं ।

यासां चौध्यता पृंथिवी माता संमुद्रो मूर्लं वीरुघां व्यूवं

11 2 11

आपो अग्र दिन्या ओपंचयः । तास्ते यक्ष्मंमेनुस्यं १ मङ्गांदङ्गादनीनशन् ॥ ३॥

प्रस्तृण्वी स्त्राम्बनीरेकंशुङ्गाः प्रतन्त्रतीषंधीरा वंदामि ।

अंशुमर्वीः काण्डिनीयां विश्वांखा ह्वयामि ते बीरुघों वैसदेवी हुयाः पुंरुपुजीवेनीः ॥ ४ ॥

अर्थ— (याः ) जो भीपिषयां (यभ्रतः ) पोषण करनेवाली, (याः च शुकाः ) जो वीर्यं बटानेवाली (उत् रोहिणी ) भीर जो बढानेवाली तथा (पृश्लयः ) जो विविध रंगवाली (अस्मिनीः सुष्णाः ओपघीः ) स्याम, काली भीपिषया हैं उन (सर्वाः अञ्छा आवदामिस ) सबको सुरूपतया पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुन्यं) इस मनुष्यको (देव-इपितात् यहमात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अघि त्रायन्तां) बचावं। (यासां वीरुघां) जिन भौपिषिपोंका (धौः पिता) धुक्रोक पिता, प्रथिवी माता भौर समुद्र मूळ (बभूव) हुआ है॥ २॥

( आपः अयं ) वळ सुरूप है भीर ( ओपध्यः दिव्याः ) भीषधियां भी दिन्य हैं। ( ताः ते एतस्यं यहमं ) वे तेरे शपसे तरपन्न रोगको ( अंगात् अंगात् अनीनशन् ) अंगमरवंगसे नाश करते हैं 🛭 ३ ॥

(प्रस्तुणतीः) विशेष विस्तारवाळी, (स्तिम्बर्नाः) गुच्छोंवाळी, (एक शुद्धाः) एक कोवळवाळी, (प्रतन्वतीः) बहुत फेळनेवाळी, (ओपघीः आवदामि) कीपधियोंको में पुकारता हूं। ( अंशुमतीः) प्रकाशवाळी (काण्डिनीः) परुओंवाळी (याः शिखायाः) जो शाखारहित हैं (ते आह्वंयामि) में तेरे ळिये उनको पुकारता हूं। ये (वीरुघः विश्वदेवीः) श्रीषियां विशेष देवी शक्तिसे युक्त (उग्राः युरुपजीवनीः) प्रमावयुक्त कौर मनुष्पका जीवन बढानेवाली हैं॥ ४ 0

भाभार्थ— कई जीपधियां पोषण करनेवाडी, कई वीर्थ बटानेवाडी जीर कई मांसको मरनेवाडी हैं। ये विविध रंगरूपवाडी इयाम और काडी हैं इनका जीपधित्रयोगमें उपयोग होता है॥ १॥

श्रीपिथयां भूमिपर उगती हैं भीर इनकी रक्षा श्राकाशस्य सूर्यादिकोंसे होती है। ये भीषियां जरू वायु श्रादि देवोंके प्रकोपसे होनेवांके रोगोंसे बचाती हैं॥ २॥

मुख्य स्रोपभ जरु है, स्रोपभियां भी दिन्य वीर्यवाकी हैं। ये वनस्पतियां पापसे सत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे यचाता हैं॥ ३ ॥

कई नौपिधयां बहुत फैडिती हैं, कई गुच्छोंबाडी होती हैं, कई कोपड़ोंबाडी रहती हैं, कई बोंका विस्तार बहुत होता है। इन सपकी प्रशंका नायुर्वेद प्रयोगमें होती है। ये वनस्पतिगां ननेक दिग्मशक्तियोंसे युक्त होती है नीर मनुष्यका दीर्षजीवन करती हैं॥ ४ ॥

| यद्भः सहंः सहमाना <u>वीर्थि</u> ? यर्च <u>वो</u> वर्लम् ।                |         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------|
| तेनेममुस्माद्यक्ष्मात्पुरुषं पुञ्चतौषधीरथी कुणोमि भेषुजम्                | 11 4 11 |
| <u>जीव</u> ुलां नंघारिषां जीवुन्तीमोषंघीमुहम् ।                          |         |
| अरुन्धतीमुत्रयंन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह हुवेऽस्मा अपिष्टतांतये            | ॥६॥     |
| इहा यन्तु प्रचेतसो मेदि <u>नी</u> वच <u>ैंसो</u> मर्म ।                  |         |
| य <u>य</u> ेमं <u>पा</u> रयामा <u>सि</u> प्रुर्रुषं दु <u>रि</u> तादर्षि | 11011   |
| अर्प्रेघासो अपा गर्भो या रोइंन्ति पुर्नर्णवाः ।                          |         |
| ध्रुवाः सुहस्रंनाम्नीभेषुजीः सुन्त्वाभृताः                               | 11 & 11 |
| अवकोल्बा उदकोत्मान ओषंघयः । च्यृ ∫पन्तु दुरितं तींक्ष्णशृङ्गच∫ः          | 11 8 11 |

अर्थ— हे (सहमानाः औषघीः) रोगनाशक भौषिषयो! (यत् वः सहः) जो तुम्हारी सामध्ये हैं, (यत् च वःवीर्ये बलं) भीर जो वीर्य भीर बल हैं (तेन हमं पुरुषं) हससे इस पुरुषको (अस्मात् यहमात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) भीर में भौषभ बनाता हूं॥ ५॥

(जीवलां जीवन्तों ) बायु देनेबाली (नघारियां ) हानि न करनेवाली (अरुंघतीं ) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयतीं मधुमतीं ) डठानेवाकी मीठी (पुष्पां ओषघीं ) फूर्जोवाली बीषधीको (इह सस्प्रे अरिए-तातये अहं हुवे ) यहां इसकी नीरोगता प्राप्तिके लिये में बुळाता हूं ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुझ वैराके वचनोंसे (मेदिनीः इह आयन्तु) पुष्टिकारक भौषिषयां यक्षं भाजावें। (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामिस ) पापके दुःखरूप भोगसे पार करते हैं ॥ ७॥

(याः भेषजीः) जो बौष्षियां, (अशेः घासः) बिशका बद्ध बौर (अयां गर्भः) जर्कोका गर्भरूप (युनः-निवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैमी बढती हैं वे (सहस्रतास्तीः) हजार नामवाळी (असृताः ध्रुवाः सन्तु) कामी हुई बौष्पियां स्थिर होंवें ॥८॥

( अव का-उल्वाः उदकात्मानः') दैवालमें सत्पन्न होनेवाकी, जब जिनका भारमा है ( तीक्ष्णश्यद्भयः ओपछयः ) तीसे सींगवाकी भौषधियां ( दुरितं विऋषन्तु ) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

भावार्थ-- औषधिषोंसें जो सामर्थ्य, वीर्य कौर बक है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे। इसीके किये यह बोपन बनाया जाता है ॥ ५॥

जीवनशक्ति बढानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीरण्यापारमें रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढानेवाली, मधुरपरिपाकवाकी फूर्कोवाली कीषधि इस प्रकारके कीषधियोंको इस मनुष्यके कारोग्य लिंग में लाता हूं ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औषधियां मिलकर इस मनुष्यको नीरोग बनावें ' इसका यह रोग पापाचरणसे हुना है ॥ ७ ॥

ये जीपिधर्या अग्निका मोजनरूप हैं जीर वे नकका भारण करती हैं, ये वारंवार यहती हैं। इनके नाम इजारों हैं। ये गुजधर्मसे स्थिर हों ॥ ८॥

दीवाजसे बकान्त होकर भीषधियां बनी, ये सब पापरूपी दोवसे मनुष्योंको बचावें ॥ ९ ॥

जुन्मुञ्चन्ती विवर्णा जुप्रा या विष्द्षणीः ।

अथो वलासुनार्धनीः कृत्याद्षणीश्च यास्ता इहा युन्त्वोषेषीः ॥ १०॥

अपक्रीताः सहीयसी विरुष्टा या अभिष्टुंताः ।

त्रायंन्तायुक्तिन्ग्रामे प्रामश्चं पुरुषं पृशुष् ॥ ११॥

सर्थुमन्मूलं मर्थुमद्रग्रंमासां मर्थुमन्मन्यं वीरुषां वस्त् ।

मर्थुमत्पूणं मर्थुमत्पुष्पंमासां मधोः संमक्ता अमृतंस्य

मक्षो पृतमन्नं दृह्वां गोपुरीगवम् ॥ १२॥

यावंतीः कियंती श्रेमाः पृथिन्यामन्योषेषीः ।

ता मां सहस्रपृष्यो मृत्यो मृत्यो स्वान्त्वं स्तः ॥ १३॥

अर्थ— ( उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः ) रोगसे मुक्त करनेवाकी, विशेष रगस्पवाकी ( उग्राः विषदूपणीः ) तीत्र, विषनात्रक (अथो वलासनाद्यनीः ) कीर कफको दूर करनेवाकी, ( कृत्यादूपणीः या ओपघीः ) वातक प्रमोगोंका नाम करनेवाकी जो कीपधियां हैं, (ताः इह झायन्तु ) वे यहां प्राप्त हों ॥ १०॥

<sup>(</sup> अभिष्टुताः अपक्रीताः ) प्रशंसित नौर मोइसे प्राप्त की हुई ( याः सहीयसीः चीरुघः ) जो बडवाली जीविचयां हैं वे ( अस्मिन् प्राप्ते ) इस नगरमें ( गां क्षण्वं पुरुषं पशुं ) गी, घोडा, मनुष्य और बन्य पशुकी ( त्रायन्तां ) रक्षा करें ॥ ११ ॥

<sup>(</sup>आसां वीरुघां) इन भौषिषयों का (मूळं मधुमत्) मूळ मीठा है, (अयं मधुमत्) अप्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् वभूव) मध्यमागमी मीठा है। (आसां पणे मधुमत्) इनका पत्ता मधु (पुण्पं मधुमत्) फूढ भी भीठा है। यह भौषिषयां (मघो: संभक्ता) मधुसे मस्पर सीची हैं। ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका अबहि हैं। ये भौषिषयां (गो-पुरे-गवं) गाय जिसके अप्रमागमें रकी होती है ऐसा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अब हैवें॥ १२॥

<sup>(</sup>पृथिन्यां यावतीः कियतीः इमाः ओवधीः ) पृथ्वीपर जितनी कितनी वे भौषिवगं हैं ( ताः सहस्रपण्यैः ) वे इनार पत्तींवाबी क्षीपिषयां ( मा अंहसः मृत्योः मुञ्चन्तु ) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

<sup>(</sup>बीरुघां वैयाझः मणिः) मौषिषयोंसे बना न्याझ बैसा प्रठापी मणि (अभिशस्ति-पाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाटा संरक्षक है। वह (सर्चाः अमीवाः) मन रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकृमियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हुन्तु) हमसे दूर हे जाकर मारे॥ १४॥

भावार्थ— रोगको दूर करनेवाली, ठीव गुणवाली, धारीरसे विषको दूर करनेवाली, कफका दोष दूर करनेवाली, बावपाव दूर करनेवाली कोषियाँ इस स्यानपर लपयोगी हों॥ १० ॥

वीर्षवती कीपिषणं इस प्रामके गी, घोडे कीर मतुष्य बादिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

इन कीपिवर्गिका मूळ, मध्य और अग्रमाग, तया उनके पत्ते और फूळ मीठे हैं। यह अम्रतका ही मोजन है, इससे गी बादि प्राणिमीके किये विदुळ घुवादिकी प्राप्ति हो॥ १२॥

पृथ्वीपर जो भी कीपवियां हैं उन क्षनन्त पत्तींवाढी कीपवियां इस सबको सृत्युसे बचार्वे ॥ १६ ॥ कीपवियों से बना सणि विनाहसे बचानेवाढ़ा होता है; वह सब रोगों और रोगबीजोंको इस सबसे दूर करे ॥ १४ ॥

```
वैयांत्रो पणिर्चीरुशं त्रायंमाणोऽभिश्वस्तिषाः ।
अयींताः सर्वा रक्षांस्यपं हन्त्वधि दुरमुस्सत् ॥ १८ ॥
सिहस्येव स्तुनश्चोः सं विजन्तेऽमेरिव विजन्त आर्मृताम्यः ।
गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरविज्ञत्तो नाच्या एतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥
मुमुचाना ओषंधयोऽमेर्विश्वान्सदिधं ।
भूमिं संतन्त्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६ ॥
या रोह्नेन्त्याङ्गिर्सीः पर्वतेषु स्मेषुं च ।
तानः पर्यस्वतीः शिवा ओषंधीः सन्तु शं हृदे ॥ १७ ॥
याश्वाहं वेदं वीरुशो याश्च पश्यांपि चक्षंषा ।
अञ्चांता जानीमश्च या यासुं विश्व च संभृतम् ॥ १८ ॥
```

अर्थ— (आभृताभ्यः) लाई हुई भौषिषयोंसे रोग (सं विजन्ते) मयभीत होते हैं (स्त्रनथोः सिंहस्य ह्व) जैसे गर्ननेवाके सिंहसे भीर (अश्रेः इव विजन्ते ) जैसे भग्निसे चबराते हैं। (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) भौषिषयोंसे मगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यह्मः) गौकों भीर पुरुषोंका रोग (ज्ञाव्याः स्नोत्याः एतु) नौकाभोंसे जाने योग्य निहयोंसे दूर चका जावे ॥ १५॥

(यासां राजा वनस्पतिः ) जिनका राजा वनस्पति है, वे (ओषघयः ) भौषधियां (मुमुचानाः ) रोगोसे छुडावी हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि ) वैश्वानर भिन्ने ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः ) भूभिपर फैलती हुई जांय ॥१६॥

(याः अंगिरसीः) जो अंगोंमें रस बढानेवाळी औषधियां (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति ) पहाडों सीर समभूमि पर फैडती हैं (ताः शिवाः पयस्वतीः ओषधीः) वे छुम, रसवाकी भीषधियां (नः हरे शं सन्तु) हमारे हदयोंमें शान्ति देनेवाळी होवें ॥ १७ ॥

(अहं याः वीरुधः वेद्) में जिन श्रीषिषयोंको जानता हूं, (याः च चक्षुषा पश्यामि) शौर जो में शांखसे देखता हूं, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई श्रीषिषयां शव हम जानते हैं, (यासु च संभृतं विद्य) जिनमें वीर्व भरपुर है ऐसा हम जानते हैं॥ १८॥

भावार्थ- जिस प्रकार जोरसे सब प्राणी बरते हैं, उस प्रकार बीविधयोंसे रोग बरते हैं। अतः इन भीविधयोंसे गीजों बीर मनुष्योंके रोग दुर हों।। १५॥

सोम राजाके राज्यमें ये सब बीपधियां इस विशाक भूमिपर फैक जांय ॥ १६ ॥

भौषियां अङ्गरस बढानेवाली हैं, वे पहाडों भौर समम्मिरस उगती हैं वे सब रसदार भौषिधयां हमारे हृदयोंको शान्ति देवें । १७ ॥

जिन भीषियोंको हम पद्यानते हैं और जिनको नहीं पहचानंत, ठन सबमें शियतमें वीर्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥

| सर्वीः समुग्रा ओषंधीर्वोधंन्तु वर्चसो मर्म ।              |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| यथमं पारयांमित पुरुपं दुरितादिषं                          | 11 28 11 |
| अ्थत्थो दुर्भो वीरुधां सोमो राजामृतं हुविः।               |          |
| त्रीहिर्यर्वश्व भेपुजी दिवस्पुत्रावर्मस्यौ                | 11 90 11 |
| उजिर्हीध्वे <u>स्त</u> नयंत्य <u>भि</u> क्रन्दंत्योपधीः । |          |
| यदा वंः प्रश्निमातरः पूर्जन्यो रेतुसावंति                 | 11 25 11 |
| तस्यामृतंस्येमं वलं पुरुषं पाययामासि ।                    |          |
| अथों कुणोमि भेपुनं यथासंच्छ्तहांयनः                       | ॥ २२ ॥   |
| वराहो वेद बीरुधं नकुलो वेद भेपूजीम्                       | •        |
| सुर्पा गंन्ध्वी या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे               | ॥ २३ ॥   |

अर्थ - ( सर्नाः समग्राः ओषघीः ) सर संपूर्ण भौपिषयां ( मम व तसः बोघन्तु ) मेरे वचनसे जाते, ( यथा ) जिम र्गातिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामिस ) इस पुरुषको पापरुषी रोगसे छुडाते हैं॥ १९॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दर्भः) कुशा, (वीरुघां राजा स्रोमः) श्रीपिषयोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अब भीर जल, (ब्राहिः यवः च्र) चावल श्रीर जी, (अमत्यां भेषजों) अमर श्रीपिषयों हैं। ये (दिवः पुत्रों) युक्ताकसे पुत्रवत् पालन करते हैं॥ २०॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिकन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और शब्द करता है कि हे (पृश्चिमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाडी जीपियों! (उक्तिहीध्यें) करर उड़ो, तब (पर्जन्यः रेतसा वः अविति) पर्जन्य अपने अबसे आपका रक्षा करता है ॥ २१॥

(तस्य अमृतस्य इम वलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामाति) इस पुरुषको पिलाते हैं। (अथो रुणोमि भेपजं) कीर कीपध बनाता हु; (यथा शतहायनः असत् ) जिससे शतायु होता है॥ २२॥

(वराद्दः वीरुधं येद् ) स्कर बौपधीको जानता है, (नकुलः भेपर्जी घेद् ) नेवला बौपधीको पहचानता है, र सर्पाः गंधर्वाः याः विदुः ) मर्प बौर गंधर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके ज्यं बुलाने हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ -मब जीपधियां मेरे बनुकूछ स्द्रहर इस मनुष्यकी पापरूप रोगसे बचाँव ॥ १९॥

पापल दर्भ औषधियोंका राजा सोम, अल, जल, चायल झीर जी ये सब दिव्य भीषधियां हैं। इनसे समस्य धर्मात दाघान्यकी प्राप्ति हो सकती हैं॥ २०॥

बद' रुर्जना करके मेच श्रीपधियोंसे कहता है कि सब जार हुड़ी ॥ २१ ॥

उमीक कर कीविधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥२२॥ स्वार नेवाया, सांप मन्थर्व ये सीपिथिया जानते हैं। इन भीपिथियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो॥ २३॥

| याः सुंपूर्णा अक्तिरसीर्दिन्या या रघटो चिदुः ।                  |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| वयासि हुंमा या विदुर्याश्च सर्वे पतुत्रिणः ।                    |        |
| मृगा या विदुरोर्षधीस्ता असमा अर्वसे हुवे                        | ॥ २४ ॥ |
| यार्वतीनामोषंषीनां गार्वः प्राक्षन्त्युष्ट्या यार्वतीनामजावयंः। |        |
| तार्वतीस्तुभ्यमोर्षधीः अर्पे यञ्छन्त्वार्भृताः                  | ॥ २५ ॥ |
| यावतीषु मनुष्या भेष्जं भिषजी विदुः ।                            |        |
| तार्वतीर्विश्वमेषजीरा मंरामि स्वामि                             | ॥ २६ ॥ |
| पुष्पंचतीः प्रसमंतीः फुलिनीरफुला उत ।                           |        |
| संमातर्ग इव दुहामुस्मा अंशिष्टतातये                             | ॥ २७ ॥ |
| उन्बंहार्पे पश्चंशलुदिशो दर्शशलादुत ।                           |        |
| अथी यमस्य पड्वीशाद्विश्वंसमाहेनिकालिन्यात्                      | ॥ २८ ॥ |

अथे— ( सुपर्णाः याः आंशिरसीः ) गरुद्र जिन अंगरसवाकी भौषिषयोंको ( विदुः ) जानने हैं, ( याः दिव्याः रघटः विदुः ) जिन दिन्य श्रीपियोंको वीढियां जानने हैं, ( वयांसि हंसा याः विदुः ) पक्षी भौर हंस जिनको पदवानते हैं, ( याः व सर्वे पिद्याः ) जिनको सब पक्षी जानते हैं ( याः सोषधीः सृगाः विदुः ) जिन भौषियोंको हिन जानते हैं, ( ताः अस्मै अवसे हुवे ) उनको इसकी रक्षाके क्षिये बुकाते हैं ॥ २४॥

( यावतीनां ओपघीनां ) जिन नौविभयोंको (अध्न्याः गावः प्राश्चन्ति ) भवध्य गौवें खाती हैं, ( यावतीनां अजावयः ) जिनको भेद, वकरियां खाती हैं, ( तावतीः आभृताः ओषघीः ) हतनी काई जीषधियां ( तुभ्यं शर्म यच्छन्तु ) तुम्हारे क्रिये सुद्ध देवें ॥ २५॥

(भिपजः मनुष्याः ) वैष्ठ लोग (यावतीषु भेषजं विदुः ) जितनी श्रीपधियों में भोषध प्रयोग जानते हैं; (तावतीः विश्वभेषजीः ) ठतनी सब भोषधवादा भीषधियों (त्वो अभि आभरामि ) तेरे पास सब भोरसे काता हुं ॥ २६ ॥

( पुष्पवतीः प्रस्मतीः ) फूडवाकी, पल्लवींवाकी, (फलवतीः उत अफलाः ) फर्लोवाकी बौर फर्करहित नौषिषयां (अस्म अरिएतातये ) इसकी सुखशान्तिके विस्तारके किये (संमातरः इव दुहतां ) उत्तम मातानींक समान रस प्रदान करें ॥ २०॥

( पञ्चशलात् उत दशशल।त् ) पांच प्रकारकं कौर इस प्रकारके दुःश्रोंसे (अथो यमस्य पड्वीशात् ) भीर यमकी बेडियोंसे कीर (विश्वस्मात् देविकिल्यिपात् ) सब देवोंके संबंधमें किये पार्पोसे (त्वा उत् आहार्षे ) दुझे अपर हठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ-गहर, विदियां,पक्षो, इंम, मृत नादिङ जिन भीषधियों हो जानने हैं उनसे प्राणियों ही रक्षा की जावे बरश्रा जो भीषिषयां गीवें, भेड भीर वकरियां खाती हैं उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे भीपध बनाना जानते हैं, छन सबको यहाँ छाते हैं ॥ २६ ॥

पूर्वों, फर्कों भौर पहार्योवाली भौपिधयां इसकी नीरोगताके किये लायी जाती हैं वे ठत्तम रस इसके लिये देवें ॥२७॥ पांच भीर दम प्रकारके दुःख, यमक पारा, देवोंक संबंधमें होनेवाके पार भादिसे औषधियों द्वारा दम सब तुसे कचाते हैं ॥ २८॥

# औपधि।

# औपधियोंकी शक्तियां।

इस स्कर्मे भीपधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोगका मूळ पापमें है। देखिये—

दुरिनात् पारयामिति । ( मं॰ ॰, १९ ) तीक्ष्णश्दङ्गयः दुरितं व्यूपन्तु ( मं॰ ९ ) सहस्रवण्यों मृत्यों भुञ्जन्तवेहसः । ( मं॰ ११ )

"ये भीपधियां दुरितरूपी रोग लयवा मृत्युसे बचाती हैं। " यहां " दुरित, शंदस, मृत्यु " ये शब्द " पाप, रोग जीर मरण " के वाचक हैं। पायस कि रोग होते हैं सीर रोगंसि मनुष्य मरते हैं अर्थात रोग, दुःश और मृत्यु मे सब पार्थ दि होते हैं। यदि मनुष्य काया, बाचा, मन भीर बुद्धिसे पाप न करेगा, तो ससको कमी रोग न होगा. कमी दु.ख न होगा कीर कमी उसको मृत्युक बदा होना नहीं पढेगा । मनुष्यकी पापमवृत्ति हि उसके नाशका कारण है। मनुष्य शारीरिक पाप करके बारीरिक कप्ट मीगवा है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख मनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण सनके दुःख मोगते पदते हैं। दुःघ, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनाधिक भेदसे एकदि अवस्थाके भिन्न नाम हैं। इसिलिये मृत्यु तरनेका तारपर्य दु:स्रसे सुकत होना, रोगें(से छूटना भीर मृत्युसे दर होना हो सकता है। वेद और रूपनिपदोंसे यह विषय अनेक बार भागया है बतः इसका विचार पाटक इस उंगसे करें।

### पापसे रोग।

इस स्म में कहा है कि कीपियां पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेंक कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूख दूर होनेके कारण मनुष्य प्रन्तमें मृत्युसे भी यचता है। पाटक यहां कंवल यह न समझे कि कीपियोंसे रोगोंका चिकित्सा हि होती हैं, योग्य भीपियसेवनसे शारीर, वाणी और मनकी पापगृत्ति हट जाती हैं, रोगोंको दूर करनेसे चिकित्माका कार्य हुना ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह श्रम है। वास्तवमें रोग एक बाह्य चिन्ह है जिससे मनुष्यकी अन्तः प्रयुत्ति विदित होती है।

पाटक यहां पूछेंगे कि भौषिषयोंसे पापमहात कैसे इट जांती है ? इस विषयमें कहना इतना हि है कि सारिक, राजसिक भीर शामसिक अक्षके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रशृति बन जावी है। चायक, दूध, पृत आदि साध्यक पदार्थ चानेसे मनुष्य सारिवक बनता है, मांस भीर मग्र सेवन करनेसे भीर प्याज आदि मक्षण करनेसे राजसिक, भीर तामसिक प्रशृति बनती हैं। इस विषयमें मगदहीतांके स्रोक यहां मनन करने योग्य ई—

### तीन प्रकारका भोजन।

आयुःसस्ययलारोग्यसुखप्रीतिविवार्घनाः। रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सास्यकप्रियाः॥ ८ ॥

कट्वम्ळलवणात्युष्णतीदणस्क्षविदाहिनः। भाहारा राजप्रस्पेष्टा दुःख्याोकामयप्रदाः ॥ ९॥ यातयामं गतरसं पृतिपर्युपितं च यत्। उच्छिप्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसियम् ॥ १०॥ म॰ गी. १७

"बायु, सस्य, बरु, निरोगठा, सुझ और रचिको बहानेवाके रसदार, स्निग्ध, पीष्टिक और मनको प्रसद्ध करनेवाले भोजन सारियक छोगोंको प्रिय द्वीत हैं। कहुवे, बहे, खारे, गमें, ठीके, रुखे और जलन पृंदा करनेवाले भोजन राजस कोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन हु इस, शोक और शांग करवक करनेवाल होते हैं। एक प्रहरतक पटा हुना बासा, रसरहिछ, बश्वूबाला झूटा अपवित्र करा ठामस कोगोंको प्रिय होता है। "अर्थान् एक अप्र बायु, बल, नीरोगठा और सुक बढानेवाला है और दूसरा इन्होंको घटावा है। बतः जो मनुष्य दीवायु चाहता है उसको उचित है कि वह साविक भोजन करे। इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये दि पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सारियक शक्रसे पापप्रवृत्ति इटठी है, हत्यादि यार्थ इस स्वतंते कहीं हैं तथा—

# अमर्त्य औपध ।

ब्रीहिर्यवश्च भेपजी अमत्यों ॥ ( मं॰ २० ) ' चावल और जी अमर होनेकी औपधियां हैं।' ऐसा कहा है। यह अत्यंत सास्त्रिक भोजन है। इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी अमराव देनेवाछ। हैं ऐसा-

सोमो राजा अमृतं हविः। ( मं. २०)

इस मंत्रमें कहा है। तथा---

मघोः संभक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अश्रं गोपुरोगवं दुहृताम् । ( मं. १२ )

" मधुरतासे संमिश्रित शमृताज्ञ, घीसे मिश्रित अन्न और गोरस यह भेड अज हैं।"

इस प्रकार इस स्कर्में जो अनेक बार ठपदेश कहा है बहु श्रीमद्भगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है। मनुष्य इस प्रकारका सार्विक अब मक्षण करे और दीर्घायु, भीरोगता और सुख प्राप्त करे।

जीवका, जीवन्ती, शरुंभती, रोदिणी, क्रव्णा, असिक्नी

भादि नाम भौषिषयेंकि वाषक हैं।

१ जीवन्ती= यह शौषिध दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोप-झः) सब दोप दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है। इसकी साक भी बढी दितकरी है।

२ कृष्णा= यह नाम अत्तमोत्तम वनस्पतियोंका है, जो विविध कौषिवयोंमें प्रयुक्त होती हैं।

जीवला— यह नाम सिंहपिप्ग्लीका है। यह भीपिष वही आरोग्य पद है।

इनसेंसे कई बीपधियां दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पढती हैं। कई वैद्यक्तंथोंसे इसका वर्णन हैं, पाठक यह वर्णन वहां देखे।

सुक्तकी धम्यान्य बाउँ सुबोध हैं भतः श्रनका मधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहां भावश्यकता नहीं है। पाठक इस दंगसे इस स्कतका विचार करेंगे तो उनको इसका भाशय स्पष्ट हो जायगा।

# शत्रुपराजयः।

[3]

ऋषिः— मृग्वाङ्गराः । देवताः— इन्द्रः, वनस्पतिः परसेनाहननं च । छन्दः— अनुषुप्ः २, ८-१०, २३ उपरिष्ठाद्वृह्तीः ३ विराड् बृह्तीः ४ वृह्ती पुरस्तात्प्रस्तारपङ्क्तिः, ६ आस्तारपङ्क्तिः, ७ विपरोत पाद्रुक्ताः चतुष्पदातिजगतीः, ११ पथ्या वृह्तीः, १२ भुरिक्ः १९ पुरस्ताद्विराड् वृह्तीः, २० पुरस्तान्त्रचृद्वृह्तीः, २१ त्रिष्टुप्, २२ चतुष्पदा शकरीः, २४ त्रप्यवसाना त्रिष्टुवुष्णग्गर्भा पराश्वकरी पञ्चपदा जगती ।

इन्द्रों मन्थतु मन्थिता शुक्रः शूरंः पुरंदुरः । यथा हर्नामु सेनां अभित्राणां सहसुधः

11 8 11

अर्थ- (पुरं-दरः शूरः शकः मांधिता इन्द्रः) शतुके नगरोंको तोडनेवाला शूर समर्थ शतुसैन्यका मन्धनकर्ता इन्द्र (मन्धतु) शतुसैनाका मन्धन करे। (यथा) जिसकी शक्तिसे (अभित्राणां सहस्रशः सेनाः) शतुकोंके इजारों सैनिकोंको (हनाम) इम मारें॥ ॥

भावार्थ-- श्र्वीर बाबुनोंके किनोंको तोडे भौर शबुसैन्यको मय डाडे । इम भी सहस्रों शबुवीरोंको मारे ॥ १ ॥

पृतिर्जुरुंपुरुमानी पूर्ति सेनां कृणोत्वस्म् ।

प्रमुमिसं परादृश्यामित्रां हुत्स्वा देघतां स्यस् ॥ २॥

असूनंश्वर्थ निः शृंणीहि खादास्न्लंदिराजिरस् ।

ताजद्भन्नं इव सज्यन्तां हन्त्वेनान्वधंको वृधेः ॥ ३॥

प्रमुन्यत्परुप्ताह्यः कृणोतु हन्त्वेनान्वधंको वृधेः ॥ ३॥

श्वर्षानस्न्परुप्ताह्यः कृणोतु हन्त्वेनान्वधंको वृधेः ।

श्वित्रं श्वर ईव सज्यन्तां बृहज्ञालेन संदिताः ॥ ४॥

अन्तरिक्षं जालंमासीज्ञालदुण्डा दिश्चे मुद्दीः ।

तेनांभिषाय दस्यूनां श्वकः सेनामपावपत् ॥ ५॥

वृद्दि जालं वृद्दाः श्वकस्यं वाजिनीवतः ।

तेन शत्रुनिम सर्वाञ्यु ज्ञि यथा न स्रज्यांते कत्मश्चनेषास् ॥ ६॥।

अर्थ— ( उपध्यानी पूर्ति-रज्जुः ) सिकगाई हुई दुर्गधयुक्त रस्ती ( अर्मू सेमां पूर्ति कृणोतु ) इस सेमाबी दुर्गन्ययुक्त करे । (धूमं अर्थि परादृष्ट्य ) धूम और अप्रिकी दूरसे देखकर ( अमित्राः हृत्सु अर्थे आद्धतां ) बतु हृद्योंने मय धारण करें ॥ २ ॥

हे (अश्व-स्थ ) घोडे पर घडे बीर ! (असून् निः शृणीहि ) इनको काटो । हे (खदि-र ) इनुको सानेवाके धीर ! (असून् अजिरं खाद ) इनको शीप खानो । (ताजद्-अङ्ग इच ) शीप्र मंत्रन करनेवाकेके समान (अज्यन्तां ) मप्र किये जीय । भीर (चघः वधैः एनान् इन्तु ) वध करनेवाका शक्षोंसे इनको मारे ॥ ३ ॥

(परुष-आहः) कठोर बाह्मान करनेवाला वीर (असून् परुषान् रुणोतु) इनको कठोर बनावे। (वधकः वधैः प्नान् इन्तु) वधक्वी शक्षोंसे इनका वध करे। (बृहत्-जालेन संदिताः) बढे जालसे बंधे हुए शत्रु (शर इव क्षिप्रं भज्यन्तां) सरकंडेके समान बीघ्र ट्र जांय।। ४।।

(अन्तिरिक्षं जालं मासीत्) मनविरक्ष जाल है, भीर (महीः दिशः जालदण्डाः) विस्तृत दिशाएँ जाकके दण्डे हैं। (तेन द्स्यूनां सेनां अभिघाय) कससे शत्रुकी सेनाको पकड कर (शत्रः अप अवपत्) शूर बीर भगाता है॥ ५॥

(वाजिनीवतः यहतः शक्रस्य ) सेनाके साथ रहनेवाळे वढे इन्द्रका ( मृहत् हि जाळं ) बढा बाळ है। (तेन सर्वान् शक्त्रम् अभिमन्युक्त ) उससे सब शत्रकोंको सब कोरसे बाधीन कर, ( यथा एवां कतमःचन न सुर्व्याते ) विससे हन्मेंसे एक भी न छूट सके ॥ ६ ॥

भावार्थ— शत्रुमेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई बारूदकी बत्ती शत्रुसैन्यमें बदब्दाका पूर्वा बलाब करे। जिस धूनेको और ज्वालाको देखकर शत्रु भयमीत होते ॥ २ ॥

घुडसवार शत्रुको मारें। इमारे शत्रुको कार्जावें, अर्थात् उनका नादा करें। इमारे बीर अपने शस्त्रोंसे शत्रुका नाम करें ॥ ३ ॥

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको धीरज देकर कठोर बनावें । हमारे वीर शत्रुसेनाका नाश करें । बढे बाक्के अन्दर शत्रुसेनिकोंको पकडकर नाश करें ॥ ४ ॥

यह अन्तरिक्ष वदा ताल है, इसके दण्ड ये बढ़ी दिशाएँ हैं। इस जालसे शतुको प्रवस्तर श्रूर वीर उनका आस करें ॥ ५॥

सेनाके साथ इमका करनेवाके इन्द्रके पास बढ़ा जाक है। उससे श्रुप्तेन्य बान्या जाता है बीर कोई बच नहीं . सकता ॥ ६ ॥

| चुंहतो जाल गृहत ईन्द्र शूर सहस्रार्घस्य शुतवीर्यस्य ।                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| तेन शतं सहस्रंमुयुतं न्य वुदं ज्ञानं शको दस्यंनामभिधाय सेनंया           | 11 0 11  |
| अयं लोको जालमासीच्छ्कस्यं महतो महान् ।                                  |          |
| ते <u>नाहमिन्द्रजा</u> लेनामूंस्तमं <u>सा</u> भि देघा <u>मि</u> सर्वीन् | 11 & 11  |
| सेदिरुग्रा च्यृद्धिरातिश्चानपवाचना ।                                    |          |
| श्रमेस्तुन्द्रीश्च मोहंश्च तैरुमून्भि दंधामि सर्वीन                     | 11 9 11  |
| मुत्यवेडमूनप्र यंच्छामि मृत्युपाकेरमी सिताः ।                           |          |
| मृत्योर्थे अंग्रुला द्तास्तेभ्यं एनान्प्रति नयामि नुङ्का                | 11 80 11 |
| नयं <u>ताम</u> ून्मृत्युद्ता यमंदृता अपोम्मत ।                          |          |
| प्रः सहस्रा हेन्यन्तां तृणेंद्वेनानमृत्यं भुवस्यं                       | 11 88 11 |

अर्थ— हे ( शूर इन्द्र ) शूर इन्द्र ! ( सहस्रार्थस्य शतवीर्यस्य वृहतः ते ) सहस्रों द्वारा प्जित कीर सैंकडो सामध्येताके बढे तुझ इन्द्रका ( वृहत् जालं ) बढा जाक है। ( तेन आभिधाय ) उस जालसे वेरकर तथा ( सेनया ) बपनी सेनाके द्वारा ( शकाः ) इन्द्र ( दस्यूनां शतं सहस्रं अयुतं न्यर्वुदं अभिधाय जधान ) रावुलोंके सैंकडों इन्तरों कालों कोर करोडों सैनिकोंको मारता है॥ ७।।

(महतः शक्तस्य ) बढे इन्द्रका (अयं महान् लोकः ) यह बढा लोक (जालं आसीत् ) जाल था। ( तेन इन्द्रजालेन ) उस इन्द्रके जालसे (सर्वीन् अमून् तमन्द्रः अहं अभिद्धापि ) सब इन शत्रुवीरोंको अम्भेरेसे में घेरता हूं ॥ ८ ॥

( उत्रा सेदिः ) वही यकावट, ( व्युद्धिः ) निर्धनता, ( अनपवाचना आर्तिः च ) कक्धनीय कष्ट, ( श्रमः ) कष्ट परिश्रम, ( तन्द्रीः मोहः च ) काळस कीर मोह, ( तैः अमून् सर्वान् अभिव्धामि ) ठनसे इन सब शत्रुकोंको में घरता हूं॥ ९॥

(अमृन् मृत्यवे प्रयच्छामि ) इन शत्रुभोंको में मृत्युके किये सौंप देता हूं ( मृत्युपाशोः अमी सिताः ) मृत्युके पाशोंसे वे बांचे हैं। (मृत्योः ये अघ-लाः दूताः ) मृत्युके जो पापसे मारनेवाके दूत हैं ( तेभ्यः एनान् बद्ध्या प्रति नयामि ) उनके पास इनको बांच कर के जाता हूं ॥ १०॥

हे (मृत्युद्ताः ) सृत्युके द्तों ! ( अमून् नयत ) इनको के चको । हे ( यमद्ताः ) यमके द्तों ! ( अपोरुभत ) इनको समाप्त करो । ( परः सहस्ताः हन्यन्तां ) हजारोंसे नश्चिक मारे जांय । ( पनान् भवस्य मत्यं सृणेहु ) हनको ईश्वरके मतानुसार नाग करो ॥ ११ ॥

भावार्ध-- भनेक पराक्रम करनेवाके प्रजनीय इन्द्रदेवका बढा जाल है उस जालमें शत्रुसैनिक बान्धे जाते हैं और डमके हजारों और झालों मोरे जाते हैं ॥ ७ ॥

बढे इन्द्रका यह विस्तृत कोकिह बढा लाक है। इस इन्द्रजाकर्से सब शतु अन्यकारसे बान्धे आंते हैं।। ८॥ यकावट, निर्धेषता, कष्ट, परिश्रम, बाकस्य, बज्ञान इत्यादिसे शतुकोंको घरते हैं॥ ९॥

उन शतुनोंको सत्युके पास मेजता हूं। मृत्युपाशोंसे ये बान्धे गये हैं। मृत्युके ये मारक दूत हैं उनके पास शतुनोंको के जाता हूं॥ १०॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुकोंको पकरें, यमदूत बनकी समाप्ति करें । इस प्रकार दलारों शत्रु मारें जांव ।। ११ ।।

| साध्या एकं जालदुण्डमुद्यत्यं युन्त्योर्जसा ।                |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| कुद्रा एकं वर्षव एकंमादित्येरेक उर्घतः                      | ॥ १९ ॥   |
| विश्वं देवा उपरिष्टादुव्जन्तों युन्त्वोर्जसा ।              |          |
| मध्येन घनतो यन्तु सेनामिङ्गरसो महीम्                        | 11 23 11 |
| वनुस्पतीन्वानस्पुत्यानोपंधीकृत वीरुधंः ।                    |          |
| द्विपाचतुंष्पादिष्णा <u>मि</u> यथा सेनांमुम् हर्नन्         | 11 58 11 |
| गुन्धर्वाप्सरसंः सर्पान्देवान्षुण्यजनान्यितृत् ।            |          |
| <u>दृष्टान्दर्</u> षांनिष्णा <u>मि</u> यथा सेनांमुमूं हर्नन | ॥ १५ ॥   |
| इम उप्ता मृत्युपाशा यानाक्षम्य न मुच्यसे ।                  |          |
| अमुन्यो हन्तु सेनीया हुदं ऋटं सहस्रयः                       | ॥ १६ ॥   |

अर्थ— (साध्याः एकं जालदण्डं उदात्य ) साध्य देव एक नारके दण्डको उठाकर (ओजसा यन्ति ) वकके साथ नाते हैं । (रुद्राः एकं ) रुद्रदेव एकको, (बलवः एकं ) वसुदेव एकको पकडते हैं और (आदित्येः एकः उद्यतः ) बादित्य देवेनि एक उठाया है ॥ १२॥

( विश्वे देनाः उपरिष्ठात् उद्यान्तः ) विश्वे देव कपर हि कपरसे दुर्षोको दबावे हुए ( ओजसा यन्ति ) बक्से चकते हैं ( अंगिरसः मध्येन महीं सेनां झन्तः ) शंगिरस बीचमें बढी सेनाका नाम करके ( यन्तु ) जार्ने॥ १३॥

( वनस्वतीन् वानस्पत्यान् ) वनस्पति जीर हनसे बने पदार्थ, ( खोपधीः उत वीरुघः ) जीपियां जीर हताएं, ( चतुष्पाद् द्विपात् ) चार पांववाले जीर दो पांववाले इनको ( इष्णामि ) में वेरित करता हूं, ( यथा अमूँ सेनां इनन् ) जिससे इस सेनाज नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(गंधविष्तरसः सर्पान्) गंधर्व, अप्तरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितृन् ) देव, पुण्यजन और पिठर इन (उपान् अद्यान् इप्णामि ) देखे और न देखे हुनों को में प्रेरित करता हूं (यथा अमूं सेनां इनन् ) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५॥

(इमें मृत्युपाद्याः उताः) ये मृत्युके पाश रक्षे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका बाक्रमण करके त् नहीं छूटेगा। (अमुख्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं क्टं) इस केन्द्रको (सहस्रद्धाः इन्तु) सहस्रं प्रकारके इनन करे ॥ १६॥

भावार्थ- साध्य, रुद्र, वसु और बादित्य ये इस जालके चारों खंबोंको पकदकर बेगसे दौरते हैं॥ १२॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमला चढाते हैं और मांगिरसोंने शत्रुसेनाके मध्यमागर्से इसका चढाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पहार्थ, स्रोपवि, स्रता, द्विपाद स्रोर चतुःपाद स्रादि सह मेरे सहायक हों स्रोर हनकी सहायतासे में शतुका नाश करूँ ॥ १४ ॥

गंधवं, श्रन्सराएं, सर्व, देव, पुण्यज्ञन, पितर, परिश्वित शौर अपरिचित सुझे सहायवा करें, जिनकी सहायवासे में राजुका नाश करूं ॥ १५ ॥

ये मृत्युवाश क्याये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह देन्द्र सब प्रकारसे में नाश करूंगा ॥ १६ ॥

| घुर्मः समिद्धो अग्निनायं होमं सहस्रहः ।                            |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------|
| मुवश्च प्रशिवाहुश्च भर्ने सेनामुमुं ईतम्                           | ॥ १७ ॥ |
| मृत्योराषुमा पद्यन्तां क्षुषं सेदिं वृषं भ्यम्।                    |        |
| इन्द्रंथाक्षु नालाभ्यां भर्व सर्नापुम् हेनम्                       | ॥ १८ ॥ |
| परांजिताः प्र त्रंसतामित्रा नुत्ता धांवत् व्रद्धांणा ।             |        |
| बृहुस्पतिंप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन                          | ॥ १९ ॥ |
| अर्व पद्यन्तामेषामार्युधानि मा श्रंकन्त्रतिधामिषुंम् ।             |        |
| अर्थेषां बहु विभयंतामिषंवी झन्तु ममीण                              | ॥ २० ॥ |
| सं क्रोंशतामेनान्द्यावांपृथिवी समुन्तरिक्षं सह देवतांभिः           |        |
| मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विंदनत मिथो विंघ्नाना उपं यन्तु मृत्युम् | ॥ २१ ॥ |

अर्थ— (अयं धर्मः होमः ) यह प्रदीप्त होम (अशिना सहस्रहः समिद्धः ) निष्ठहारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रव्यक्ति हुना है। (भवः पृश्लिबाहुः शर्वः) भव नीर विचित्र बाहुवाळा शर्व ये तुम दोनों (अर्मू सेनां हतम्) इस सेनाको मारो॥ १७॥

( मृत्योः आषं ख़ुदं सेदिं वधं भयं ) मृत्युसे कष्ट, मुख, बंधन, वध और भयको ( आपयन्तां ) प्राप्त होनो । हे शर्व ! ( इन्द्रः च ) और इन्द्र तुम दोनों ( अमुं सेनां हतं ) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे ( अमित्राः ) शत्रुको ! तुम ( पराजिताः प्र त्रसत ) पराजित होकर त्रस्त होको । ( ब्रह्मणा नुत्ताः धावत ) कानसे प्रेरित होकर भाग जानो । ( वृहस्पंति-प्रणुत्तानां अमीषां ) कानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे ( कश्चन मा मोचि ) कोई भी एक न वचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अव्पद्यन्तां) इनके शक्षास्त्र गिर जांय। (प्रतिधां इषुं मा शक्तन्) प्रतिपक्षते नाये नाणको मे न सद सकें। (अथ एषां वहु विभ्यतां) अब इनको नहुत डर कमे। इनके (ममणि इपवः मन्तु) ममोंभे नाम कमें॥ २०॥ '

( द्यावापृथिवी प्नान् संक्रोशन्तां ) चुळोक और पृथिवी इनकी निंदा करें। ( क्षन्तिरक्षं देवताभिः सह सं ) अन्तिरक्षं देवेंके साथ इनकी निंदा करें। आतारं मा ) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें ( मा प्रतिष्ठां विदन्त ) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें। ( मिथः विदनानाः मृत्युं उपयन्तु ) परस्पर विद्य करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों॥ २१॥

भावार्थ — यह यह असि प्रदीस हुना है। इस यहांके द्वारा शत्रुसेना नाश होते ॥ १७ ॥
स्त्युसे कष्ट, श्रुषा, बंधन, वध और सय शत्रुको प्राप्त होते। और इस प्रकार सयमीत हुए शत्रुका नाश होते ॥१८॥
शत्रु पराजित हों, वे भाग जांये। हमारे ज्ञानी धीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकार भी न बचें ॥ १९ ॥
शत्रुके शस्त्र गिर जांय, वे ६मारे शस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, वे दर जांय और इनके समें वेथे जांय ॥ २० ॥
सह लोग इन शत्रकोंकी निता करें हमारे शत्रहों किसी स्वारित स्वारास करना हो है हमारे स्वारास स्वारास करना हो है हमारे शत्रहों

सब छोग इन शत्रुओं की निंदा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो वे किसी स्थानपर न इहर सकें । वे भाषसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जाय ॥ २१ ॥

१२ ( नयवै. सु. भाष्य )

दिश्र्थतस्रोऽश्वत्यों देवर्थस्यं पुरोडाद्याः श्रुपा अन्तरिक्षमुद्धिः । द्यावांपृथ्विदी पक्षेसी ऋत<u>वो</u>ऽभीर्थवोऽन्तदेशाः किंक्ररा वाक्परिस्थ्यम् ॥ २२ ॥ संवत्सरो रथाः परिवत्सरो रथोपस्यो विरा<u>डी</u>पाग्नी रथमुखम् । इन्द्रीः सच्यष्ठाश्चन्द्रमाः सारेथिः ॥ २३ ॥

इतो जंयेतो वि जंय सं जंय जय स्वाहा । इमे जंयन्तु परामा जंयन्तां स्वाह्येम्यो दुराह्यमाभ्यः । नीळ्ळोडितेनामृत्भयवंतनोमि

॥ २४ ग

अर्थ - (चतन्तः दिशः) चार दिशाएं (देवरथस्थ अश्वतयः) देवरयकी घोदियां हैं (पुरोडाशाः शक्ताः) पुरोडाश खुर हैं। (अन्तरिक्षं उद्धिः) अन्वरिक्ष कररका भाग है। (द्यात्रापृथित्री पक्षसी) धुन्नोक और पृथिती ये दोनों पासे हैं। (अन्तर्देशाः किंकराः) कीचने प्रदेश रथरक्षक हैं और (बाक् परिरर्थ्यं) वाणी रथका अन्य माग है।। २२॥

(संवत्सरः रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरः रथोपस्था) परिवासर रथमें बैटनेका स्थान है, (विराड् ईवा) विशाद जीवनेका दण्ड है, (अग्निः रथमुखं) अग्नि रथका सुख है। (इन्द्रः सदयष्ठाः) इन्द्र बाई मोर बैटनेवाला है भीर (चन्द्रमाः सार्थिः) चन्द्र सार्थी है।। २३॥

( इत: जय ) यहांसे जप प्राप्त कर ( इत: विजय ) यहांसे विजय हो। ( संजय जय ) भच्छी प्रकार जप प्राप्त कर ( स्व-आहा ) भारतसमर्पण कर ( इमे जयन्तु ) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें। ( अमी पराजयन्तां ) ये शतुसंनिक पराभवको प्राप्त हों। ( एभ्यः स्वाहा ) इनके छिये ग्रुभवचन ( अभीभ्यः दुराहा ) इन शतुनोंके छिये तुरा वचन। ( नीललोहितेन अमून् अभि अवतनोमि ) नीक भीर छोहित-रक्तसे इन शतुनोंको सब प्रकार गिरादा हूं ॥ २४॥

भावार्थ— देवरपकी मोडियां चारी दिशाएं हैं, उस रयके विविध माग पुरोडाश, भन्तरिक्ष, धुलोक, पृथिवी, ये हैं। छः ऋतु बोडियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी ही मध्यस्थान हैं।। २२।।

संवत्सर, परिवत्सर, विराट्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, दृण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाई कोर वैठता है जीर चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर। जात्मसमर्पणसे हि जय मिलता है। ये हमारे वीर जय प्राप्त करें। शत्रुका पराजय हो। धपने कोर्गोको ग्रुभ जाशीर्वाद। बाह्यको बाप। सब बाह्यजाँकी गिरावट हो॥ २४॥

### पराक्रमसे विजय

### युद्धकी नीति।

युद्रनीतिका वर्णन करनेवाके स्क वेद्रंग्ने बनेक हैं, परंतु इस स्कर्म 'जाल-युद्ध 'का वर्णन हैं, यह इस स्करी विशेषता है। जालमें शत्रुसैन्यको एक्डकर सब सैनिक जालमें बंधे जानेके पश्चात् इनका उचित शक्कास्त्रोंसे वध करनेका नाम नालयुद् है। पाठकोंने जाल देखेहि होंगे। प्रायः मछित्यां पकडनेवाके ,धीवरलोग स्त्रके जाक बनाते हैं और इसमें मछित्यां पकडते हैं। ये स्त्रके जाक युद्धें सपयोगी नहीं होते, क्योंकि शत्रुके सेनिक पित्र हस स्वके जाकमें पकडे गये, तो वे अपने तीक्षण शक्योंसे जाल काटकर बाहर बासकते हैं। अतः यहांका युद्धका जाक ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहींसे काटा न जासके।

भाजककरे युद्धोंने तारोंके जाल, भयवा कंटकित तारोंके जाल बतेते हैं। बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजालका वर्णन इस स्कृतें किया है, वह इसी प्रकारके लोहेके कंटकित अथवा अन्य तारोंका ही जाल होगा। इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलावय और काखाखसंपन्न होते हैं, वे कदापि स्त्रके जालसे कांचे जीवा और सहजहींने मारे जांचो यह संभव नहीं है। इस स्कृतने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुकोंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, सतः यह जाल निःसम्देह लोहेका होना योग्य है। इसका वर्णन इस प्रकार है—

बृहज्जालेन संदिताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् (मं० ४) शकस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशः जालवण्डाः ।

तेन अभिघाय द्रयूनां सेनां अपावत्। ( मं॰ ५) वाजिनीवतः शक्षस्य वृहत् जालम्। तेन सर्वान् शत्र्न् न्यु॰ज, यथा एषां कतमश्चन न मुच्याते॥ (मं॰ ६)

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन सहस्रं अयुतं जघान दस्यूनां ॥ ( मं॰ ७ )

' इन्द्र स्वयं वढा श्रूर है, उसके पास सैन्यमी बहुत है। वह स्वयं सेंकडों प्रकारके पराक्षम करता है। उसका वडा मारी जाक है। मानो उसका जाङ इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है। चारों दिशाओं में उसके जाकके स्तंम खढे किये होते हैं। इस विस्तृत जाकमें शत्रुकी सेना पकडी जाती है, और एकवार सेना इस जाकमें पकडी गयी, तो उनमें से एकभी नहीं बच सकता। इस रीतिसे इस दंगके जाङ्युद्र इरार इन्द्र इजारों और काखों शत्रुकोंका संदार करता है।

इन मंत्रभागों में यह वर्णन बढा मनोरम है कीर आक्युद्का महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शतु आडमें बान्धे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हड़चड़ भी बन्ध हो जाती है। इस प्रकार आडसे बान्धे गये शतुलोंका दफ्ष करना बढा सहज कार्य होता है, क्योंकि इन्द्र एक वार शतुको जालमें प्रवक्तर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका वर्ष करावा है, ऐसा इसी सुक्तमें कहा है—

शकः सेनया तेन (जालन बद्धं ) दस्यूनां सहस्र जधान। (मं०७)

" इन्द्र अपनी सेनाहारा उस जाकसे बान्धे गर्धे शतुके हजारों सैनिकोंको मारता है। " इस वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि जाकमें बन्धे शतुसैन्यका वध करना सहज बात है। यह जाळ प्रथ्वीपर बहुत बढ़ा फैराया जाता है इसविषयमें निम्नकिस्तित मन्त्र देखिये—

अयं महान् लोकः शक्षस्य जालं आसीत्। तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिद्धामि ॥ ( मं. ८ )

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उद्यम्य भोजसा यन्ति । भादित्यैः एकः (दण्डः ) उद्यतः ॥ ( मं. १२ )

विश्वेदेवाः भोजसा उपरिष्ठात् यन्तु । अंगिरसः मध्येन सेनां झन्तः यन्तु ॥ ( मं. १३ )

" इस पृथ्वीभर इन्द्रका जाल फैला है। इस इन्द्रक जाळसे सब बातुलोंको बन्धेरेसे घेरते हैं। साध्य, रुद्द, वसु भौर मादित्य में सब देव जाकका एक एक स्तंभ पकरकर बेगसे दौढते हैं। विश्वदेव भीर भागिरसभी शत्रुसेनाके बीचमें और अपरसे इमला करते हैं। " इतना विस्तार . इस जाळका होता है । इस जाळसे सब पृथ्वी खौर बन्तरिक्ष मर जाता है, अर्थात् शत्रुका सव सैन्य चारों भोरसे इस जालके द्वारा घेरा जाल है। इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घुनता है, उसी रीतिसे यह जाकभी घुमाया जाता है। इसीकिये जाकके दण्ड प्रकटकर वसु, रुद्र, आदित्य भीर साध्य वेगसे अमण करते हैं। विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके मागसे हमका करत हैं भीर भागिरसोंकी सेना बीचमें हसका चढाती है। इस प्रकार शत्रसैन्यको युद्धसँ रखकर वसु, छह सीर सावित्य जाकदण्डोंको पकडकर दीह दौड कर शशुके हुई गिई जाइको दण्डोंके लाभारंपर ऐसे दंगसे जाल रचते हैं, कि बाह्य न जानते हुए स्वयंहि जाळसे आहर फंस जांय । यह युद्कीशककी बात है और जो युद्विचा जानते हैं बनके

ही समझमें यह बात जासकती है। यहां मन्त्रों द्वारा हक विषय प्रकट हुला है। इन मंत्रमागोंका विचार करके पाठफ भी इस विषयका थोडासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहां साध्य, वसु, कद्र जादित्य, विश्वदेव और आंगिरस ये सेनाहिमागें और सेनाध्यक्षोंके नाम हैं। इनके विशेष कार्य युद्ध मूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं। इन मवका मुख्य इन्द्र है, इसका कार्य (इन्-द्र) शत्रुका विदारण करना है। इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्धिता शूरः शकः पुरंदरः इन्द्रः मन्धतु । (मं. १)

"शत्रुसैन्यका मन्यन करनेवाला इन्द्र शूर कीर समर्थ होकर (पुरं-द्रः) शत्रुक किलोंका भेदन करे। इसर्में प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बता रहा है। शत्रुके किलोंको सोदनेका कार्य इन्द्र करता है, किलोंसे शत्रुसैन्यको बाहर निकालकर, उनको अपने जालोंसे बान्धकर मारता है। इस इकार यह जालयुद्धकी नीति है।

इस रीविके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे को शशुपर विजय प्राप्त करनेका निश्वास अपने सैनिकोंमें आठा है और वे कह सकते हैं—

अभित्राणां सहस्रदाः सेनाः हनाम । (मं. १)
व्यक्तः वधैः एनान् हन्तु । (मं. ३; ४)
अमून् निः शूणीहि । अमून् अनिरं खाद। (मं. १)
मृत्यवे अमून् प्रयच्छामि । अमी मृत्युपादीः सिताः।
मृत्योः ये अघला दृताः तेभ्यः एनान् बद्ध्वा
प्रतिनयामि ॥ (मं. १०)
मृत्युद्ता अमून् नयत । यमदूना अपोम्भत ।
परः सहस्रा हन्यन्ताम् ॥ (मं. ११)
यथा अमुं संनो हनन् । (मं. १६, १५)
उत्ताः मृत्युपाद्याः यान् आकस्य न मुच्यसे ।
अमुप्याः सेनायाः इदं सृतं सहस्रद्याः हन्तु ।
(मं. १६)

" शत्रुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। वधके साधनींसे इनको मारें। इन शत्रुसैनिकोंको निःशेष मारो। इनको मृत्युको सौंप देवा हूं। ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन शत्रुकोंको पांचकर में मृत्युके दूवोंके हवाले करता हूं। पमद्व इनको के चलें, यमद्व इनको स्नीच के कोर इजारोंका वध किया जावे । इस संपूर्ण सेनाका नाश किया जावे । ये मृत्युके पाश फेळाबे हैं, इनसे नहीं छूटोगे, इस काश्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके इतारों सेनिक मारे जांय ॥ "

इस प्रकारकी सापा तभी बोडी जा सकती है कि जब शत्रुको पकडकर ससका वध करना निश्चित सा हो। जाड़ में पकडे शत्रुका वध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जाळयोधी वीर इस प्रकारके निश्चमारमक वाक्य बोड़ सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः, अभिन्नाः प्र त्रसन्तां, ब्रह्मणा चुत्ताः पावत । बृह्मस्पतिप्रणुत्तानां अभीषां कश्चन मा मोचि ॥ (मं. १९)

"पराजित हुए शत्रु श्रासको प्राप्त हों, सगाय शत्रु सागते हुए दौढ लावें। सगाये इन शत्रुकों मेंसे भी कोई न बचे।" ये शब्द शत्रुपराजयका निश्चय बता रहे हैं। लाक्ष्युद्रका यह महत्त्व दें कि एक बार रुपमें फंसा शत्रु बचना असंसव है। जाक्में फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये---

एपां आयुधानि अवपधन्ताम् । इष्ठं प्रतिधां मा शकन् ।

एपां यहु विभ्यतां इपवः मर्माणि झन्तु। (मं॰ २०)
"इन अञ्जनिक आयुध गिर औय। हमारे अखींको बे
सह न सकें। इन बहुत घबराये अञ्जनिक मर्मीमें इमारे
अख आधात करें।" तथा और देखिये—

द्यातारं प्रतिष्टां मा विदन्त । मिथो विद्यानाः मृत्युं उपयन्तु । ( मं॰ २१ ॥

" शत्रु भयभीत होकर किथर भी बाह्ययको न प्राप्त हों, बनको काई उत्तम सलाह देनेवाका न मिले। वे बापसमें एक दूसरेको विद्य करते हुए मृत्युको प्राप्त हों। "यह बबस्या शत्रुकी तब होगी जब की बपने निश्चित विजयकी संभावना हो। इन्द्रः शर्वः च अक्षुजालाभ्यां असू सेनां इतम्। (सं. 14)

" इन्द्र और शर्व अक्षु और जालोंके द्वारा इस सेनाको मारे।" इस मंत्रमें जालयुद्धी शक्ति बताई है। संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना देवल जालयुद्धे हि संमवनीय है। जालमें पकडे गये शत्रुसेनापर कितनी मयानक आपित आती है इसकी करपना जगड़े मंत्रमागसे हो सकती है— मृत्योः आपं धुधं सेदिं वधं भयं आपधन्ताम्। ( मं. १८)

जाकरों पक है ।ये बालु बोंपर ' मृत्युके समान कष्ट, भूख, बंधन, वध और सय ' भापडते हैं। बालुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता। बालुसेनापर ऐसी भयानक भापति भाती है इसकिये यह जालयुद्ध बालुको बहुत दर करपन्न करने बाका होता है। इसी मंत्रके साथ निम्नालिकत मंत्र देखिये—

सेदिः उत्रा व्युद्धिः आर्तिः अमपवाचना श्रमः तन्द्री मोदः च तैः अमून् सर्वान् अभिद्धामि । ( मं. ९ )

" बंधन, उम्र विपत्ति, न कहने योग्य कए, श्रम, बाळस्य, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जांय।" इसकी सिद्धि होनेके किये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है। जाड़में बंधा वीर कितना भी बळवान हुआ तो भी वह कुछ प्रतिकार करनेमें असमर्थ होजाता है। इसिलिय युक्तिसे शत्रुको आळमें बांध देनेसे उनका पूर्णत्या नाश हो जाता है। इस युद्धमें और एक दुर्गन्धास्त्रका प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

# दुर्गेधयुक्त धूँगां।

प्तिरज्जुः उपध्मानी अम् सेनां प्रितं रूणोतु । मं. २)

ं दुर्गेषयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनाम सर्वत्र दुर्गेधीको फैका देवे। " उछ विशेष रासायनिक पदार्थीसे यह रस्सी भियोगी रहती है। इस रस्सीको जलाकर सिलगाकर उसको शत्रुसेनामें फेंकनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गेधी फैलती है कि उससे त्रस्त हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें भसमर्थ हो जाते हैं। इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये—

धूममात्रं परादृद्य अभित्रा हत्स्वाद्घतां भयं। (मं.३)

" पूर्वीक धूममय श्राप्त दूरसे देखकर शंतुके सब कोग हर्यों में भय धारण करते हैं।" इतना यह दुर्गन्धास महाभयंकर है। एकवार यह ( पूर्वरज्ज ) दुर्गन्धा रस्तीका जकना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने छगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके छिये बढ़े निकम्मे हो जाते हैं श्रीर मानने कगते हैं कि शब अपने नाशका समय आपटा है। यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जांय, तो शतुका शीप्र नाश करना बिलक्क आसानीस होमकता है। इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपशा विजय होता है अतः कहा है—

### विजय।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा। इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहेभ्यो दुराहामीभ्यः॥ (मं. २४)

" इस प्रोंक युक्तिसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कल्याण हो, तुम्हारे शत्रबोंका अकल्याण हो । " इस प्रकार अन्तर्मे इस जाक्युद करनेवालोंको शुम आशीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें ठपदेश किये जाछथ्दका वर्णन है। पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्रनीति जॉर्ने।

" इन्द्र जाक " शब्द आध्यासिक चन्धनका भी भावं बताता है। इस दृष्टीसे इस स्काश विचार कोई करे। यह विषय अन्वेषणीय है।

# एकही उपास्य देव!

विसाद् [९]

क्रिया— अथर्वा । देवताः — कश्यपः, सर्वे ऋष्यः, छन्दांसि चः, विराट् । छन्दः — त्रिष्टुण्ः २ पड्किः; ३ आस्तारपङ्किः; ४-५, २३, २५, २६ अतुष्टुण्ः, ८, ११-१२, २२ जगतीः;

९ भुरिक्; १४ चतुष्पदातिजगती।

कुत्रती जाती कंतुमः सो अर्धुः करमाञ्चिकात्कंतुमस्याः पृथिव्याः । वृत्सी विराजः सल्लिलादुर्देतुां ती त्वां पृच्छाामे कतुरेणं दुग्धा

यो अर्कन्दयन्सिळ्लं महित्वा योनि कृत्वा त्रिभुनं श्रयानः ।

वृत्सः कांमदुघों विराजा स गुहां चके तुन्त्रीः पराचीः

यानि त्रीणि वृहन्ति येपौ चतुर्थं वियुनक्ति वाचम् ।

ब्रुक्षेनेद्विद्यात्तर्यसा विषुधिद्यांस्म नेक युज्यतं यस्मिनेकप्

बृह्तः परि सामानि पृष्ठात्पश्चाधि निर्मिता ।

वृहद्वंदत्या निर्मितं क्वतोऽधि चह्ती मिता

11811

11 8 11

11 2 11

113 11

अर्थ— (तो कुतः जाती ) वे दोनों कहांसे प्रकट हुए ? (सः अर्थः कतमः ) वह कीनसा नर्धमाग है ? नीर वह (कस्मात् लांकात् ) कीनसे लोकसे नीर (कतमस्याः पृथिव्याः ) कीनसे सूविमागके उपर (सिल्लात् विराजः) नाप वस्वसे विराजके (वस्ती उत् ऐतां ) दानों यदे प्रकट होते हैं ? (तो त्वा पृच्छामि ) हन दोनोंके विषयमें तुहे में पृथवा हूं। उनमेंसे वह गी (कतरेण दुग्या ) किससे दादी जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं पोर्नि कृत्वा) तीन मुजाबाला आध्यस्यान बनाकर (शयानः यः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सिललं अफ्रन्द्यत्) महत्वसे जलको प्रशुच्ध बनाता है। (विराजः कामचुधः स वत्सः) विराज रूपी कामचेतुका वह बच्च। (पराचैः गुहा) दूर और गुष्त्र (तन्त्रः चक्तं) भरीरोको बनाता है॥ २॥

(यानि व्हिन्ति त्रीणि) जा बढे बीन हैं भीर (येपां चतुर्थे वार्च वियुनिक्त) जिनका चौया वाणीको प्रकट करता है। (विपश्चित् तारसा) जानी वरसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने। (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है भीर (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है॥ १॥

( वृहतः प्रप्रात् परि ) बढे षष्टके कपर ( पञ्च सामानि अधि निर्मिता ) पांच सामोंका निर्माण हुना है। ( वृहत्याः वृहत् निर्मितं ) वढीसे वढा बनाया है। ( वृहती कुतः अधि निर्मिता ) बढी कहांसे निर्माण हुई है रे ॥ ॥

भावार्थ— ( श्वीत्व कीर पुरुपत्व ) ये दोनों कहासे प्रकट होगये हैं ? इसमें यह बाधा भाग कहासे माना जाता है ? कौनसी प्रध्वीके उपर कीनसे स्थानसे किस जटकरवसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (रिव कीर प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? उस विराट् रूपी गौका दोहन किस वच्चेके साथ हुना ? ये प्रश्न में तुझसे पूछता है ॥ १ ॥

त्रिगुणमयी प्रकृतिमें स्पापनेवाळा अपनी शक्तिसे ही उससे गति उत्पन्न करता है। उससे विराद् नामक कामधेनु

होती है, उसीका वह बचा है, जो दूरकी गुहामें अपने दारीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

वीन यहे तस्त्र हैं। तो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है। ज्ञानी तपसे इस झहाकी जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया ताता है॥ १॥

बढ़े छठे तस्वके बाबारपर पांच सामोंकी रचना हुई है। बढ़ीसे ही बढ़ेका निर्माण होता है। परंतु पहिछी बढ़ी कहाँके होती है । । ।।

| बृह्ती परि मात्रीया <u>मातु</u> र्मात्रा <u>षि</u> निर्मिता ।          |          |
|------------------------------------------------------------------------|----------|
| माया है जज्ञे मायायां मायाया मातली परि                                 | ॥५॥      |
| <u>वैश्वानुरस्यं अतिमोपि द्यौर्यानुद्रोदंसी निवनाचे अग्निः ।</u>       |          |
| ततः पष्ठादामुतौ यन्ति स्तोमा उदिनो यन्त्यमि प्ष्रमर्द्धः               | 11 \$ 11 |
| षट् त्नां पृच्छाम् ऋषंयः कश्यपेमे त्वं हि युक्तं युंयुक्षे योग्यं च ।  |          |
| विराजनाहुर्बर्क्षणः पितरं तां नो वि घेरि यतिषा सर्विभ्यः               | 11 0 11  |
| यां प्रच्युतामत्तुं युज्ञाः प्रच्यवंन्त जुपतिष्ठंन्त जुपतिष्ठंमानाम् । |          |
| यस्या व्रते प्रमुवे युक्षमेर्जाति सा विरादृषयः परमे च्यो∫मन्           | 11 & 11  |
| अप्राणिति प्राणेने प्राणतीनां विराट् स्वराजंमुभ्ये ति पुश्रात् ।       |          |
| विश्वं मुखन्तींमुभिरूंपां विराजं पश्यंनित त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्   | ॥९॥      |

अर्थ— (मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके बाधारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) बढी मात्रा निर्माण हुई है। (माया ह मायायाः जन्ने ) माया निश्चयसे मायासे उसक्र होती है। बीर (मायायाः परि मातली) मायाके उपर मातली है॥ ५॥

(उपिर द्योः वैश्वानरस्य प्रतिमा) जपर जो शुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है। (यावत् अग्निः रोदनी विश्वबाधे) जहाँ क क्षप्ति शुलोक कौर प्रथिवीको बाधित करता है। (ततः अमुनः षष्ठात् स्तोमाः आयन्ति) वहांसे दूरके छठे स्थानसे स्तोम काते हैं। कौर वे (इतः अहः पष्ठं अभि उत् यन्ति) यहांसे छठे दिन जपर ठठते हैं॥ ६॥

हे कश्यप! (इसे पर् ऋषयः स्वा पृच्छामः ) ये हम बः ऋषि तुझसे प्रश्न पृछते हैं क्योंकि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युगुक्षे ) तू ही युक्त कोर योग्यको संयुक्त करता है। (विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः ) विराजको ब्रह्माका पिता कहते हैं। (तां नः सिख्भियः ) उसको इस मित्रोंको (यतिधा विधिष्ट ) जितने प्रकारोंसे हो उतने प्रकारोंसे वर्णन करो॥ ७॥

हैं (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चळनेपर (यहाः अनु प्रच्यवन्ते ) यश्च चळते हैं। जीर जिसके (उपित्रप्रमानां उपित्रप्रन्ते ) उपस्थित होनेसे उपस्थित होने हैं। (यस्याः प्रस्वे व्रते ) किल्के प्रकट होनेके नियममें (यक्षं एजति ) यजनीय देव हळचळ करता है। (सा विराट् ) वह विराट् (परमे व्योमन् ) परम जाकाशमें है ॥ ८॥

(अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन पति) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवाकोंके प्राणके साथ चळती है। पश्चाद् (विराद् स्वराजं अभ्येति) विराद् स्वयं प्रकाशके पास पहुंचती है। (विश्वं मृहान्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्शं करनेवाकी अनुरूप विराट्को (त्वे पह्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे पनां न पह्यन्ति) वे इसको नहीं देखते॥ ९॥

भावार्थ — प्रकृतिमातासे तन्मात्राकी उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी मादिकी उत्पत्ति होती है। मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है, और इस मायाके उपर मायाका निरीक्षक भी है ॥ ५॥

वैश्वानर डतना है कि जितनी थो है। जहांतक धुकोकसे पृथ्वीतक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी ध्याप्ति है। वैश्वानर डउवां है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचित होते हैं, और ये सब फिर उसीमें जा मिळते हैं॥ ६॥

दे करपप ! ये हम छ: ऋषि तुझसे पूछते हैं। तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है। अतः इसका छत्तर दो। विराट् ब्रह्माका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहो॥ ७॥

हे ऋषिगण ! जिसके चढ़नेसे यहा चढ़त और जिसके स्थिर होनेसे यहा स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे भारमा प्रेरणा करता है वही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

| को विराजों मिथुनुत्वं प्र वेंद्र क ऋतून्क उ कर्ल्यमस्याः।                     |    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| क्रमान्को अस्याः कतिषा विदुंग्धान्को अस्या धामं किन्धा व्युष्टीः              | 11 | १० | 11 |
| हुयमेव सा या प्रयुमा न्यौन्छंदास्त्रितंगसु चरित प्रविद्या ।                   |    |    |    |
| मुहान्त्रो अस्यां महिमानो अन्तर्वेधूर्तिगाय नवुगलिनेत्री                      | 11 | ११ | H  |
| छन्दै:पक्षे उप <u>सा</u> पेपिशाने स <u>मा</u> नं यो <u>नि</u> मनु सं चेरेते । |    |    |    |
| स्पैपली सं चंरतः प्रजानती केंनुमती अजरे भूरिरेतसा                             | 11 | १२ | 11 |
| ऋतस्य पन्थामर् तिस्र आगुस्रयी घुमी अनु रेत् आगुः।                             |    |    |    |
| <u> प्रजामेका</u> जिन्वत्यूर्जेमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम्              | (1 | १३ | 11 |

अर्थ— (विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद् ) विराट्के खोत्व और प्ररुपत्वको कीन जानवा हैं ? (कः अत्न् ) कीन अत्वांको भीर (कः अस्पाः करंग उ ) कीन इसके कल्पको जानवा है ? (अस्पाः क्रमान् कः ) इसके फर्मोंको कीन जानवा है ? (कः अस्पाः धाम ) कीन इसके प्रयोग वानवा है ? (कः अस्पाः धाम ) कीन इसका स्थान जानवा है और (कातिधा व्युष्टीः ) किवनी प्रकारसे इसके प्रभाव समय होते हैं ? ॥ १०॥

(तिस्नः ऋतस्य पन्थां अनु आगुः) वीनों सत्यके मार्गको बनुकूर होती हैं। (त्रयः धर्माः रेतः अनु आगुः) वीनों यज्ञ वीर्यको बनुकूर होते हैं। (एका प्रजां जिन्विन) एक प्रजा-संतिको तृस करती है। (एका द्व-यू-नां राष्ट्रं रक्षिति) तीसरी देवके साथ बोग करनेवालेंके राष्ट्रकी रक्षा करती है। । १३॥

भावार्थ— यह विराट् स्वयं प्राणवाळी न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चळती है। तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश कारमाके पास भी पहुंचती हैं। सबको स्पर्श करनेवाळ इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट्के अन्दर स्रीत्व और पुरुपत्व किस प्रकार रहता हैं। इपके ऋतु और करूप किस क्रमसे होते हैं ! और कीन इसको यथावत् जानता है। इस विराट्का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभावसमयका किसको पता है ! इस विराट्का कितने प्रकारोंसे दोहन किया है कर्यात् कितने रस इससे निकाके जाते हैं ॥ १०॥

यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, लो अन्योंमें प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके अन्दर बडी बडी शक्तियां हैं। यह सववध्रुके समान सब पर प्रमाव डालती है ॥ १९॥

छन्दके दो पक्ष हैं, जो एकही छन्दमें बनुकूचतासे कार्य करते हैं। जैमी सूर्यपरनी प्रभा उपाकानसे प्रकाशित होनेका प्रारंग होता है, उसी प्रकार ये दोनों छन्दके पक्ष अक्षीण होकर विशेष बनके साथ सर्वत्र संचार करते हैं॥ १२॥

तीनों शक्तिमां सत्यके अनुकूनताके साम दीती हैं तथा तीनों यज्ञ वीर्यके साम चढते हैं एक संतानकी रक्षा, दूसरी गढकी रक्षा और तीसरी देवके उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३॥

<sup>(</sup>इयं एव सा या प्रथमा व्योच्छन्) यदी वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित दोती है, लो (आसु इतरासु प्रविद्या चरात) इनमें भीर अन्योम प्रविद्य होकर चळती है। (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसमें बढी दाकियां हैं। (नवगत् जिनत्री घधुः जिगाय) न्तन जननी वधूरे समान सबको जीववी है।। ११॥

<sup>(</sup>छन्दःपक्षे उपसा पेपिशाने ) छन्दके दो पक्ष रुपासे सुन्दर बनते हुए (समानं योनि अनु संचरेते ) एक स्थानको छह्य करके चळते हैं । (प्रजाननी केनुमनी सूर्यपत्नी) जानती हुई केतुवाळी स्यंपत्नी प्रमा (अजरे भूरि-रेतसा संचरतः ) अजर बहुन वीयंवाळी संचार करती हैं ॥ १२ ०

```
अप्रीपोमीवद्धुर्पा तुरीयासीद्यञ्चस्य पृक्षाष्ट्रपयः कुल्पयन्तः ।

गायत्री त्रिष्टुमं जर्गतीमनुष्टुमं वृहद्की यर्जपानाय स्वर्रामर्रन्तीम् ॥ १४ ॥

पञ्च व्युष्टिरनु पञ्च दोहा गां पत्र्वनाम्नीमृतवोऽनु पत्र्वं ।

पञ्च दिशंः पत्रबद्भेनं कुल्प्तास्ता एकंमूर्भीग्रामे लोकमेकंम् ॥ १५ ॥

पह्चाता मृता प्रथमजर्तस्य पदु सामोनि पद्धहं वंहन्ति ।

पद्ध्योगं सीरमनु सामंसाम पद्धौद्धावांप्रधिवीः पद्धवीः ॥ १६ ॥

पद्धौरां श्रीतान्पद्धं मास द्रुष्णानृतुं नो त्रृत यत्मोऽतिरिक्तः ।

सप्त सुंपूर्णाः कुवयो नि पेदः सप्त च्छन्दांस्यन्तं सप्त द्रीक्षाः ॥ १७ ॥
```

(पञ्च व्युष्टीः) पांच वषापं, (पञ्च दोहाः अनु) पांच बनुक्क दोहन समय (पञ्चनाम्नीं गां अनु) नाम-बाढी पांच बनुरूप गो, (पञ्च ऋतवः) पांच ऋतु, (पञ्चद्दोन पञ्च दि्दाः क्लृसाः) पंदरहवेने पांच दिशानींको बनुक्क किया है, (ताः एकमूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाळे होकर (एकं लोकं आभि) एक कोकंके चारों सोर हैं ॥१५॥

(ऋतस्य प्रथमजाः) सत्यका पिंदेला प्रवर्तक (पर् भूताः जाताः) छः भूत बने हैं। (पर् उ सामानि) छः साम (पर्-अहं वहन्ति) छः दिनोंको छे जाते हैं। (पर्-थोगं सीरं अनु साम-साम) छः बैळ जोते हुए हलकी साम साम कहते हैं, (द्यावापृथिवीः पर् आहुः) युळोकसे पृथ्वीपर्यंत छः केन्द्र हैं, जिनको (पर् उर्वीः) छः भूमि कहते हैं॥ १६॥

(षट् शीतान् आहुः) छः शीतकालके मिहिने हैं, (षट् उष्णान् मासः) छः उष्णताके मिहिने हैं। (नः ऋतुं मूहि) इनके ऋतु हमें बतलानो, (यतमः अनिरिक्तः) इनमें कीनसा विशेष रिक्त हैं? (सप्त सुवर्णाः कत्रयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निषेदुः) निशास करते हैं। (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) उनके बातुक्त सात दीक्षा भी हैं॥ १७॥

अर्थ— (अर्रापोमी यहास्य पक्षी) ब्रि बीर सीम ये दो यहांके दो पंस हैं ऐसा ( ऋषयः करपयन्तः ) ऋषिमेंने माना है। (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ बनस्था है, हसको बीर ( गायत्रीं त्रिष्टुमं जगतीं अनुष्टमं ) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती बीर बनुष्टुप् रूपसे (यत्रमानाय स्वः आभरन्तीं वृहद्कीं ) यत्रमानको प्रकाश देनेवाछी बही उपासनाको वे (अद्भुः) भारण करते हैं ॥ १४॥

भावार्थ — अग्नि और सोम वे वज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है। और वे ऐसा भी मानते हैं कि जी चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुम् जाती अनुष्टुप् रूपसे यजमानके छिये स्वर्गका सुख भर देवी है ॥ १४॥

एक गौके बतुकूड पांच बवाएं, पांच दोहन समय हैं पांच ऋतु, पांच दिशाएं, इनके अपर एकका अधिकार है। इस एकके पास सबको पहुंचना है॥ १५॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक आत्मा है, उससे छः तस्व उत्पन्न हुए हैं। इः साम छः दिनोंका यज्ञ सप्राप्त करते हैं। जिस प्रकार छः बैठ जीते हुए हरूको किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यहाको चलाता है। जगत्में शुक्लोक और प्रथिवीके अंदर मी छ: प्रथ्वी सरीक्षे गोल हैं॥ १६॥

शीतकाडके छः मास हैं, डब्ज काडके भी छः मास हैं। इनके ऋतु हमें बताओ लीर यह भी बताओ कि इनमें रिक कीन हैं। सात कवि उत्तम पत्र केकर यहां बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं लीर सात दीक्षाएं भी हैं॥ १७॥

१३ ( अथर्व. सु. भाष्य )

```
सप्त होमाः समिषो ह सप्त मध्नि सप्तर्वनो ह सप्त ।
सप्ताव्यन्ति परि मूतमायन्ताः सप्तगृष्टा हति ग्रुश्रमा व्यम् ॥ १८ ॥
सप्त व्छन्दांति चतुरुत्तराण्यन्यो अन्यस्मिक्षण्यार्पितानि ।
कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु क्रथमार्पितानि ॥ १९ ॥
कथं गांयत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप्तंश्चद्रसेनं कल्पते ।
त्रयक्तिशेन जगेती कथमनुष्टुप्कथमेक्षित्राः ॥ २० ॥
अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याप्टेन्द्रत्विजो दैव्या ये ।
अष्टयोनिरदितिर्प्षपुंत्राष्ट्रमी रात्रिम्भि हन्यमैति ॥ २१ ॥
```

अर्थ— ( सप्त होमाः ) सात यज्ञ हैं, ( सिमिधः ह सप्त ) सिमिषाएं सात हैं, ( मध्नि सप्त ) सात मधु और ( सप्त अत्वयः ह ) सात ऋतु हैं। ( सप्त आज्यानि भूतं पि आयम् ) सात प्रकारके घन सब जगत्में प्राप्त हैं, ( ताः सप्तगृक्षाः ) वे सात गीध हैं ( इति वयं शुश्रुम ) ऐसा हम सुनत् हैं ॥ १८॥

(सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) छनसे श्रष्ट चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अपितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठान्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं। (तासि स्तोमेषु कथं अपितानि) वे स्तोमोंने कंसे समर्पित हुए हैं।। १९॥

(गायत्री त्रिवृतं कथं व्याप) गायत्री त्रिवृत्को कैसे व्यापती है ! (कथं त्रिपुप् पञ्चद्दोन कल्पते ) कैसे त्रिपुप् पंदरहसे होता है ! (त्रयह्निदोन जगती कथं ) तैतीससे जगती कैसी होती है और (अनुप्टुप् एकर्षिदा। कथं ) मनुप्टुप् हक्षीसका कैसे होता है !॥ २०॥

(ऋतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यकं पित्ले प्रवर्तकसे बाठ भूत स्वयन्न होगये हैं। हे इन्द्र! (ये दैट्याः ऋत्विजः अष्ट् ) जो दिन्य ऋत्विज हैं वे भी बाठ हैं। (अदितिः अष्टयोनिः अष्टगुत्रा) बहिति बाठ स्वपत्तिस्थानवाठी है बीर उसको बाठ पुत्र भी हैं। (अष्ट्रमीं रार्ति) ब्रष्टमी रात्रिको (इट्यं अभि पति) इन्य प्राप्त होता है॥ २१॥

भावार्थ— सात होम, सात समिषाएं, सात शहद, सात ऋत जीर सात एत भूवमात्रके चारों जोर हैं। उनके साय सात गीष भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८॥

सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ किल हुए होत हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं जीर ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं। 19 ॥

गायत्रीने त्रिवृत्को केसे न्यापा है ? त्रिष्टुप् पद्मद्वाके साथ केमा युक्त हुका है ? नैतीसके साथ जगती कैसी न्यापती है और अनुष्टुप् इक्षीससे केसे संबंध रखता है ? ॥ २०॥

सत्यके पिहले प्रवर्तकसे आठ तत्त्व सत्यस हुए हैं । ये बाठ दिग्य ऋत्विज हैं । बदितिके भी ये बाठ पुत्र हैं । बाठवीं राष्ट्रीसे यही बदिति हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥ ह्त्थं श्रे<u>यो</u> मन्यंमानेदमागंमं युष्माकं सुख्ये अहमंस्मि श्रेवां ।

समानजनमा ऋतुंरस्ति वा <u>शि</u>वाः स वा सर्वाः सं चंरति प्रजानन् ॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य षड्यमस्य ऋषीणां सप्त संप्तुधा ।

अपो मंतुष्याद्वेनोषंधीस्ताँ उ पश्चातुं सेचिरे ॥ २३ ॥

केव्छीन्द्रांय दुदुहे हि गृष्टिवंशै पीयूपं प्रथमं दुहाना ।

अयांतर्पयचतुरंश्वतुधी देवानमंनुष्याँदे असुरानुत ऋषीन् ॥ २४ ॥

को तु गौः क एंकऋषिः किमु घाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिन्यामेकवृदेकतुः कंतुमो तु सः ॥ २५ ॥

एक्षे गौरेकं एकऋषिरकं धार्मेकघाशिषः ।

यक्षं पृथिन्यामेकवृदेकतुनिति रिन्यते ॥ २६ ॥

भर्थ— (इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणको माननेवाली (इदं युष्माकं सख्ये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) भागयी हूं (अहं रोवा अस्ति ) में सेवनीय हूं। (समान-जन्मा वः कृतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे। (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (वः सर्वाः संचरित ) तुम सबमें संचार करता है॥ २२॥

(इन्द्रस्य अप्ट) इन्द्रके माठ, (यमस्य पट्) यमके छः (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जळ (तान् मनुष्यान् ओपघीः) उन मनुष्यों मीर मोषियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) मनुक्लतासे सिचन करते हैं॥ २३॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौहि (। पीयूपं प्रथमं दुद्दाना) अमृतस्त्री दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे ) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुद्दती है। (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य अधुर और ऋषियोंको (चतुर्घा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृस करती है॥ २४॥

(का नुगीः) कीन गी है (का एका ऋषिः) कीन एक ऋषि है ( किं उ धाम ) कीनसा धाम है ? (काः आशिषः) कीनसे भाशीर्वाद हैं ? (पृथित्यां एकतृत् यक्षं) पृथ्वीमें एकहि न्मापक प्जनीय देव है। (सः एकऋतुः काः नु) वह एक ऋतु कीनसा है भड़ा ?॥ २५॥

( एकः गौः ) एकि गौ है, ( एकः एकऋषिः ) एकि एक ऋषि है। ( एकं धाम ) एकि धाम है, ( आशिषः एकधा ) भाशीर्वाद एकि प्रकार दिया जाता है। (, पृथित्यां एकवृत् यक्षं ) पृथ्वीपर एकि व्यापक पुज्य देव है। ( एकः ऋतुः ) एकि ऋतु है। ( न अतिरिच्यते ) उससे बढकर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६॥

भावार्थ— इस प्रकार भपना कल्याण है यह जानकर भापकी मित्रतार्स में प्राप्त हुई हूं। मैं सेवतीय हूं। भापका यक सबके सम प्रयत्नसे होनेवाला है। वह भापके लिये कल्याणकारी होवे। वह यज्ञ भाप सबसे प्रचलित रहे॥ २२॥

इन्द्रके बाठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं। पांच प्रकारके जल बौषिबयोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गी भमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध अर्पण करती है। भीर यही देव, मनुष्य, असुर भीर ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है॥ २४॥

यह एक गी कीन है ? वह एक ऋषि कीन है, उसका भाम कहां है ? उसके भाशीर्वाद कीनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक उपास्य कीन है ? और एक ऋतु कीनसा है ? ॥ २५॥

एकहि गौ है, और एकही ऋषि है, उबका धाम भी एकहि है, बाबीर्वाद भी एकहि रीतिसे होता है। पृथ्वीभर एकहि पुज्य देव है। सबका ऋतु भी एकहि है। उसका बतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६॥

## एकही उपास्य देव।

## एक उपास्य देव।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, रन सबका एकहि उपास्य देव हैं यह बाठ इस सुक्तके अन्तिम संत्रमें कही हैं, देखिये—

पृथिव्यां एक हुत् यक्षम् न अति रिच्यते (सं २६)

" इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सकका ठपास्य
देव है। इसका खितकमण कोई कर नहीं सकता।"

पर्योकि इसकी शक्ति सर्वतोपरी है। इसी उपास्य देवकी
महिमा इस स्कर्म वर्णन की है, परंतु वर्णनकी रीति ऐसी
गृव है कि कई मंत्रोंका क्षये विचार करनेपर मी पूर्णतया
समझमें नहीं जाता। तथापि इस समयतक जितनी खोज
हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यहां करते हैं। इसके
पश्चात पाठक अधिक खोज करनेका यहां करते हैं।

इस स्कृत पहिले मंत्रमें " कुत: ती जाती ? " वे दो कहांसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है। मर्थात् किसी एक पदार्थसे ये जगत्में सुप्रसिद्ध हो पदार्थ कैसे शरपद्य हुए यह प्रश्नका कात्पर्य है। स्त्री और प्रकृष, स्वि सीर प्राण, इन दोनोंका सांकेठिक नाम चन्द्र और सूर्यभी है। यहाँ ये चांद कीर सुरज अपेक्षिद नहीं हैं, परंतु जगत्की सोमशक्ति भौर अग्निशक्ति अपेक्षित हैं।इसी सक्तके चौदहवे मंत्रमें 'अझी-पोमी ' शब्द है। यह शब्द इस जगत्की कासेंपी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ' अर्थी-पोमीयं जगत कहते हैं क्वोंकि इसमें वेहि दो पदार्थ हैं। जो रसारमक शान्त शक्ति है वह सोमको है भीर जो उप्र सीय तथा रूपा है ।ह साप्रेयी शक्ति है। हन दोनोंकी र्य प्राण, चन्द्र सूर्य, हुडा पिंगला, प्रकृति पुरुष, जद चैतन्य, अनातमा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम है। इन अनेक द्वनद्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वींका ज्ञान होता है। जिसकी स्ती कौर पुरुष कहा जाता है, ये दो हरपन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए । मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूळ कहा है।

मूळ एक सस्त या, इसके एक कंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेप जो रहा, इसके विषयमें 'कतमः सः अर्था ' वह अर्थ कौनसा है, जिसमें सीपुरुपशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मृत्यतस्वका आचा भाग कही रहा है है इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैत्युरुपः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥ ( ऋ० १०।९०।४ )

" इसके तीन दिस्से कपर हैं और इसका एक भाग हि यहां वारंवार बनवा है।" अर्थात् मूक्टरवका योहासा दिस्सा इस जगत्में विविधक्षोंका धारण करता है किंवा छोपुरुपरुष्यसे दिसाई देवा है। यह विभाग—-

कस्माञ्जोकात्कतमस्याः पृथिष्याः । (मं. १)

"किस छोकसे कौनसी पृण्डीके किस विमाग्पर प्रकट हुला हैं?" वर्धात् इस जगत्में बनंत पृण्डीछोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुला है और यह जाया कहांसे? तस्वज्ञानकी दृशिसे ये सब प्रमा विचार करने योग्य हैं। इस. अपने भूविभागपर भी सर्वत्र एक समम प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई। किसी स्थानपर होगई और जन्यत्र फेंडी। इसी प्रछार सर्वत्र समझना चाहिये और कई प्रहोपप्रह ऐसे हैं कि जहां इस प्रकारके प्राणी जभीतक बने भी नहीं हैं।

## गींके दो बचे।

यं स्नीपुरुप दो बच्चोंके समान हैं। में नपनी माताका दूभ पीते हैं, ये दोनों---

वत्सौ विराजः सिछलादुदैताम्। (म. १)

"ये विराट् रूपी गौके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए।" प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तरपश्चात् उत्पत्ति होती है, बचा उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारममें जल था, उसमें बनस्पतियां उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए। इस प्रकार सनका उदय जलसे हि हैं। जनमसे लेकर लयतक यह 'ज—ल' हि साथ देनेवाला हैं। इस खोपुरुषका जलसे हि उदय हुना है। ये दोनों बच्चे इस एकहि चेनुके हैं। इनमेंसे कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निल्ल मंत्रभागमें पूछा है— '

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा। (मं. 1)

" उन दोनोंके विषयमें में पूजता हूं कि उनमेंसे किसने कपनी माताका दूध पीया है ? " बीर किसने नहीं पीया? यहां प्रशृति पुरुष इन दोनों वचोंमें कीन प्रकृति माना गीके दूधसे पुष्ट होता है और कीन नहीं होता है यह प्रश्रका भाव है। सबको इस प्रश्रका विचार करना चारिये। अपने हि अंदर देखिये, अपने अंदर देद और आत्मा है, येहि प्रकृति पुरुष हैं। इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिमाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहिंद अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है। आत्मा सदा एकरस रहता है। इस प्रकार विचार करके प्रश्रका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये।

इस विश्व ही रचना होने के पूर्व कैसी जवस्था थी ? यह एक प्रश्न तत्त्वज्ञानका विचार करनेवालों के सन्मुख जाता है, इसका उत्तर वेदने 'सिलिक अवस्था' थी ऐमा दिया है। जगाध, जपरंपार, अति शान्त और गंभीर भहासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परग्राणु गेंका समुद्र अति शांव था। उसमें कुछ भी दळचळ न थी, कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी। यहा प्रश्न उत्तर होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चळ्ळता किसने उत्पन्न की। यदि चळळता उसी समुद्रका स्वतः सिद्र धर्म माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है? यदि न माना जाय, तो यह अशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्विवीय मन्नने दिया है—

त्रि-सुजं योनि कृत्वा शयानः । (मं. २)

"सत्त्व रज धौर तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक बिद्धोनेपर सोनेवाला यह एक देव है।" जबनक यह (श्रायानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिलकुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समास होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है। जब यह जागने लगता है तब इसमें हलचल होती है।

यः महित्वा सिछिलं अऋन्द्यत्। (मं. २)

'जो अपनी महिमासे इस सिक्छ अवस्थामें बडी इकचळ ग्रुरू करता है। "यह तीन गुणोंपर सोता है इस कारणे वे दळचळ कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागता है तब वे हलचलके लिये खुले होते हैं और सचगुण समता चाहता, रजोगुण खिलांबिली मचाना चाहता, और तमोगुण स्तव्धता चाहता है। इस प्रकार उस एकहि सल्लिके ये तीनों परमाणु एक दूर्ण्येपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमला करते हैं और इस कारण उसका शान्त सल्लि प्रश्लुब्ध होता है। और इस प्रक्षोमका कारण उस उपास्य देवकी 'महिमा' ही है। शान्त सल्लिमें क्षोम करना और क्षोममें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है।

विराजः कामदुघः सः वत्सः गुहा तन्वः चक्रे। (मं. १)

" इस विराट् रूपी कामधेनुका वह बच्चा गुहाके अंदर अपने रहनेके कियं तीन शरीर यनाता है।" ये तीन शरीर (गुहा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट दोते तो गुहाके अन्दर न होते। ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर हैं। किया प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं। ये शरीर गुद्ध हैं और इनके कारणहें इस जगत्की स्थित है। यह अत्मदेन ये शरीर (गुहा) अति गुम रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, युद्धि आदिका पता साधारण कोगोंको नहीं कगता।

यानि त्रीणि वृहन्ति, चतुर्थं वाचं नियुनाकि । ( मं. १ )

"ये तीनों शरीर घढे विकक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें बढी शक्ति हैं। जो चोथा शरीर है उस चतुर्थ शरीर के साथ वाणीका योग होता है। यही स्थूल शरीर हैं।" यह स्थूल शरीर मापण करता है, वन्तृत्व करता है, आत्माके खंदरके भाव प्रकट करता है। इसके अन्दर गुप्त ठीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार वन्तृत्व करनेमें समर्थ नहीं है। जिमसे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको बहा कहते है, इस ब्रह्मका शान तपसे होता है, देखिये—

विपश्चित् तपसा एनत् ब्रह्म विद्यात्। (मं. ६)

"ज्ञानी मनुष्य तपसे इस ब्रह्मको जानता है।" धर्यात् भज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, वपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता। विपश्चित् (वि-पञ्-चित्) का अर्थ "जो जगत्को विशेष सूक्ष्म इष्टीसे देखता है" ऐसा है। वही इस ब्रह्म हो जान सकता है, जो साधारण दृशिसे हुस जगत्का निरीक्षण करण है, यह गृही जान सफता। हुसके जाननेकी रीति यह है—

#### यस्मिन् एकं (ननः) युज्यते। (मं. १)

" जिसमें एक मनका योग किया जाता है। ' जिस तपरें एक लपने मनका योग किया करते हैं, इम मनके जोगसे हि धर्यात् चित्तवृत्ति निरोधंग जब यह जावतिका मन बान्त जीर स्तव्ब होता है, तब उम विज्ञानी पुरुपको व्रद्धका साक्षारकार होता है। सबसे पहिले—

#### चृहत्याः चृहत् निर्मितम् । (मं. ४)

"यही प्रकृतिसे महत् तस्य निर्माण हुआ।" नहिले प्रथम मंत्रकी गाल्या प्रसंगमं कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक ज्ञान्त समुद्र था। इस महती दंबी प्रकृतिसे (मृहत्) महत्तस्य उत्पन्न हुला। यही सबसे पहिला सगै है। यहाँ (मृहती) देवी पहती मूल प्रकृतिसे यह महत्त-स्वकी उत्पत्ति पर्वाह्न। परंतु यहां शंका होती है कि यह मूज प्रकृति—.

#### वृह्तीं कुतः अधिमिता १ (मं. ४)

" महती देवी प्रकृति कहांसे वनी ?" इस गकार प्रश्न पूछे जांग वो पनवस्थागसंगदि होगा। खतः द्वितीय मंत्रमें एहा है, कि एक सिंछ्ड धवस्था सबसे प्रथम थी। यही सबसे पहिली जयस्था है, यह छैसी बनी ऐसा प्रश्न छोई न करे। पर्योदि यह सबसे प्रथम जवस्था है। इसी महनी प्रकृतिके साथ पूछ धारमा जयन करता था। इससे भी पूर्व कोई नहीं है। इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं। जतः ये कदिसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे। वस्त्रज्ञानमें इस प्रकार धनवस्थाप्रसंग करना बदा दोष शिवा है। अस्ता।

#### वृहतः परि पञ्च सामा अधिनिर्धितानि । (मं. ४)

"इस महत्तरविके कपर, प्रयान इस महत्तरविका मसाद्या केंद्रर पांच सामोंकी रचना हुई है।" महत्तरविसे पांच जनमात्रीकी उत्पत्ति यहाँ कही है। यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुना वह इस प्रकार प्रवाया जाता है—

१ मूलपहति, सिक्क, पुरुष, घहा, स्थराट् स्राता, यहती, यक्ष, वेश्वानर, विराट् विराट्, कामघेन २ महत्तस्य कारणदेह बृहत्, कारण नीव, वस्तः, ब्रह्मा मात्रा

- ६ पंच तन्मात्र, पद्यस्का इंदिय पञ्च साम,
- ध शरीर स्थूळ ,, स्थूळ इंद्रियां ,, निरीक्षक
  यहांतक मृष्टिरचनाका वीमरा युग यहां वर्णित हुला है,
  इनसे जीवारमाको शान्ति प्राप्त होती है इस छिये इनका
  नाम यहां साम् है। जीर इम शरीरधारी भारमाके जीवनको
  छागे 'यज्ञ' का रूपक बटाना है, उस विशेषकांपंके छिये
  भी यहां इनको साम नामसे दर्शाया है यह बात स्पष्ट है।
  यही वात जगले मंत्रमें धन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि बृहती । मातुः माना अधिनिर्मिता। (मं. ५)

" यूदती प्रकृति तन्मात्राके जवर है। यह भादिमाता है। इस मालासे जनमात्रा निर्माण होगई।" यहां माता, लादिमाला, जगनमाला, यूदती ये मूळप्रकृतिके हि नाम हैं। उससे पंच तनमात्रालोंकी उत्पत्ति होती है। यहां प्रकृप्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मश्राले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है। इमीको कहते हैं—

सायायाः माया जहे । मायायाः परि मातली । ( मं. ५ )

" काविमायासे दूपरी माया यनी, कौर मायाके कपर निरीक्षक भी तैयार हुना।" मूळ ब्रादिमायासे यह प्राकृ-तिक शरीर बना और उसका ब्रिधिशता या निरीक्षक जीवारमा भी यना। यह चतुर्थ अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम जगत् हैं। आदिमायासे यह माया रची गयी है। इसका निरीक्षक यदां ब्रात्मा है। यहां तक अविकृत मूळ प्रकृतीसे दिकृत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पांच संग्रीमें किया गया। अब इसमें स्पापक देवका वर्णन करते हैं—

### वैश्वानरकी प्रतिमा।

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि द्यौर्यावद्रोदसी विषयाचे अग्निः। (मं. ६)

"वैश्वानश्की प्रविमा उतनी है कि जिलना चुक्कोक अपर विस्तृत हैं और जहांचक अधिका तेज फैला है।" अर्थात् यह वैश्वानर भूलोक्से छुलोन्स तक फैला है, यही विश्वका नेता कतः हसकी वैश्वानर कहते हैं। यह वैश्वानर प्रकृति साथ रहता हुआ जगतंक सब रचनादि कार्य करता है। संपूर्ण जगत्का यदि कार्ड प्रमुख नेता है तो वह यहा है। यह छठा है। प्रविक्त कोष्टक्षी (१) स्थूल, १२) स्हस्स, (१) कारण, (४) मूळ प्रकृति, (५) जीव ये पांच कौर यह (६) वैश्वानर छठवा है। पिहिले चार जह हैं और अन्तले दो चेतन हैं। इस छठे वैश्वानरसे—

ततः पष्टात् असुन उदितः स्तोमाः आयन्ति । ( मं. ६ )

"उस छटे वेश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहां मनुष्यलोकमें बाते हैं।" वही मुख्य देव सम यज्ञोंका प्रकाशक है। मनुष्यश्ची उत्पत्ति है साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है। बीर वेदि यज्ञकर्म (अहः पष्ठं अग्नि यन्ति) दिनके पष्ठ सामकी समाधिक समय पुनः उसीके पास पहुंचते हैं। उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है जीर उसीमें वह सन्तमें जा स्टिल्ली है। इसकी सबका द्रष्टा कहते हैं, इसिल्वें इसकी कश्यप (पश्चकः) देखनेवाला समका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है। यह—

## त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं. ७)

"युक्त झीर योग्यका संयोग करता है।" जो पढार्थ जहां रखना योग्य है और, जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है. उसमें कोई गळती नहीं कग्ता। इसीलिये उससे हम प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्देश होती है। यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहां जो पद्र्य जैसा चाहिय वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है। यह वह योग्य द्रष्टा न होता हो सुयोग्य संमारका बनाना उसके लिये अश्वक्य हो जाता। उससे ऋर्थिगण प्रश्न करते हैं—

इमे षट् ऋषयः ( चयं ) त्वां पृच्छामः । ( मं. ७ )

"हम छः ऋषि तुझे प्रश्न पूछते हैं।" वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंकाहि है। कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा। उससे प्रश्न पूछने छे छिये सी चित्तकी शुद्धा चाहिये और उससे उत्तर छेनेकी भी तयारी चाहिये। वैसी तैयारी ऋषिमुनियोंकी होती हैं, इस कारण वे वैश्वानरसे

प्रश्न पछते हैं और इससे उत्तर होते हैं। धन्य हैं उनकी कि जो परमारनाम अपना इस प्रकार संबंध जोड सकते हैं। वस्पृतः हरएक मलुष्य जो यहां भाया है वह इस प्रकारकी योग्यता पास करनेके क्षिये दि आया है। परंतु बहुत थोडे होग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं व्रह्मणः पितरं अ।हुः तां नः सिखिभ्यः यतिघा विधेहि। ((मं. ७)

''विराट्को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है यह बात हम सबको किहिये।'' यहां '' आत्मा— परमात्मा, ब्रह्मा ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र— महेन्द्र '' ये पुत्र खीर पिताके संयुक्त नाम हैं। यह पिता- पुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरएक मलुष्यको हमका विचार करना चाहिये और अपना धीर अपना धीर अपना भी ज्ञान नहीं हैं और न अपने पिताका ज्ञान उसको है। जहां अपना भी ज्ञान नहीं वहां पिताका ज्ञान कहांसे संभवनीय है।

प्रवेक्त कोष्टकों 'विराज् अथवा विराट्'ये शब्द प्रकृति कौर पुरुष के छिय समानतया लिखे हैं। इन मंत्रों में मी विराज् शब्द पुर्छिगमें है और स्त्रीलिंगमें मी है। जो तो पुर्छिगमें वह भारमा, परमारमवाचक है कौर जो स्त्रीलिंगमें है वह प्रकृति. छादि शक्ति बादिका वाचक है परंतु सर्वन्न यह नियम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होने दोनों प्रयोग सस एकके लिये भी होते हैं। 'वि-राज् ' शब्दका क्ये 'विशेष तेजस्वी ' है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है।

यहां 'ब्रह्मा 'पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवा-रमाका नाम है, उसका पिता पुरुष या परमात्मा है। पाठक यहां देखें कि सर्वेत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक हैसे हैं, दोनोंको 'इन्द्र, बारमा, पुरुष, निराट् ' बादि नाम है। पिताकी शक्ति वधीं बीर पुत्रकी शक्ति अवप है। तथापि गुणर्थम और कर्म समान हैं। इससे पुत्रको पता छग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अरप है तथापि में उसको बढाकर अपने पिताके समान 'समर्थ ' वन सकता हूं। यही निश्वास दिलानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रशकी प्रवृत्ति हुई है। इसका दिशेष छत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह एव देखिये—

हे ऋपयः यां प्रच्युतां यजः अनु प्रच्यवन्ते, (यां) उपितष्टमानां (यजा उपितष्ठन्ते, यस्याः इते प्रसचे यक्षं पजित, सा परमे व्यामन् विराट् (अस्ति)। (मं ८)

''दे ऋषि छोगों! निमकी घेरणामे यब यज चळते छीर जिसकी घेरणा बन्द होनेसे सब यज्ञ स्तन्ध होते हैं, जिसके प्रकार होनेसे लिय प्रजािय देवकी गति कारण होती है वह परम लाकाशमें सवंत्र न्यापक विगेष प्रकाशमान देवना है। "यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता छोर माना है। सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चन रहा है, इसीके नियममें रहता है इसने चकाया तो चळता है और नहीं चळाया तो स्तन्ध होता है। ऐसी इसकी लगाध शक्ति है। इसी शक्तिका चिन्तन करना चादिये। मर्वत्र इसकी शक्ति दि फेळ रही है और इस जगत्का नय चमत्कार इसकी शक्ति दि फेळ रही है और इस जगत्का नय चमत्कार इसकी शक्ति दि के उत्ती इसकी ज्यासि है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर सी लविना इसकी व्यासि है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर सी लविना है। अगळे मंत्रका वर्णन इससे भी और विचार-णीय है—

#### अप्राणा प्राणतीनां प्राणेन पति। (मं. ९)

"जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु धपनी
रान्तियेहि जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको
साथ देकर जानी है।" मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी कावश्यकता नहीं है, वह तो धपनीहि सत्तासे स्वयं
है। इसलिये उनको स्वयंभू कहत हैं। अन्य प्राणियोंके लिये
जीवनधारणके अर्थ प्राणकी कावश्यकता होती हैं। यह प्राण
टसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवलका हेतु बनता है।
पश्चात् यह—

## दिराट् स्वरानं अभ्येति । (मं, ९)

" विराद् स्वराज् के पास पहुंचती है।" इस वाक्यमें एक राजनैतिक मावभी है। (वि-राज्) जहां राजा नहीं हैं ऐसा राजसंख्याहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्यशासन वर्धात् स्वसंगत राजशासनको प्राप्त करता है। जहां राजा कर संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यस्यवस्था स्वयं फरते हैं। यह राजनैतिक आय विचारणीय है।

इस मंत्रभागका दूसरा कौर एक छर्ध बनता है, वह यह
कै~ (चि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकान, जिसके पास
प्रकार नहीं उसको वि-राज् कहते हैं। जो स्वयंप्रकाशी
नहीं है वह (इसराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशना है उसके
पास (अश्योति) जाना है, और उससे रोज प्राप्त करके
प्रकाशिन होता है।

परंतु यहांका जर्थ इस प्रकार दीवता है - विराट् अर्थात् को आत्मा जगद्रयवदारमें लगा है वह शुद्धात्माके पास जाता है। को त्रिपाद आत्मा अविशिष्ट है। उसको "स्वराट्" कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है। उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगतमें वारंवार आता-जाता है, वह वैसा स्वयंत्रमावान् नहीं दिखाई देता। यह माव केवक लक्षणासेहि समझना चाहिमे। इस प्रकार यह आत्मा है—

त्वे विश्वं मृशन्तीं अभिरूपां विराजं पश्यन्ति, त्वे पनां न पश्यन्ति। (मं. ९)

"कई छोग इस सर्व जगत्को सुंदरताके साथ प्रकाशित करनेवाले जात्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते।" वह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे अन्धे होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशकको भी नहीं देख सकते!! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही धन्धे होते हैं, विरकाहि कोई उसको देख सकते हैं।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? कः ऋतून् वेद ? कः अस्याः करपं वेद । (म. 10)

" इस विशाद्से स्त्यन्न होनेवाळे खी पुरुष मेहको कौन जानता हैं ? कीन ऋतुओं की उत्पत्तिको जानता है और कौन करपके समयको जानता है। " वत्त्वज्ञानकी इप्टीसे इन पार्वीका ज्ञान मलुष्यको होना चाहिये। तथा—

अस्याः कित्रा विदुग्धान् ऋमान् कः चेद् ! अस्याः धाम कः वेद् ! अस्याः कितधा व्युष्टिः ! ( म. १० )

" इसके अक्षादि रस देनेवाले ऋतु आदिके क्रमोंको कीन जानता है, इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृशिके प्रभातकालको कीन जानता है ?" तस्वित्वारकको इन प्रभोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञानमी शास करना चाहिये। इसमेंसे कुछ प्रश्लोका उत्तर भागे बावेगा---

इयं एव सा या प्रथमा ब्योच्छत्। (मं. ११)

"यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है। " पहिली उना यही करती है, जगत्में प्रकाशका संचार इसीसे होता है। यह—

आस इतरास प्रविष्टा चरति। (मं. ११)

"इसमें और क्षन्योंमें न्यापकर यह चलती है।" यह सर्वत्र न्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है। इसकी शक्तिसेहि संपूर्ण जगत्के कार्य सुन्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं। तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मं. ११)

"इसके अन्दर बढी बढी मद्दवपूर्ण शक्तिया हैं।" और इन शक्तियोंसे दि इस जगत्के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है। त्व्यात् जानित्री वध्ः जिगाय ) घरमें नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुल-वध् घरमें स्वामिनी होती है, जसी प्रकार यह विराट् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं।

जिस प्रकार एक हि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो चरण (छन्दः पक्षे) होते हैं, और वे एक हि छन्दमें समान अधिकारसे रहते हुए परस्परकी अनुकूछता के साथ छन्दकी शोमा बढाते हैं, उसी प्रकार इस जगत्में छी और पुरुष ये इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्ती के छिये हैं, अछग होने के छिये नहीं हैं। वे इस गृहस्थ के संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समान योनि) अपने समान अधिकारके गृहस्थान के अन्दर (अनुसंचरेते) अनुकूछतासे रहते हुए इस जगत्में संचार करते हैं। इसके छिये छदाहरण सूर्यंपरनीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा सूरिरेतसा संचर्ति। (मं॰ १२)

" जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रभा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञानयुक्त होकर, श्लीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस
जगत्में संचार करती हैं।" ठीक इस प्रकार गृहस्थकी
धर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, बळयुक्त, पराक्रमयुक्त होकर
अपने संसारके कार्य दक्षताके साथ करे। गृहस्थका
१४ (अधर्व. सु. भाष्य)

गृहस्थाश्रम धर्मपरनीके होनेसे हि होना है, इसाउये धर्मपरनीका निर्देश यहां किया है। परंतु येही शब्द धर्मपितका
भी कर्तव्य बताते हैं। पितभी ज्ञानिक्जानयुक्त बने, हृष्टपुष्ट
होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुला हम संसारमें
विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी ष्टलति करे।
पित और परनीके धर्म माधारण तथा पूर्वोक्त विषयों में समागृहि
हैं, इसिक्चि एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मकाभी ज्ञान
हो जाता है। पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका छहेख
है, न कि विशेष धर्मोका। अस्तु। अब इस गृहस्थधर्मका
प्रसंग प्राप्त थोडाला वर्णन लगले मंत्रमें करते हैं—

तिस्तः ऋगस्य पन्थां अनु आगुः । त्रयो धर्माः रेतः अनु आगुः । ( मं॰ १६ )

''तीनों शक्तियां सत्यकी बनुकूलगांके साथ रहती हैं। '' वह सीर तीनों धर्म वीर्यकी बनुकूलतांके साथ होते हैं। '' वह सिद्धांत गृहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये। शरीरकी, अन्तःकरणकी और बारमांकी ये तीनों शक्तियां सत्यके बाधारसे प्राप्त होती हैं। जो सत्यका प्राक्त नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह मकती। तथा प्रहार्चय, गृहस्य और वानप्रस्थके तीनों धर्म वीर्य-वल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं। अशक्त मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता। हरएक मनुष्यके लिये ये दोनों अपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं। संन्यास धर्म तो विशेष योग्यतावांक मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, बतः सर्व साधारणके लिये हसका निर्देश यहां नहीं किया है। हसीका साथ सीर स्पष्टीकरण किया है—

पका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जे जिन्वति । एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । ( मं॰ १३ )

" एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बटकी वृद्धि और सीलरी देवीपामकों ते राष्ट्रकी रक्षा करती है" इस प्रकार सन्तानरक्षा, बटरक्षा और राष्ट्रक्षा करनेका भार गृहिस्थयों पर है, यह गृहस्थक्षमें है। जो लपना प्रजाका संवर्धन, पाठन, पोषण और उत्तम शिक्षादि प्रयंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ-धमंसे अष्ट होता है, जो अपना बट नहीं बढाता और उत्तसे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वह भी वैसाहि गृहस्थधंसे च्युत होता है। गृहस्थमें जो तीन शक्तियां हैं, उन शक्तियों करके उपयोग यह है। हरएक गृहस्थको इनका अपयोग करके

अपना कर्तन्य पालन करना चाहिये। मध्य और नीर्यके जनुकूळ जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं।

अग्नीपोमो यहस्य पक्षी। (मं १४)

" प्राप्त जीर सोम ये दो यज्ञ के पक्ष है " जिस प्रकार प्रक्षीके दो पंस्त होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञ के दो पंस्त हैं। इवन रूप यज्ञ में अग्न मुख्य हैं नर्यों कि अग्निके विना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य हैं। इस रीतिसे हवनरूप यज्ञ में ये दो पदार्थ मुख्य हैं। परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है। मनुष्यका जीवन एक महान यज्ञ है, इसमें भी अग्न और सोम मुख्य हैं। यहां सोमका रूप मनुष्यमें मन है और अग्निका रूप वाणी है। मनुष्यमें मन है और अग्निका रूप वाणी है। मनुष्यमें मन ही सोस एक ज्ञानित और अहिंसा की स्थान देता है। से अग्निका हम द्रवा से इसका है। सोम एक ज्ञानित और अहिंसा की स्थान देता है। मनुष्य के प्यवहार इनसे हो रहे हैं। यह यज्ञ जहांतक हो सके, वहांतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हरएक मनुष्यका कर्तब्य है।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है। यहां एक (तुरीया सामीत्) चतुर्थ शक्ति कही हैं वह पारमारिमक विश्वस्थापिनी शक्ति है। जिस शक्तिको अपि लोग प्राप्त करते हैं और जिम्से यजमानको (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति होती है। इस मंत्रमें तथा इस स्कर्म जन्यत्र जो छन्देंकि नाम हैं वे वेदमंत्रोंके हपासनायोग्य जन्द है। यह मंत्रोंक उपासनायोग्य सन्द्र्य स्थानको पहुंचाती है। "स्वः" का अर्थ (स्व-र) आरमप्रकाश है। इस स्थासनासे आरमाका प्रकाश अधिकाधिक सञ्चल होता है।

कागे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात कौर लाठ संख्याके गण कहे हैं। ये गण वारंवार वैदिक मंत्रोंमें काते हैं। पद्म ज्ञानेन्द्रिय, छः ऋतु, सस ऋषि, अष्ट वसु कादि हन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर हैं। इनमेंसे कह गण मनुष्यशरीरमें हैं, कहें काळविमान हैं, कई वाह्य देवतालोंके हैं। ये सब मिककर मंपूर्ण जगत् होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलनासे रहकर उद्यति करनेसे सबकी उच्च णवस्था होती हैं। अङग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उद्यति यह नियम साधरणतया सबंत्र हैं।

#### सात गीध।

कडारहवें मन्त्रमें 'सप्त गृधाः ' पद है। वे सात गीषमी मानवी शरीरमें हि हैं। जैसे सप्त ऋषि यहां हैं वैसेहि मात गीध हैं। जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं। दो नाक, दो कान, दो आंख और एक मुख्य ये अच्छे कि में प्रवृत्त हुए तो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वार्थान्य हुए तो येही गीध या राक्षस बनते हैं। पाटक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं या गीध हैं। और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यहन करें।

जब मनुष्य अनामिक्तभावसे वर्धता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके किये तरपर रहती है, वह कहती है—

श्रेयः मन्यमाना युष्माकं सख्ये आगमं, अहं शोवा अस्मि। (मं॰ २२)

'तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपकं पास में आगयी हूं, में आपकी सेवा करनेवाली दासी हूं।" जब मकृति इस प्रकार सनुकृत होती हैं, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुंचने लगा है। जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही हदासीनमावके कारण कैसी सेविका पनकर अनुकृत होती है यह यहां देकने योग्य है। उसका वशीभूत होनेका और एक कारण हैं—

वः समानजन्मा क्रतुः शिवः अस्तु स वः सर्वाः संचरति । ('मं॰ २२ )

"तुम्हारे साथ जनमा हुना यहा तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाला होने नौर वह तुम्हारे नंदर संचार करे।"
भगवद्गीतामें "सहयक्षाः प्रजाः स्ट्रप्टा (भ० गी० १।१०)"
कहा है। प्रजाके साथ यहा उत्पन्न होनेका वर्णन वहाँ है।
यही बात इस मंत्रके "समानजनमा कृतुः" शब्देंकि
हारा कही है। मनुष्यके साथ यहा उत्पन्न हुना है, इसके
करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे इसका नाग
निःमंदेह होना है।

#### गोमहिमा।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूपं दुदुहे । अथ देवान् ऋषीन् मनुष्यान् अखुरान् अतपर्यत् ॥ ( मं०२४ )

" अदेली गाय सबसे पहिन्ने अपना अमृतरूपी तूध इन्द्रके पश्चभिके लिये देती हैं। और पश्चात जो तूध दचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी तृति करती है।" यश्चके किये इस प्रकार गौकी अत्यक्ति है। इस द्वनस्थी यज्ञसे वायुग्जब्दि, जलगुद्धि, नीरोगता कादि होती हैं और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है। इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म हैं और वह उसकी उज्जितका पृक्ष एक दश्चम साधन है। आगे हो मंत्रोंमें—

को नु गौः कः एक ऋषिः किमु घाम का आशिषः। यश्चं पृथिव्यामेकनृदेकर्तुः कलमोऽनु सः॥ २५॥ एको गौरेक ऋषिरेकं चामैका आशिषः। यश्चं पृथिव्यामेकनृदेकर्तुनीति रिच्यतः॥ २६॥

यहां एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवारमाओं की पुष्टि करनेके कियं तूथ देती है। इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि सबका एक मात्र निरीक्षक-परमात्मा ही परम ऋषि है। हस प्रथ्वीपर सर्वेच्यापक एकहि परमात्मादेव सवका उपास्य है। जीर एसका खबके किये अत्तम जाशीर्वाद है। इस प्रकार दिचार करके इन मंत्रोंका जाशय जानना चाहिये।

एक प्रकृतिरूपी भी, एक दिन्यदृष्टिरूप ऋषि, एक पर-मारमाका धाम, एक स्वस्तिरूप धानीर्वाद, धीर इस भूभिपर स्वापक एकदि पुज्य देव है ये दातें यहां कहीं हैं। पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज घोध हो सकता है।

इस स्कारें पञ्च, पष्ट, सप्त जीर षष्ट शन्दों द्वारा वेदोक्त जनेक कोष्टक यनेत हैं, परंतु वे लभीतक पूर्ण नहीं हुए, इस किये यहां नहीं दिये। जब पूर्णतासे तैयार होंगें तब उनका प्रकाशन किया जायगा।

# विराट्

[ 80 ]

ऋषिः— अथर्वाचार्यः । देवताः— विराद् ।

## [ ? ]

विराङ्घा इदमग्रं आसीत्तस्यां जाताया। सर्वेमिविमेदियसेवेदं श्रं विष्यतीतिं ॥ १ ॥ सोदंक्षामृत्सा गाहेपत्ये न्य∫कामत् ॥ २ ॥ गृहमेधी गृहपंतिभेवित य एवं वेदं ॥ ३ ॥

अध — (विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) पारंभमें यह जगत् था। (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं भविष्यति इति ) यही ऐसा यही होगा इस कारण (सर्वे अविभेत् ) सब भयभीत होगवे॥ ३॥

(सा उद् अकामत्) वह उक्तानत होगई और (सा गाईवत्ये न्यक्तामत्) वह गृहपतिसंस्थामें परिणत होगई, (यः एवं वेद्) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहयज्ञ करनेवाला होकर (गृहपातिः भवति) गृहपालक होता है॥ र-३॥

| सोदंकामुत्साहंचुनीये न्य्रिकामत्                         | 11 8 11  |
|----------------------------------------------------------|----------|
| यन्त्यंस्य देवा देवहूंति प्रियो देवानां भवति य एवं वेर्द | 11 6, 11 |
| सोदंकाम्ता दंक्षिणायी न्यक्रिम्य                         | 11 & 11  |
| युज्ञर्वी दक्षिणीयो वासंतेयो भवति य एवं वेद              | 11 0 11  |
| सोदंकामुत्सा सुभा <u>यां</u> न्यक्रिमत्                  | 11 6 11  |
| यन्त्यंस्य सुभां सक्यों भव <u>ति</u> य <u>ए</u> वं वेदं  | 11 9 11  |
| सोर्दकामुत्सा सर्मि <u>ती</u> न्युकामत्                  | 11 20 11 |
| यन्त्यंस्य समिति सामित्यो भवित य एवं वेदं                | 11 88 11 |
| सोदंकामुत्सामन्त्रंणुन्य्जिमत्                           | ॥ १२ ॥   |
| यन्त्यंस्यामन्त्रंणमामन्त्रणीयौ भवति य एवं वेदं          | ॥ १३ ॥   |

## [ २ ]

सोर्दक्रामुत्सान्तरिक्षे चतुर्घा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १॥ तां देवमनुष्या अन्नुवश्चियमेव तहेंद्र यदुभयं उपजीवेंद्रेमाम्रपं ह्रयामद्य इति ॥ २॥

अर्थ- (सा उद् अफ्रामत् ) वह उत्कान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत् ) वह बाहवनीय ब्राप्ति-संस्थामें परिणत होगई। (यः एवं चंद ) जो इस प्रकार जानता है वह (देगानां व्रियः भवति ) वह देवेंका व्रिय बनता है जीर (देवाः अस्य देवहृति यन्ति ) सब देव इसकी देवेंकी पुठारके स्थानपर जाते हैं।। ४-५॥

<sup>(</sup> सा उद् अकामत् ) वह उत्कानः होगई कौर ( सा द्श्विणाश्रों न्यकामत् । वह दक्षिणाग्नि संस्थामें परिणत हुई। ( यः एवं धेद ) जो इस प्रकार जानवा है, वह ( यहार्तः द्श्विणीयः वासतेयः भवति ) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाका, संमानयोग्य कौर दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाका होता है। १-७॥

<sup>(</sup>मा उद् अक्रामत्) वह उत्कान्त होगईं और (सभायां न्यक्रामत्)वह समामें परिणव होगई। (यः पर्व वेद्) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सभीके योग्य होता है और छोग (अस्य सभां यन्ति) इपकी समामें जाते हैं॥ ८-९॥

<sup>(</sup>सा उद् अकामत्) वह उत्कान्त होगई सौर (सा समितो न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई। (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य दोता है सौर छोग (यस्य समिति यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं॥ १०-११॥

<sup>(</sup>सा उद् अकामत्) वह राखान्त होगई और (सा आमन्त्रणे नयकामत) वह मन्त्रिसमार्ने परिणष होगई।(यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (आमंत्रणीयः भवति) वह मन्त्रीमण्डकके योग्य होता है और छोग (अरय आनन्त्रणे यन्ति) इसकी मंत्रणाको जाते हैं॥ १२-१३॥

<sup>(</sup> सा उद् अफ्रामत् ) वह विराट् रुक्तान्त होगई भीर ( सा अन्तरिक्षे चतुर्घा ) वह भन्तरिक्षेमें चार प्रकारसे ( विकान्तर अतिष्ठत् ) विमक्त होकर ठहरी ॥ १ ॥

<sup>(</sup>देवमनु अपाः तां अञ्चनन्) पेव बीर मनुष्य उसके विषयमें बोहे कि, (इयं एव तत् वेद) यही वह जानती हैं, (यत् उभये उपजीवेम) जिससे हम दोनों जीवित रहते हैं। अतः (इमां उप ह्रयामहें इति) इसकी हम बुटावे हैं।। २॥

| ताम्रपांह्वयन्त                                                      | 11 3 11  |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| ऊर्नु एहि स्वध एहि स्नृंत एहीरांव्त्येहीति                           | 11811    |
| तस्या इन्द्रों वृत्स आसीद्गायच्यशिधान्युश्रमूर्धः                    | 11 6 11  |
| बृहर्च रथन्तुरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायाज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ | ॥ ६ ॥    |
| औषंघीरेव रंथन्तरेण देवा अंदुहुन्व्यची चहुता                          | 11 0 11  |
| अपो बामदेव्येन युद्धं यज्ञायज्ञियेन                                  | 11 6 11  |
| ओर्षधीरेवास्मै रथन्तुरं दुंहे व्यची वृहत्                            | 11 8 11  |
| अपो वांमद्रेव्यं युज्ञं यंज्ञायज्ञियं य एवं वेदं                     | 11 80 11 |

## [ 3 ]

सोर्द्र आम्त्सा वन् स्पत्तीनागं च्छ्तां वन् स्पतं योऽझत् सा संवत्स्र सममवत् ॥ १॥ तस्माद्र नस्पतीनां संवत्स्र वृक्णमिषं रोहति वृश्चतेऽस्याप्रियो आतृं च्यो य एवं वेदं ॥ २॥ सोदं कामत्सा पितृवागं च्छ्तां पितरों ऽझत् सा मासि सममवत् ॥ ३॥ तस्मांत्यित्रभ्यो मास्युपंमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेदं ॥ ४॥

भर्थ- ( तां उपाह्वयन्त ) उसको ठन्होंने बुरुाया, पुकारा ॥ ३ ॥

(ऊर्जे पहि) हे बरु, मा। (स्वचे पहि) हे भपनी धारण शक्ति, मा। (स्तृते पहि) हे सत्य, मा। (इरावित पहि) हे भन्नवादी, भा।॥ ४॥

(तस्याः वत्तः इन्द्रः अलित्) इसका वडडा इन्द्र था, ( गायत्री अभिजानी ) गायत्री रहती थी कौर (अभ्रं ऊचः) मेघ दुग्बस्थान था॥ ५॥

(वृहत् च रथन्तरं च ) वृदत् भीर रथन्तर (हो स्तनी आस्तां) ये हो स्तन थे। भीर (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च हो ) यज्ञायज्ञिय भीर वामदेग्य ये दो स्तन थे॥ ६॥

(देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुहन् ) देवोंने रयन्तरसे शौषियाँ दोहन करके निकार्टी शौर ( बृहता व्यचः ) वृहत्से विस्तारयुक्त शाकाशको निकारा ॥ ७ ॥

(वामदेव्येन अपः) वामदेव्यसे जङ निकाला और (यज्ञायिज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायिज्ञयसे यज्ञको निकाला ॥ ८॥ (यः पवं वेद्) जो यह जानता है (अस्मै रथन्तरं एव ओषधीः दुहे ) उसके लिये रथन्तर मौषधियां देता है, (वृहत् व्यचः) वृहत् भवकाश देता है, (वामदेव्यं अयः) वामदेव्य जल देता है भीर (यज्ञायिज्ञियं यहं) प्रकायिज्ञियं यहं हो। (९-१०)॥

(सा उदकामत्) वह उत्कान्त हो गई भीर (सा चनस्पतीन् आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास मागई। (तो चनस्पतयः अञ्चत ) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी। (तस्मात् चनस्पतीनां चुक्णं अपि रोहति ) इसिंखेये वनस्पतियोंके वण भर जाते हैं। (यः एवं चेद्) जो यह जानता है (अस्य अग्नियः म्रातृत्यः चूश्चते ) उसका मित्रयं शतु काटा जाता है। १-२॥

(सा उदकामत्) वह उक्षानत होगई, (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास भागई, (तां पितरः अमत) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उरएत होने इसी। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है वह (पितृयाणं पन्थां प्रजानाति) पितृयाण मार्ग जानता है भौर (तस्मात्) इसिक्ये (पितृभ्यः मासि उपमास्यं द्दति) पितरोंको प्रतिमास दान दिया जाता है॥ ३-४॥

| •                                                                              |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|
| सोदेकामुत्सा देवानागच्छुत्तां देवा अंघतु सार्वेगासे सममवत्                     | 11 9 11 |
| तस्मद्विनेभ्यों दर्भमासे वर्षट् क्वर्वन्ति प्र देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद | 11 8 11 |
| सोदंक्रापुत्सा मंनुष्यार्द्रनागंच्छतां मंनुष्या अन्नत् सा सद्याः समम्बद        | 11 9 11 |
| तस्मान्मनुष्ये स्य उभयुद्युरुपं हर्न्त्युपास्य गृहे हेरन्ति य एवं वेदं         | 11 6 11 |
| [8]                                                                            |         |
| सोदंकाम्तासंग्रानागंच्छत्तामसंग्र उपहियन्तु माय एहीति                          | 11 8 11 |
| तस्यो विरोचेनः प्राह्मदिर्नुत्स आसीदयस् <u>पा</u> त्रं पात्रंम्                | 11 7 11 |
| तां द्विर्भू च्रीत्व्यों च्रोक्तां मायामेवाधीक्                                | 11 3 11 |
| तां मायामसंरा उर्व जीवन्त्युपजीवनीयी मनति य एवं वेदं                           | 11.8.11 |
| सोदंकामुत्सा पितृनागंच्छुत्तां पितर् उपाह्वयन्तु स्वध् एहीति                   | 11 4 11 |
| तस्यां युमो राजाँ वृत्स आसींद्रजतपात्रं पात्रम्                                | 11 5 11 |
| ताभन्तंको मार्त्युवोऽधोक्तां स्वधामेवाधोक्                                     | 11 9 11 |
| तां स्वधां पितर उपं जीवन्त्यपजीवनीयों भवति य एवं वेदं                          | 11 & 11 |

सर्थ—(सा उदकामत्) वह स्टकान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवींके पास आगई। (तां देवां सम्भवत्) उसको देवींने मारा, (सा अर्धमासे समभवत्) वह आधे मासमें होने छती। (या एवं वेद्) जो यह जानता है वह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है। और (तस्मात्) इसीकिये (देवेभ्यः अर्धमासे वपट् कुर्वन्ति) देवींके किये अर्थमासमें वपट् कमं करते हैं॥ ५-६॥

(सा उद्फ्रामत्) वर उत्कान्त होगई (सा मनुष्यान् आगंच्छत्) वह मनुष्योंके पास नागई। (तां अनुष्याः अझत) उसको मनुष्योंने मारा (सा सद्यः समभवत्) वह उत्काल करपत्र होगई। (यः एवं चेद् ) नो यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें कोग उपहार लावे हैं। और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति) मनुष्योंके छिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-मन्न करहे हैं॥ ७-८॥

(सा उदकामत्) वह उत्कान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) वह बसुरों हे पास लागई, (तां असुराः उपाह्मयन्त) उसे लसुरांने पुकारा कि (माये पहि इति) 'हे माये ! ला' इस प्रकार ! (तस्याः प्राह्मादिः विरोचनः वत्सः आसीत्) हसका प्रवाद पुत्र विरोचन वचा था। हनका (अदस्पात्रं पात्रं) ठोहेका पात्र था! (तां द्विसूर्घी अन्वर्थः अधोक्) हसका ऋतु पुत्र द्विसूर्धाने दोहन किया, (तां मायां एव अघोक्) हससे माया ही दोहन करके मिली। (तां मायां असुराः उपजीवन्ति) इस मायापर लसुरोंका जीवन होता है। (यः एवं वेद्) जो यह जानता है (उपजीवनीयः भवति) वह जीविकाका निर्वाद करनेवाला होता है। १-४॥

(सा उदकामत् वह बकान्त होगई और (सा पितृन् आगच्छत्) वह पितरें हे पास नागई। (तां पितरः उपाह्मयन्त ) उसे पितरों ने इस प्रकार बुछापा कि (स्त्रघे प्रोह्म इति ) हे नपनी परिकारिक ! यहां ना ' (तस्याः यमः राजा चत्सः आसीत्) उसका यम राजा बढ़दा था नीर उसका (रजतपात्रं पात्रं) चांदीका पात्र था। (तां अन्तकः मार्त्यचः अधोक्) उसका मृत्युसंबंधी नन्तकने दोहन किया। (तां स्वधां प्रव अधोक्) अससे नपनी धारक शाक्तिका हि दोहन हुना इसिछिये। (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति ) अस नपनी धारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है। (यः प्रवं चेद्र) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति ) जीवका निर्वाह करनेवाका होता है। ५-८॥

11 3 11

11 8 11

| सोदंकामृत्सा मंनुष्यार्वनार्गच्छत्ता मंनुष्यार् उपाह्नयन्तरावत्येदीति       | $\eta$ | 6 | 11 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---|----|
| तस्या मर्जुर्वेवस्वतो वृत्स आसीत्ष्रिधिकी पात्रंम्                          | 11 8   | ٥ | 11 |
| तां पृथी वैन्योऽधोक्तां कृपि चं सुम्यं चीधोक्                               | 11 8   | ş | 11 |
| पि च सुस्यं च मनुष्या । उपं जीवन्ति कृष्टरंधिरुपजीवनीयों भवति य एवं वेदं    | 11 8   | २ | 11 |
|                                                                             | 11 8   |   |    |
| तस <u>्याः</u> सोमो राजा वृत्स आ <u>सी</u> च्छन्दः पार्त्रम्                | 11 8   | 8 | 11 |
| तां बृहस्पतिराङ्गिरुसोऽघोकां वहां च तर्पश्राधोक्                            | 11 8   | Ģ | 11 |
| पि च तर्पश्च सप्तऋषय उपं जीवन्ति ब्रह्मवर्चेस्यु पिजीवनीयों सवति य एवं वेदं | 11 8   | Ę | 11 |
| [4]                                                                         |        |   |    |
| सोदन्नामुत्सा देवानार्गच्छत्तां देवा उपिह्वयुन्तोर्ज् एहीति                 | 11     | 8 | 11 |
| तस्या इन्द्री वृत्स आसीचमसः पात्रम्                                         | П      | २ | 11 |

अर्थ— (सा उद्कामत्) वह उत्कानत होगई सौर (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्यां पास सागई, (तां मनुष्याः उपाह्मयन्त) रसको मनुष्यांने इस गकार बुलाया, कि (इरावति पाहे इति ) 'हे सत्ववाली! यहां सा '। (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत् ) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु वछडा था। उसका (पृथिवी पात्रं ) पृथिवी पात्रं था (तां पृथी वैन्यः अधोक् ) उसका वेन पुत्र पृथिने दोहन किया। (तां कृषिं च सस्यं च अधोक् ) उस दोहनसे कृषि सौर धान्य हला। इस कारण (ते मनुष्याः कृषिं च सस्यं च उपजीविन्ति ) मनुष्य कृषि भीर धान्यपरिह जीवन करते हैं। (यः एवं वेद् ) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषिमें सिद्धि प्राप्तं करनेवाला होकर (उपजीवनीयः भवति ) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है॥ ९-१२॥

तां देवः संविताधोक्तामृजीमेवाघीक्

तामूर्जी देवा उर्व जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं

(सा उदकामत्) वह उत्कान्त होगई (सा सप्त ऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास लागई। (तां सप्त ऋषयः उपाह्मयन्त) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि ( ब्रह्मण्वति एहि इति ) 'हे ब्रह्मज्ञानवाली! यहां ला।' (तस्याः सोमः राजा वत्सः आसीत् ) उसका सोम राजा वल्डा या लीर ( छन्दः पात्रं ) छन्द पात्र या। (तां बृहम्पतिः आंगिरसः अधोक् ) उपका निगरसङ्कोत्पन्न बहस्पतीने दोहन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक् ) उससे ज्ञान लीर तप मिला। (तत् ब्रह्म च तपः च) इसलिये ज्ञान लीर तप पर (सप्त ऋपयः उपजीवन्ति ) सप्त ऋषि लपना जीवन धारण करते हैं, ( यः एवं वेद ) जो यह जानता है वह ( ब्रह्मवर्चसी ) ज्ञानवान होकर ( उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ११-१६ ॥

(सा उदकामत् वह हत्कान्त हो गई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आगई (तां देवा उपाह्मयन्त ) इसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति ) 'हे बलवति ! यहां का । ' (तस्या इन्द्रः वत्सः आसीत् ) इसका बल्डा इन्द्र था, और (चमसः पात्रं )चमसपात्र था। (तां देवः साविता अधोक् ) इसका दोइन सविता देवने किया (तां ऊर्जी एच अधोक् ) इससे बल प्राप्त हुला। धतः (तां ऊर्जी देवाः उपजीवन्ति ) इस बलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद् ) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भन्नति ) जीविका निर्वाद करनेवाका होता है ॥ १-४ ॥

सोर्द्कामत्मा ग्रन्धवीप्सरस आगेच्छत्तां ग्रन्धवीप्सरस उपाह्नयनतु पुण्यंगन्धु एहीति ॥६ ॥ तस्यांश्रित्ररंथः सौर्यवर्चसो वृत्स आसीत्पुष्करपूर्ण पात्रम् 11811 तां वर्सुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक्तां पुण्यमेव गुन्धमधोक् 11 9 11 तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सुरस उपं जीवन्ति पुण्यंगन्धिरुपजीवनीयों भवति य एवं वेदं ॥ ८ ॥ सोदंकामत्मेर्तरज्ञनानार्गच्छुचार्मितरज्ञना उपाह्नयन्त तिरोध एहीति 11 9 11 तस्याः कुनेंरो नैश्रवणो चस्स आसीदामपात्रं पात्रेम् 11 00 11 तां रज्ञतनाभिः कानर्कोऽधेाकां तिरोधामेनाधीक् 11 88 11 तां तिरोघामितरज्ञना उर्व जीवन्ति तिरो धेते सर्व पाप्मानं सप्जीवनीयों अवति य एवं वेद 11 82 11 सोदंकामन्सा सुपीनागंच्छत्ता सुपी उपाह्नयन्तु विषयुत्येहीति 11 23 11 तस्यांम्तक्षको वैद्यालेयो वृत्स आसींदलाबुपात्रं पात्रम् 11 88 11 वां धृतराष्ट्र ऐताबुतो∫ऽधोक्तां विषमेवाधोंक् 11 24 11 तिह्युपं सुर्या उपं जीवन्त्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं 11 29 11

अर्थ— (सा उद्गामत्) वह हकान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और अप्सरामें पाम आगई। (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्यन्त ) उसको गन्धर्व और अप्सरामें हस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे पहि हृति। 'हे उत्तम सुवासवाली । यहां आ। '(तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यनचेसपुत्र चित्ररथ बल्टा था, और (पुष्करपर्णे पात्रं) कमल पात्र था। (तां वसुरुचिः सौर्यच्यन्तः अधोक्) उसके स्त्रम सुवास प्रात हुला। इसल्ये (तं पुण्यं गन्धं गन्ध्वर्गित्सरमः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धवं और अप्सरापं जीवित रहनी हैं। (यः एवं चेद् ) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगंधयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाद करनेवाला होता है॥ ५-८॥

(सा उदकामत्) वह उरकान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनेंके पास नागई (तां इतर जनाः उपाह्मयन्त ) उपको इतर जनेंने इस प्रकार बुखाया कि (तिरोधे पहि इति ) 'हे मंतर्वान शक्ति । यहां का ।' (तस्याः कुचेरः वश्रवणः वत्सः आसीत् ) उसका विश्रवाका पुत्र कुवेर पुत्र या । भौर (आमपात्रं पात्रं) कामपात्र पात्र यां। (तां रजतनाभिः काचेरकः अधोक् ) उसका काचेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया। (तां तिरोधां प्रव अधोक् ) उसका काचेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया। (तां तिरोधां प्रव अधोक् ) उसका काचेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया। (तां तिरोधां प्रव अधोक् ) उसके मन्तर्थान शक्ति पास की । इसिलये । इतरजनाः तां तिरोधां उपजीवन्ति ) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं। (यः प्रवं चेद्र ) जो यह जानना है वह (सर्व पाप्मानं तिरः धत्ते ) सब पापको दूर रखता है नौर (उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥

(सा उदकामत्) वह उक्कान्त होगहं (सा सर्पान् आगच्छत्) वह सर्पोंके पास नागयी। (तां सर्पाः उपाह्मयन्त ) उसको सर्पाने इस प्रकार बुछाया कि (विषयित पिंह इति ) हे विषयादि! यहां ना। '(तस्याः तक्षकः वैद्यालयः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र उक्षक बच्चा था, (अलाबुपात्रं पात्रं ) नौर नलाबुका पात्र था। (तां धृतराष्ट्रः परावतः अधीक् ) उपका हरावान्के पुत्र एतराष्ट्रने दोहन किया। (तां विषं प्य अधीक् ) उपसे विषिक्ष मिला। (तत् विषं सर्पाः उपान्ति ) उस विषसे सर्प जीवन भारण करते हैं (यः प्यं वेद ) जो यह जानवा है वह (उपजीवनीयः भवति ) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥

## [ ६ ]

| तथस्मा एवं विदुपेऽलाबुंनाभि <u>षि</u> श्चेत्प्रत्याहेन्यात्        | 11 | \$ | II |
|--------------------------------------------------------------------|----|----|----|
| न चं प्रत्याद्दन्यान्मनंसा त्वा प्रत्याद्दन्मीतिं प्रत्याद्दन्यात् | 11 | २  | H  |
| यत्त्रंत्याद्दित विषमेव तत्प्रत्यादेन्ति                           | 11 | ą  | 11 |
| विषमेवास्याप्रियं आर्त्रव्यमनुविधिच्यते य एवं वेदं                 | 11 | 8  | 11 |

अर्थ— (तत् एवं विदुषे यस्मै) इसकिये ऐसा जाननेवाके जिस विद्वान्के किये (अलावुना अभिपिञ्चेत्) कहाइसे अभिषेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याहन्यात्) प्रतिकार करे। (न च प्रत्याहन्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति प्रति अहिन्म) मनसे 'तेरा प्रतिवात करता हूं' (हित प्रत्याहन्यात्) ऐसा प्रतिकार करे। (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विपका हि प्रत्यावात करता है। (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विषं एव अस्थ अप्रियं श्रातृव्यं) विषिद्द इसके अप्रिय श्रातृव्य पर (अनुविष्वयते) जा गिरता है।।। १-४।।

## विराद्

## कामधेनुका दूध।

इस स्कर्म जगन्मावा विशाद देवी रूपी कामधे जुका कुथ किन को गोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है। कामधे जु वो सबकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई मेद नहीं है, परंतु उनके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामनाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुशा करते हैं। किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वहां उसका विष बनता है और उसी दूधको उत्तम जामके मूलमें सींचा तो उसीसे उत्तम स्वादुश्स वैधार होता है। इसी प्रकार एकहि समुद्रका जल मेघों में जाकर वृष्टि रूपसे नीचे आता है जौर संपूर्ण वृक्ष वनस्पतियों पर पडता है, इसी एक हि जलसे छः प्रकारके रस छः प्रकारके वृक्षों में अपब होते हैं, ईखमें मधुर, इमली सहा, मिरचमें कहु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं। मेघों से आनेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियों के भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। मूमिमी एक है परंतु उसीमें उपजे गुलावकी सुगंध और प्रकारकी है, चमेलीकी अन्य प्रकारकी और पारिजावक की और प्रकारकी होती है। एकहि भूमीमें रस केनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पत्त होती है। इसी प्रकार विराद रूपी दिन्य कामधेनु एकहि है, परंतु उससे देवने योग्य है, यही वात इस काहक में देखने योग्य है।

## १ विशाट्, दिन्य कामधेनु ।

| क्रोक              | दोहनकर्ता               | वरसः                      | द्रोइन<br>पात्र         | बुढानेका<br>⁻नाम   | दूष                     | जीवन साधन   | क्या करता है अथवा<br>कैसा दोता है |
|--------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------|
| श्रसुर:            | द्विमूर्घा<br>सर्ग्यः   | विरोचनः<br>प्राह्वादिः    | षयस्यात्रं              | माया               | माया                    | माया        |                                   |
| पितर:              | भन्तकोमार्त्यः          | यमः राजा                  | रजतपात्र                | स्वधा              | स्बभा                   | स्वधा       |                                   |
| मनुष्यः            | पृथी चेन्यः             | मनुः<br>वैवस्वतः          | पृथिदी<br>( मिट्टी )    | इरावती             | कृषि, सस्य              | कृष्टि सस्य | कृष्टि~शि≒ः                       |
| सप्तऋषि            | बृहस्पतिः<br>सांगिरसः   | सोमोराजा                  | <b>स्ट</b> र्दः         | ज्ञ <b>ा</b> ण्यती | बहा, रापः               | ब्रह्म, तपः | ब्रह्मवर्षसी                      |
| देव                | मविवाहेव:               | इन्द्रः                   | चमस                     | <b>कर्ना</b>       | ਲਜੀ                     | কর্না       | -                                 |
| गन्धर्व<br>अप्तराः | वसुरुचिः<br>सौर्थवर्चसः | चित्रस्थः<br>सोर्घवर्चस:  | पुष्करवर्ण<br>(कमस्वत्र | पुण्यगम्बा<br>)    | पुष्पगन्धः<br>( सुगंघ ) | पुण्यगन्धः  | सुगम्बित होता है।                 |
| इत्रजन             | रजतनामिः<br>काबेरकः     | कु <b>षर:</b><br>वैश्रवण: | <b>जामपा</b> त्रं       | तिरोधा             | विरोधा                  | तिरोधा      | पाप दूर करता है                   |
| सर्प               | धतराष्ट्रः<br>ऐरावतः    | तक्षकः<br>वैशाखेयः        | षधात्रपाः               | र विषवती           | বি <b>ঘ</b>             | विप         |                                   |

## २ विराट्, दिच्य कामधेनु :

| दोहनकर्वा  | दुग्धाशय | वस्स  | रसना            | गौके    | स्तन          | तूथ            |
|------------|----------|-------|-----------------|---------|---------------|----------------|
|            | उधस्     | री    | ो बांधनेकी दोरी | नाम     |               |                |
| दंव मनुष्य | नअ       | ह्नद् | गायत्री         | জর্মা   | <b>बृह</b> त् | ग्यचः ( आकाश ) |
|            |          |       |                 | रवधा    | रधस्तर        | <b>कौषभिः</b>  |
|            |          |       |                 | स्नृत।  | पशायज्ञियं    | यज्ञ           |
|            |          |       |                 | हुरावधी | वासदेष्य      | भापः           |

## ३ विराट् गौ।

| किसके पास गई | पुना वननेका समय | क्या दोवा है                  | <del>प्र</del> ाप्ट  |
|--------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|
| वनस्पती      | संदरसर          | वर्षेसे व्रण                  |                      |
|              |                 | भरता है।                      |                      |
| पितर         | मास             | मासिक दान देते हैं            | <u> विवृयामज्ञान</u> |
| देव          | पक्ष            | नर्थमाहमें वपट् करते हैं      | देवयानज्ञान          |
| मनुष्प       | सद्यः           | प्रतिदिन नम्र प्रहुण करते हैं | •                    |
|              | वरहाद           |                               |                      |

इन को 2-कोंसे तता करना है कि इस विराटक्षी कामधे नुसे किसने किस प्रकारका दूध प्राप्त किया । कामधेनुक पास जो मांगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है। धाप चोई अमृत मांगे अथवा चोई बाप विष मांगे । एक हि कामधेनु अमृत मांगे अथवा चोई बाप विष मांगे । एक हि कामधेनु अमृत मांगेनवालेको अमृत देगी और विष मांगनेवालेको विष देगी । कामधेनु तो वर मांगनेवालेकी इच्छा तृप्त कर सकती है। यहां वर मांगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये। नहीं तो विराट् देवता प्रसन्त होनेपर भी बेढंगावर मांगकर अपनाहि नाश कर लेगा।

पूर्वोक्त कोष्टकको देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने इस विराट् देवीको 'माया 'नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— " इड, कपट, घोला, जैला दीखता है वैला वास्तविक न होना, अम, कौ तल्य। ' असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण मांगे, उनको येहि गुण मिले। जो असुरोंने मांगा वही उनको मिला। प्राचीन और अर्वाचीन काकके असुरोंमें कपट और घोला हि दिखाई देता है। इनही घोलेबाजीके इत्योंसे असुर पहचाने जाते हैं। असुरोंका मव इतिहास घोलेबाजीका ही इतिहास है।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल शौर अन्नकी प्रार्थना की शौर उनको अन्न सौर बल प्राप्त हुआ। इस बलसे देवोंने असुरोंका पराभव किया शौर देवोंका राज्य इस स्टीमें होगया।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और फर आदि मिरुदेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या उन्होंने प्राप्त की, आजतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं।

सर्पोने देखिये ऐसी उत्तम देवताकी उपासना करके क्या मांगा, जो न उनको लाभकारी है जीर न दूसरोंका दित कर सकता है। ऐसी बढ़ी देवता जादिमावाकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज मांगते हैं कि जो जगत्का नाश कर सकती है। जगद्रचना करनेवाकी देवी प्रसन्न हुई तो उससे जो चांह सो मिल सकता है, परंतु उससे सपोंने ' विष ' मांगा, जो प्राणीमात्रका नाश कर सकता है। इस प्रकारकी जात्मवातक मांग किसीको करना उचित नहीं है। यदि सर्प उस देवतासे विशेष महती शक्ति मांगते, तो वह उनको मिकती, परंतु उसके लिये भी शुद बुद्धि चाहिये। उसके जमावमें ऐसा हि होगा। इसका तात्पर्य यह है कि बढ़ीसे बढ़ी शक्ति भी हाथमें आगयी, तो भी मनुष्यका कोई काम नहीं हो सकता, क्यों कि उस शक्तिका उत्तम

उपयोग करनेका ज्ञान हमकी चाहिये। उस ज्ञानके अभावमें वह प्राप्त हुई बढ़ी शक्ति निःसंदेद इसकी हानि करेगी। जैसा सर्थ भीर असुर इस देवताकी कृपासे काम न सठा सके। परंतु ऋषि, देव और मानवोंने अससे बढ़ा लाम प्राप्त किया। विशेष कर ऋषियोंने इस देवतासे ' ब्रह्म और तप ' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी उज्ञतिका एकमात्र साधन है, ऐसा इम कह सकते हैं। यदि मांगनेका समय साया तो ऐसा मांगना चाहिये।

इस स्करी धन्य बातें इस प्रवेक्ति छपदेशका गौरव करनेके लिये हैं, धतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई धावश्यकता नहीं है।

पाठक यहां इस बातका समरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पितर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसद्ध हुई सीर हम सब मनुष्योंको वह वर देनेको तैयार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वह आदिमाता जगन्माता हम सबको जो चाहे सो देनेको तैयार नहीं है, हम सब जो चाहे सो केतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते। अयोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवनित कर रहे हैं, इसलिये वेदने हमें इस स्कहाना यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि मांगना वाहिये और कोई हानिकारक बान नहीं माइनी चाहिये।

प्रत्येक मनुष्य मनसे सकला करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे मांगिह होती है। प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है। यह सब ' विराट् ' कामधेनुहि है जोर उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है। कलावृक्षके नीचे कथवा कामधेनुके सामने बैठकर प्रनमें भळी या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिख होगी। मळी कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोप नहीं होगा, परंतु बुरी कामना सठी तो हानि होनेमें कोई संदेशह नहीं। यहां पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्य करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है। इस-प्रकार विचार करनेपर पता करोगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है। इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोव है है दोघ सब कामना करनेवालेका है। यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके कियेह इस सुकका उपदेश हुना है।

पाठक यहां छपनी मंकल्पशक्तिका यछ देखें और सदा शुभसंकल्प करके छपनी सन्नतिका मार्ग सुगम करें।

## राष्ट्रीय उपदेश।

इस सुक्तका जो पहिला भाग है वह राष्टीय ठलवि-विषयक है। उसमें जानताकी छछति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और कोगोंकी प्राविनिधिक समा कैसी यनी इस विषयका उपदेश इस स्कामें है। यहां 'वि-राट् या वि-राज् ' शब्दका अर्थ ' राजदीन रियति ' है । जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी करवना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतासे नहीं घी, उस समयकी जनताकी कवस्था 'वि-राज् ' यान्द द्वारा पहां ववायी है। राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस बाट्डने यहाँ प्रकट की है। यह शब्द ' ल-राज-छ ' शब्दका पर्यापशब्द नहीं है। अराजक लोग राजाकी सत्पत्तिके पश्चात् होते हैं। पिहके राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा षीर राजपुरुष प्रजापर भत्याचार करने लगे. उनके छत्या-चारसे प्रस्त होकर राजका नाश करनेकी हुच्छासे 'मराजक' छोगोंका जन्म हुला है। सर्वात् राजाके उत्तर कालमें ' सराजक ' की उत्पत्ति और पूर्व कालमें 'विराज् ' की स्थिति होती है। इस प्रकार विचार करनेसे विराज्ञा अर्थ पाठकेंकि मनमें स्थिर हो सकता है। जनता विराज स्थितिमें थी, इसका मर्थ केवल विस्तरे लोक ये और उनमें कोई संबदना नहीं थी।

वत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्राश्म हुला वह 'खीपुरुषोंक मेळ' से हि प्राश्म हुला है। खी पुरुष तो पश्च मों में मिळवं हैं, परंतु वे खपना गृहस्थ संसाह नहीं करते। उनका मेळ तो देवट कामुकताके समदमें हि होता है। मनुष्यमें बुद्धि है, मन है जीर प्रेममी है। प्राश्मिक मनुष्यों पश्च खापुरुप सबंध होते होते जय उनका प्रेम कथिक दह होने लगा, तब वे एकत्र रहने छगे। इस एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे 'गृहपित' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है। धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिनका जिसहोत्र तथा कम्यान्य गृहस्थधमें मनुष्यके साथ संवाधित होगये। इस समय यह मनुष्य घर करके रहने छगा। वरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहचारिणी खी कीर उसके सहायक माई जीर पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पत्न होगई कीर पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्यमें उत्पत्न होगई कीर पुत्र किएपना यहते वहते वहे

साम्राज्यमें परिणत हुई। इसी उसविका क्रम इस स्कर्ते दर्शाया है।

गृहपति, बादवनीय भीर दक्षिणाप्ति ये ठीने संस्थाएँ गृहन्यवस्थासे हि लधिकाधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं। गृहपति संस्थामें यज्ञ भी छोटे होते हैं, बाहवानीय णीर दक्षिणातिमें यदा बह गये और दसके कारण मानद-संबदना भी यद गयी। परंतु सभीतक ग्रामसंस्थाका सस्तित्व नहीं हजा था। बानेक कुटुंब एक स्थानपर रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे। एक स्थानपर धनेक कुट्रंय रहनेके पश्चात् सब छुट्टंबियोंकी मिछकर एक ग्रामसंस्या होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संबदना नथवा सच कहें तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी। गृहपित संस्थाके पश्चात ग्रामकी सीर ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वमावत: हि उत्पन्न होगी। क्यों कि गृहपति संस्थार्से जो घ.के नियंताकी सावनाका भीर संघटनाते सुखका धनुमव है, रामी अनुसबसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने कीर रससे भपना संघवल बढानेकी करपना मनुष्योंमें रापछ होना स्वामाविक है।

इससे हि 'समा ' की कल्पति होगई है। यहां समा
पाट्द ' ग्राम-सभा ' हैं। 'प्राम ' शब्दका हि मर्थ
'संपटित समाज ' हैं, मनेक इटुंव एक नियमसे बंधकर
एकत्र रहते हैं हसका नाम 'ग्राम ' हैं। इस ग्रामकी जो
समा उनका नाम ग्रामसभा है। यह समा उस ग्रामके
जुने हुए प्रतिनिधियों की हि होती है। कोई वाहरका मनुष्य
हम सभाका सदस्य नहीं हो सकता। जो उस ग्रामका
रहनेवाका है, रुपरी नहीं हैं, जिसका घरदार ग्राममें हैं भीर
जो उस ग्रामके कुटुंवियों का जुना हुका प्रतिनिधि हैं, वह
ग्रस समाका सदस्य हो सकता है। इस प्रकारके जो होगों के
प्रतिनिधि होंगे कनकी ग्रामसमा होगा। सीर यह सभा
ग्रामकी रक्षा, कारोग्य प्रवेष, शिक्षान्यवस्था सावि कार्य
करेगी। मानो इस ग्रामसमास ठस ग्रामकी नियंत्रणा होगी।

इस प्रकार भनेक ग्राम बने, रुनकी न्यवस्थापिका समाएँ धर्नी, तो उनके थापसमें 'संग्राम 'होना संभव है। ऐसे 'सं-ग्राम 'होनेके पश्चात हि संग्रामोंसे अहित होनेका धनुमव शान होगा और भनेक ग्रामोंकी एक संघटित सभा धनानेकी करुपना सबको प्रिय होगी। इसी कारण 'समिति 'की निर्मिति होगई ऐसा नागे इस स्कर्म कहा है। प्रवेशिक प्राप्तसमानों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों की दि यह राष्ट्रसमिति न्या राष्ट्रीय समा होती है। नौर इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है। इसके बीचर्स प्रांत समाएं छोटी नथवा चडी होनेका नजुमान पाठक कर सकते हैं नौर इससे यहकर साम्राज्यमहासमाका होना भी पाठकों की कल्पनार्स नासकता है।

महालमा भथवा समिति तो राष्ट्रकी होती है और इसमें
सब प्रामोंके प्रतिनिधि छानेसे प्रतिनिधियोंकी संख्या बढी
होती है: जब बहुत किंवा संख्डों प्रतिनिधि होते है तब
उनका उपस्थित होना और एक मतसे काम चलना अथंत
किंव होता है, इस किये उनमेंसे कुछ थोढेसे चुने हुए
भिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'संत्रमंडक ' सनाना आवश्यक
हुमा फरता है। कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत
भावश्यकता होती है। अतः इसी स्क्के जन्तिम भागमें
' मामंत्रणा 'परिषद बनानेका शहेख हैं। कासंत्रणा सथवा
मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है। यह सब राष्ट्रकं
भासन व्यवहारका विचार करता है और तदनुसार सय
भोहबेदारों द्वारा राष्ट्रका तथा तदन्तर्गत ग्रामोंका शासन
व्यवहार करता है। इस उंगसे वेदने कोकशासन संस्थाकी
उन्नतिका फम बताया है।

मनुष्यमें जो भारमशक्ति है वह वही प्रभावशालिनी है। इस भारमशक्ति ज्ञान, वीरता, संग्रह और कमें ये चार भेद हैं। जहां भारमा है वहां ये चार शक्तिविभाग न्यूनाधिक रीतिसे हैं। मनुष्यमें येही बहा, क्षत्र, विराट्, श्च्रम नामसे प्रसिद्ध हैं। झानसंग्रह, राष्ट्रपालन, धनसंघय भीर कर्मकी शक्ष में इनके कार्य जगत्में सुप्रसिद्ध हैं।

जब शनेक छुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब रुनमें कई दोग ज्ञानका संग्रद करनेवाके, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत दोते हैं, वे जगत्के व्यवदारके जालमें नहीं फंसते। दूसरे कई दोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बाहुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं।

इनके बक्से होनेवाकी रक्षांसे धन्य छोग जपने आपकी सुरक्षित समझते हैं। दूसरोंकी रक्षांके छिये आस्मसमपैण करनेमें हि इनका यश होता है। ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षांके हिये अपने जीविराका सी समर्पण करते हैं। परोपकारके छिये ये सिन्नय लोक बढ़ी बढ़ी आपित्तयां सहन करते, अपने जीविराको संकटीमें लीर साहसोंके कार्योंने सींप दंते हैं और संपूर्ण जनताके धन्यवादको योग्य बनते हैं।

वैश्य कोग खेती, शीर न्यापार न्यवहार करते हैं, धन भीर जनशाक हितके कार्य करनेके लिये अस धनका समर्पण भी करते हैं। ये वैश्य कोग संग्रहमें भी चतुर होते हैं भीर दानमें भी गूर होते हैं। इसीमें इनका यश हुना करता है।

चौथे कमैवीर हैं, इनको ग्रुद्ध कहते हैं— सनेक हुनर या कारीगरीके कर्म करना इनका कर्तंन्य है। विविध प्रकारके कुशकताके कर्म करके ये सनेकानेक सुखसाधन निर्माण करते हैं। सब सन्य कोग इनकी कारीगरी से सुखके साधन प्राप्त करते हैं। जो लोग इन चारों वर्गों में नहीं संमिन्नित होते सनको सवर्गीकृत पंचम वर्गमें संमिन्नित किया जाता है। ये पांच प्रकारके 'पंच—जन हैं। इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन सीर राष्ट्र होता है। इन वर्गों के प्रतिनिधि जहां इक्ट होते हैं, उस समाका नाम 'पंचायत है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसमा सीर सामंत्रणपरिषद है।

जहां सभा दौती है वहां उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि लिबकारी दोते हि हैं, इस कारण प्रामसभामें प्रामसभाष्यक्ष, राष्ट्रसमितिसे एसका वध्यक्ष और मंत्रिमंदलमें उसका सुख्य मंत्री, होना स्वायाविछ हैं । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, उसी प्रकार सभामें समाका नियासक दोना भावश्यक है। णागे खरुकर युद्धादि प्रसंग छिदजानेपर युद्धनायक सेनाका विशेष वळ हाथमें मानेसे मध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा पनवा है। भयवा जिसकी प्रजाजन राज्यका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना यक बढाकर स्वयंशासक राजा बनता है ! यह राजाका विषय यहां नहीं है, यहां केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिती शीर मन्त्रिमंडक प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, हसीका वर्णन यहां है। पाठक इस स्यवस्थाको देखें भीर धपने अपने प्रामों जीर प्रान्तों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजातियुक्त प्रतिनिधियोकी शासक संस्था नियुक्त करें शीर हसके द्वारा शासन करके धपनी सर्वागपूर्ण उदाति सिद् करें।

अप्टम काण्ड समाप्त।

---

# अथर्ववेदका स्वाध्याय।

## अष्टम काण्डकी विषयसूची ।

|   | विषय                               | द्वह       |    | विषय                            | पृष्ठ       |
|---|------------------------------------|------------|----|---------------------------------|-------------|
|   | स्कविवरण                           | ą          |    | मृत्युका सर्वाधिकार             | <b>२</b> ९  |
|   | सूकोंने ऋषि-देश्ना-छन्द            | 8          |    | जीवतीय विद्याका सपदेश           | <b>ર</b> વ  |
|   | ऋषिकमानुसार स्कविभाग               | દ્         |    | म् । नका कवस                    | <b>ર</b> ે  |
|   | देवता कमानुमार स्कविभाग            | ৩          |    | प्राणश्वारणा                    | 31          |
|   | उन्नतिका सीधा मार्ग                | c          |    | जाठर भग्नि                      | 18          |
| Ł | दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय       | ९          |    | <b>को</b> षधिप्रयोग             | <b>1</b> 4  |
|   | दीर्घायु किस प्रकार प्राप्त हंगी ? | 18         |    | <b>उपदेशका कार्य</b>            | 14          |
|   | धर्भेक्षत्र                        | 18         |    | समयदिभाग                        | <b>\$</b> 9 |
|   | दूरका सार्ग                        | 18         | ষ্ | STEPSINE MERKE                  | 20          |
|   | रथी और रध                          | 14         | 4  | दुष्टीका नाश                    | -           |
|   | ज्योतिकी प्राप्ति                  | 18         |    | दुष्टेंकि सक्षण                 | 84          |
|   | शोकसे आयुष्यनाश                    | 9 &        |    | दुष्टीका नाश करनेवाळा कैसा हो ? | 30          |
|   | हिंसकोंने धचना                     | 30         |    | दण्डका विधान                    | 28          |
|   | भवनतिके पान                        | \$ 19      | 8  | शत्रुद्मन                       | ५०          |
|   | ज्ञान सौर विज्ञान                  | 16         |    | दुष्टोका दसन                    | 44          |
|   | स्फूर्ति भीर स्थिरता               | 96         |    | दुएंकि सक्षण                    |             |
|   | रक्षा भौर जामति                    | 19         |    | •                               | 84          |
|   | सामाजिक पाप                        | 18         |    | सत्यका रक्षक ईंश्वर             | ५९          |
|   | सूर्यप्रकाशसे दीर्घाध              | 19         |    | <b>अक्षर्</b> गद्व              | 48          |
|   | तम भौर ज्योति                      | ₹1         |    | देशसे निकाल देना                | <b>ရိ</b> စ |
|   | दो मार्गरक्षक                      | ₹ 9        |    | दुष्टोंको तपाना                 | ₹∘          |
|   | खपदेशक                             | <b>२</b> २ |    | दुष्टोंका द्वेष                 | ₹0          |
| ર | दीर्घायु                           | २३         |    | पापीकी अधोगति                   | €0          |
|   | दीर्वायु बननेका उपाय               | <b>३</b> ९ |    | <b>भा</b> रमदण्ड                | <b>ξ1</b>   |

|                                 | विपयर                        | रूचे।। |                                           | रर९              |
|---------------------------------|------------------------------|--------|-------------------------------------------|------------------|
| प्रतिसर मार्ण                   | Ęt                           |        | समर्थ सौवध                                | 6.8              |
| मणिषारण                         | ६६                           | ۷      | पराक्रमसे विजय- शत्रुपराजय                | ८५               |
| एक शंका                         | ६६                           |        | युद्धकी नीति                              | ९०               |
| गर्भदोषनिवारण                   | Ę (9                         |        | द्वर्गेभयुक्त धूंवा<br>विजय               | <b>९</b> ३<br>९३ |
| प्रस्तिके दोष<br>मण्डरोंका गायन | ৬ <del>ছ</del><br>৩ <b>५</b> | ९      | पक कि उपास्य देव विराद्                   | ९४               |
| मन्छरोंके शस्त्र                | ७६                           |        | एक उपास्य देव<br>गौके दो बध               | 100              |
| मक्तरोंके स्थान                 | ৬ ব                          |        | वाक दा <b>वर्ष</b><br>वैश्वानस्की प्रतिसा | <b>1</b> 00      |
| रोगक्रिमियोंके नाम              | ७६                           |        | सात गीध                                   | 308              |
| पिंग बज                         | ७७                           |        | गौ महिमा                                  |                  |
| र्पिगबजके गुण                   | 90                           | ţο     | विराद                                     | 105              |
| भौषधि                           | 96                           | •      | कामचेनुका दूध                             | 998              |
| नौषियोंकी शक्तियां              | ८४                           | 8      | कोष्टक दिव्य 'कामघेनु                     | 118              |
| पापसे रोग                       | 82                           |        | राष्ट्रीय उपदेश                           | 115              |
| तीन प्रकारका भोजन               | ሪያ                           |        | विषयसूची                                  | 116              |

## अष्टम काण्ड समाप्त ।



# अथवेवेद्

का

खुरोधः माध्यः ।

नवमं काण्डम्।



## वेदमंत्रमें देवोंका निवास।

क्रचो अक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन्देवा अधि विश्वे निपेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ ऋग्वेद १।१३४।३६; अथवेवेद ९।१०।१८ and the property of the proper

" परम आकाशमें रहनेवाले सब देव ऋचाओं—वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें बैठे हैं। इस बात को जो नहीं जानता, वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? जो इस बातको जानते हैं वे संघटित हो कर उच्च स्थानमें गैठते हैं।"



# अथवेवेदका सुबोध भाष्य।

## नवम काण्ड।

इस नवम काण्डका प्रारंभ 'दिव: 'शब्दसे हुआ है। इयका अर्थ 'प्रकाशमय रिवर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी देवता 'मधु 'अर्थात् मीठास है। जिस सूत्रात्मासे यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ सनुवाक, १० सूक्त क्षीर ३०२ मंत्र हैं। इनका विभाग इस प्रकार है---

|            | ****     | दशतिविभाग          | पर्याय | मंत्रसंख्या | कुलसंख्या |
|------------|----------|--------------------|--------|-------------|-----------|
| भनुवाक     | सूक्त    |                    |        | २४          |           |
| 3          | १        | 40+68              |        |             |           |
|            | ₹        | 30+30+4            |        | २५          | ४९        |
| <b>ર</b>   | <b>ર</b> | 90+90+99           |        | ३ १         |           |
| •          | 8        | <b>₹०+3</b> 8      |        | २४          | પૃષ       |
| <b>4</b> - | ų        | 30490480+6         |        | े ३८        |           |
| ¥          |          | -                  | Ę      | ६२          | 300       |
|            | E        | ۰ تحییم سیب        | 9      | २६          |           |
| ¥          |          | १०+१२              |        | २२          | 86        |
|            | 6        | १० <del>+</del> १२ |        | २२          |           |
| 4          | ٩.       |                    | •      | २८          | ५०        |
|            | 70       | 30+90+6            |        | ३०२         | 305       |

इस काण्डमें १० सुक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

## स्वतांके ऋषि-देवता-छन्द ।

|                   |                    | -            | _                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------|--------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्कत              | <b>मंत्रसंख्या</b> | ऋिष          | देवता                  | छन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्रथमोऽनुः        | ाकः ।              |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| विंशः प्रपा       |                    |              |                        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9                 | <b>२</b> ४         | क्षयर्घा     | मधु<br>ष्ठियनी         | त्रिष्टुष् २ त्रिष्टुटगर्भा पंकिः; ३ परानुष्टुष्; ६ महावृहती<br>अतिशक्वरगर्भा; ७ अति जागतगर्भा महावृहती; ८<br>बृहतीगर्भा संस्तारपंकिः; ९ परावृहती प्रस्तारपाकः;<br>१० पुरोण्णिक्पंक्तिः, १९–१३, १५, १६, १८, १९<br>अनुष्टुभः; १४ पुरतिष्णग्; १७ त्यरिष्टाहिराष्ट् यृहता;<br>२० सुरिग्विष्टारपंक्तिः, २१ एकाव० हिव० आर्च अनुष्टुष्; २२ त्रिष० ब्राह्मी पुरतिष्णगः; २३ हिष० आर्ची पकिः, २४ हर्षव०पट्ष०अष्टिः। |
| ર                 | રપ                 | 37           | काम:                   | त्रिष्टप् ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आर्घी पंछिः;<br>११, २०, २३ मुग्रजः; १२ अनुष्टुपः,१३ द्विप० आर्घी<br>शनुष्टुप्; १४, १५, १७, १८, २१. २२ जगत्यः;<br>१६ चतुष्प० शक्षवरांगभौ परा जगती।                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>हितायो</b> ऽन् | पुत्राकः ।         |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4                 | <b>3</b> 9         | भूग्वंतिसः   | चाला                   | सनुष्टुप् । ६ पथ्यां पंकिः, ७ पुर स्रिक्ः, १५ त्रयव०<br>पंच० अतिशक्षवरोः, १० प्रस्तारपंकिः, २१ आस्तार<br>पंकिः; २५, ३१ त्रिपः प्राजापत्या बृहतोः; २६ साम्नी<br>विष्टुम्, २७-३० प्रतिष्ठा नाम गायत्रीः, (२५-३१<br>एकाव० त्रिपदा )                                                                                                                                                                           |
| ¥                 | २४                 | घस। ,        | ऋबसः                   | मिष्टुम्: ८ मृरिक् ६, १० २४, जगस्यः; १९-१७,<br>१९ २०, २३ सनुष्टुमः, १८ वर्षारष्टाद्बृहती; २९<br>स्थास्तारपंतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>त्</b> तीयोऽन् | ुवाकः ।            |              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ų                 | રૂ ૮               | <b>भृगुः</b> | अज:<br>पंची <b>दनः</b> | त्रिप्टुम् ३ चतु०पुरोतिशकरी जगती; ४,१० जगत्यी; १४, १७, २७-२० अनुष्टुमः ( ३० क्कुम्मती ); १६ त्रिप० अनुष्टुप्; १८, ३७ त्रिप० विराह्गायत्री; २३ पुर उिष्णक् १२४पं वप० अनुष्टुवुष्णिरगमीपरिष्टाद्वाहेता विराह् जगती; २६ पंचप० अनुष्टुवुष्णिरगमीपरिष्टाद्वाहेता सुरिक्। ३१ सप्त० अष्टी; ३२-३५ दशप० प्रकृती; ३६ दश- पदा आकृति:; ३८ एकाव० हि० साम्नी त्रिधुम्।                                                   |

| -<br>एकविंकः प्रपाठकः ।                |            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$ <b>\$</b> \$                        | मह्मा      | भतिष्या<br>विष्या | ul.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (৭) ৭৩                                 | 99         | ,,                | १ त्रिप० गायत्री;२ त्रिप० काषीं गायत्री ३, ७ खाम्नी<br>त्रिष्टुप्; ४, ९ कार्ची कनुष्टुम् ५ काख्री गायत्री; ६<br>त्रिप० सान्ती जगती; ८ याजुषी त्रिष्टुम्; १० सान्ती<br>सुरिग्वहती; ११, १४-१६ साम्म्यनुष्टुम् १२ विराङ्<br>गायत्री; १३ साम्नी निचृत्पंक्ति; १७ त्रिप० विराङ्<br>सुरिग्गयत्री। |
| (२) १३                                 | ,,         | ,,                | १८ विराट् पुरस्ताद्वहती; १९, २९ साम्री त्रिष्टुभ्;<br>२० आसुरी अनुष्टभ्; २१ साम्नी डाणिग्; २२, २८<br>साम्नी वृहती (२८ मुरिग्); २३ आर्ची अनुष्टुभ्; २४<br>त्रिप० स्वगडनुष्टुप; २५ आसुरी गायत्री; २६ साम्नी<br>अनुष्टुभ्; २७ त्रिप० आर्ची त्रिष्टुप्; ३० त्रि १० आर्ची<br>पंक्ति: ।           |
| (1) 5                                  | , 9        | "                 | ३१-३६, ३९ त्रिप० पिपीलिकमध्या गायत्री; ३७ साम्री                                                                                                                                                                                                                                            |
| (x) <i>h</i>                           | 91         | "                 | बृहती;३८ पिपीलिक पध्योष्णिक् । ४०-४३ (१) प्राजाप्र<br>त्यानुष्टुप् (१) ४४ सुरिक् (२) ४०-४३ त्रिप० गा॰<br>यत्रो; (२) ४४ चतु० प्रस्तारपारीः ।                                                                                                                                                 |
| ( <b>4)</b> ¥                          | <b>9</b> 1 | "                 | ४५ (१) साम्नी खिष्णक्; ४५ (२) पुर खिष्णक्<br>४५ (१), ४८ (१) साम्नी भुरिग्बृहती ४६ (१),<br>४७ (१), ४८ (२) साम्नी अनुष्टुम्; ४६ (२)<br>त्रिप० निचृद्धिराण्नाम गायत्री; ४७ (२) त्रिप०<br>विराख् विषमा नाम गायत्री; ४८ (१) त्रिप०<br>विराखनुष्टुप्।                                             |
| ************************************** | 1,         | <b>,</b> 8        | ४९ आसुरी गायत्री; ५० साम्नी अनुष्टुप; ५१, ५३<br>त्रिप० आर्ची पंक्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्री;<br>५४—५९ आर्ची वृहती; ६० एकपदा आसुरी जगती;<br>६१ याजुषी त्रिष्टुप्, ६२ एकप० मासुरी उष्णिक्।                                                                                              |
| चतुर्थोऽनुवाकः।                        |            | A.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ७ २६                                   | ब्रह्मा    | गी:               | १ आर्ची बृहती; २ आर्ची उष्णिकः; ३, ५ आर्ची अनु-<br>प्रुमः ४, १४, १५, १६ साम्नी बृहतीः; ६, ८ आसुरी<br>गायत्रीः; ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या निचद्रायत्रीः; ९, १३                                                                                                                                  |

पुमः ४, १४, १५, १६ साम्नी चृहतीः ६, ८ आसुरी गायत्रीः ७ त्रिपदा पिपीलिकमध्या निचद्रायत्रीः ९, १३ सम्मी गायत्रीः १० पुरजिणकः ११, १२, १७, २५ साम्नी जिल्लाः १८, २२ एकप० आसुरी जगतीः १९ एकप० आसुरी पंक्तः २० याज्यी जगतीः २१ आसुरी अनुष्टमः २३ एकप० आसुरी चृहतीः २४ साम्नी सुरिगः चृहतीः २६ साम्नी त्रिष्टुप्

| ۷                 | ३ २ | भूग्वंतिगः | नवंत्रापीः<br>मयाद्यपाः<br>काणं, | अनुष्टुभ् १२ अनुष्टुन्गर्भा कर्तुमती चतुष्प० उष्णिक् ; १५.<br>विराडण्टुप; २१ विराट् पथ्या बृहती; २२ पथ्या पंकिः |
|-------------------|-----|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>पं</b> चमोऽनुव | कः। |            |                                  | •                                                                                                               |
| <b>९</b> २२       | २२  | वसः        | वाम:                             | ब्रिष्टुभृ; १२, १४, १६, १८ जगत्यः।                                                                              |
|                   |     |            | <b>क्षध्यातम</b>                 |                                                                                                                 |

आं देखः गीः 0% 90 ,,

विसट अध्यातमे त्रिष्टुर्म् १, ७, १४, १० १८ जगत्यः; २१ पंच० अतिशक्तरी; २४ चतु० पुर० भुरिगति जगती; २,

२६, २७ भुरिग्।

## ऋषिक्रमानुसार स्वताविभाग ।

इस प्रकार इस नवम काण्डके अपि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है। अब इनका ऋषिक्रमानुमार सुक्तविमाग देखिये-

१ ब्रह्मा े परिपेक्ते ४, ६, ७, ९, ६० ये पांच सक्त हैं,

र अथर्वा , १,२ ये हो गक्त है,

३ भृखंगिरा ,, ३,८ ,, ,, ४ भृगु ऋषिका ५ वां एक मृक्त है।

इस तरह चार ऋषियों के देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें ब्रह्मा ऋषिके मैत्र अधिक हैं। सब देवता। क्रमानुसार स्क्तविभाग देखिये-

## देवताक्रमानुसार स्काविभाग।

देवताके ७ वार १०वेदी यक्त हैं,

२ अध्यात्म ., s ,, 90 ,, ,,

३ मधु देवताका १ यद एक मुक्त हैं,

ह अधिनी

५ काम

टेबता छ। ३ रा यह एक मृक्त है, ६ शाला

७ ऋषभः

८ अनः पद्मे।दनः

९ जातिच्या विद्या

९० सर्वशीर्षामयास्याकरणं

११ वाम

१२ आदित्य

१३ विराट् ,, 90

इस प्रकार तेरह देवता श्रों के सूक इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें ' वर्षस्यगण ' का पहिछा सुक है, 'सिक्किनण 'का नवममृक्त है और चनुर्थमृक्तके 'पुष्टिकमंत्र 'हैं। इननी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक इस काण्डका मनन करें।



# अथवंबंदका नुवांच भाष्य।

नवस काण्डस्।

## मधुविद्या और गोमहिमा।

( ? )

( ऋषि:=अथर्वा । देवता-मधु, अश्विनौ )

दिवस्पृथिच्या अन्तरिक्षात् समुद्राद्रभेर्यातांन्मधुक्क्षा हि जुज्ञे ।
तां चिथित्वामृतं वसानां हृद्धिः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सर्वाः ॥ १ ॥
महत् पर्यो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्यं त्वोत रेतं आहुः ।
यत् ऐति मधुक्क्षा रर्राणा तत् प्राणस्तद्रमृतं निविष्टम् ॥ २ ॥
पर्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिच्यां पृथङ् नरीं वहुधा मीमांसमानाः ।
अप्रेर्वातांन्मधुक्क्षा हि जुज्ञे मुरुतांमुग्रा नृप्तिः ॥ ३ ॥

मर्थ—[दिवः मन्तिरिक्षात् पृथिव्याः] युक्तोक, मन्तिरिक्ष भीर पृथ्वी, [समुद्रात् अग्नेः वातात्] ममुद्रका जल, मिन्न भीर वायुसे [मधुकशा जले] मधुकशा उत्पन्न होती है। [धर्मतं वसानां तां चायित्वा] कमृतका धारण करने-माकी उस मधुकक्षां की सुपूजित करके [सर्वाः प्रजाः हन्द्रिः प्रतिनन्दित्त ] सव प्रजाजन हदयसे आनंदित होते हैं ॥१॥

(शस्याः पयः) इसका दूध (महत् विश्वरुपं) वडा दिश्वरूपही है। (उत त्या समुद्रस्य रेतः छाहुः) भौर तुझे समुद्रका वीर्य कहते हैं। (यतः मधुकशा रराणा एति) जनांसे यह मधुकशा शब्द करती हुई जाती है, (तत् प्राणः) वह प्राण है, (तत् निविष्ट अमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है।। २॥

( बहुधा पृथक् मीमांसमानाः नरः ) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाल लोग ( पृथिव्याः ) इस पृथ्वी-पर ( शस्याः चिरित पदयन्ति ) इसका चरित्र धवलोकन करते हैं । ( मधुक्ता अग्नेः वातान् जले ) यह मधुक्ता। श्रामि भौर वायुसे उत्पन्न हुई है । यह ( मरुनां उम्रा निप्तः ) मरुतों की उम्र पुत्री है ॥ ३ ॥

भावार्थ-पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाग और प्रकाशसे मधुर दूध देनेवाली गो माता उत्पन्न हुई है, इस अमृतरूपी दूध देनेवाली गोमताकी पूजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होती हैं ॥ १ ॥

इस गौमाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी वर्डी शक्ति है । अथवा मानो, ग्रह संपूर्ण जलतत्त्वका सार है । जो यह शब्द करती हुई गौ है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गीका चरित्र देखते हैं। यह मधुर रस देनेवाली गी अग्नि स्नीर वायु से उत्पन्न हुई है, सतः इसकी महता—वायुओं की प्रभावशालिनी छुत्री कहते हैं॥ ३॥

জাতন্ত ৎ

11 8 11

11 4 11

11 4 11

11 0 11

त्रह्मा संमेधाः सो अस्मिन मदेत

स तो प्र वेंद्र स जु ती चिकेत यार्वस्याः स्तनी सहस्रंघाराविसती ।

ऊर्ज दुहाते अनेपस्फुरन्तौ

हिङ्करिकती वृह्ती वेयोधा उधैयोपाश्येति या मृतस्।

त्रीन् घुर्मानुमि वांवज्ञाना मिमाति माधुं पर्यते पयोधिः 11611 मर्थ- (मादित्यानां माता ) यह मादित्योंकी माता, ( वसूनां दुहिता ) वसुओंकी दुहिता, ( प्रजानां प्राणः ) प्रजाओं का प्राण कीर ( कमृतस्य नाभि: ) यह कमृतका देन्द्र है, ( हिरव्यवर्णा मधुरुशा घृताची ) सुगर्ण के समान वर्णवाली यह

मधुकशा घृतका सिंचन करनेवाली है, यह ( मर्त्येषु महान् गर्मः चराते ) मत्याँमें यह महान् तेजिह संचार करता है॥ १॥ (देवाः मधोः कशां अजनयन्त ) इस मधुळी कशाको देवोंने यनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्मः समवत् ) उसका यह विश्वल्य गर्भ हुना है। (तं तरुणं जातं माता पिपतिं ) उन जनमे हुए तर्गको वही माता पाळशी है, (सः

षातः विश्वा सुत्रन। विचष्टे ) वह होतेहि सब सुबनोंका निरोक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवद) कौन उसे जानता है, (कः उतं चिकेत ) कांन ससका विचार करता है ? ( मस्याः हृदः ) हसके हृदयके पास ( य; सोमधानः कलशः अक्षितः ) जो सोमरससे भरपर पूर्ण ककश विधमान है, ( शांसन् ) इसमें ( सः सुमेधाः ब्रह्मा ) वह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा ( मदेत ) कानंद करेगा ॥ ६ ॥

(सः ती पवेद ) वह उनकी जानता है, (सः उ ती विकेत ) वह उनका दिचार करता है, ( गी अस्याः सहन्त-धारी भाक्षितो स्तना)जो इसके सहस्रधारायुक्त लक्षय स्तन हैं। वे(पनपरफ़ुरन्ती सर्श युद्दाते)नविचलित होते हुए बलवान रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥

(या दिंकरिकती ) जो हिकार करनेवाली ( पयी-धा तब्सेर्घापा ) जन देनेवाली कथा स्वरते पुकारनेवाली ( मतं धभ्योति ) व्रतके स्थानको प्राप्त होती है। ( त्रीन् धर्मान् धामि वावशाना ) तीनों यज्ञोंको वशमें रखनेवाछी ( मायुं मिमावि ) सूर्यका मापन करती है शौर ( पयोभिः पयते ) बूधकी धाराश्रींसे दूध देती है ॥ ८ ॥

भावार्थ-वह गौ आदिलांकी माता, बदुआंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है। यह उत्तम रंग-वाली, यून देनेवाकी और मधुर रसका निर्माण करनवाली गी सब मर्खीम एक वह तेजकी मूर्तीहि है ॥ ४ ١

देवोंने इस गीका निर्माण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गर्भ होता है, पचा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन करती है, वह बड़ा होकर सब स्थानको देखता है।। ५॥

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण क्ल्या अक्षयरूपसे रहा है, उस कलकानो कीन जानता है और कीन समका मला विचार करता है ! इसीके दुग्धरूपी रससे अपनी मेघाका बृद्धी करनेवाला ग्रह्मा आनंदित होता है ॥ ६ ॥

जो इस मौके दो स्तन हजारों धाराशिक्षे सदा शवरस देते हैं कौन उनका महस्व अनता है और कौन उनके महस्वका विचार करता है? ॥ ७ ॥

यह गीं हिंकार करनेवाली, अन्न देनेवाली, उच्च स्वरसे हिंकार करनेवाली यहरूमिम विचरती है, तीनी यहाँकी पालन करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥

यासावीनाधुपुसीदुन्त्यार्षः शाक्ष्युरा र्थपुभा ये स्वरार्जः । ते वेपीन्त ते वेपियन्ति तुद्धिद्वे कामुमूर्जमार्पः 11311 स्तन्यित्तुस्ते वाक् प्रंजापते वृषा शुब्मं क्षिपसि भूम्यामधि । अमेर्नातान्यधुक्ता हि जुन्ने मुरुतांमुश्रा निसः 11 80 11(8) यथा सोर्मः प्रातःसवने अधिनोर्भनेति प्रियः। एवा में अधिना वर्चे आत्मनि श्रियताम् 11 88 11 यथा सोमी दितीये सर्वन इन्द्राग्न्योर्भवंति प्रियः । एवा में इन्द्राशी वर्च आत्मनि भ्रियताम् 11 88 11 यथा सोर्मस्तृतीये सर्वन ऋभूणां भवंति प्रियः। एवा में ऋभवो वर्चे आत्मनि ध्रियताम् ॥ १३॥ मधुं जनिवीय मधुं वंशिवीय । पर्यस्वानम् आर्गमुं तं मा सं सूज वर्चसा 11 88 11

षर्थ- (ये वृषभाः ) जो वर्षासे भरनेवाले बैल (स्वराजः शाक्वराः शापः) तेजस्वी शाक्तिशाली जल ( या आपीनां उपसीदन्ति ) जिस पान करनेवालीके पास पंहुचते हैं। ( तिहृदे कामं ऊर्ज ) तत्वज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्नकी (ते वर्षन्ती ) वे वृष्टी करते हैं, (ते वर्षयन्ति ) वे वृष्टी कराते हैं॥ ९॥

हे (प्रजापते )प्रजापालक ! (ते वाक् स्तर्नायिःतुः ) तेरी वाणी गर्जना करनेवाला मेघ है, तू ( वृषा ) वलवान होक्र ( भूम्यां क्षांघ श्रुष्मं क्षिपित ) भूमिपर वलको फेंकता है । ( भग्ने: वातात् मधुक्रशा हि जहां ) अग्नि कौर वायुसे मधुकशा छत्पन्न हुई है, यह ( मरुतां उग्रा निशः ) मरुतोंकी उग्र पुत्री है ॥ १०॥

(यथा स्रोतः प्रातःसवने ) जैसा स्रोमरस प्रातःसवन यदामें (आसीतोः प्रियः भवति ) आधिनी देवोंको प्रिय होता है, हे अधिदेवो ! (एवा में आत्मानि ) हस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्चः प्रियतां ) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा स्रोमः द्वितीये सबने ) जैसा स्रोमरस द्वितीयसवन-माध्यंदिनसवन-यज्ञमें ( इन्द्राग्न्योः प्रियः भवति ) इर्न्द्र कौर अप्तिको प्रिय होता है, हे इन्द्र कौर कारन ! इस प्रकार मेरे आस्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा मोरा ( तृतीये सवने ) तृतीयसवन—सायसवन-यज्ञमें ( ऋभूणां प्रियः भवति ) ऋभूषोंको प्रिय होता है, हे ऋभुदेवो ! इस प्रव्यार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १३ ॥

( मधु जनिषीय ) मीठास उत्पत्त करूंगा, ( मधु वंशिषीय ) मीठास प्राप्त करूं। हे अग्ने ! ( पयस्वान् आगमं ) दूध केकर में आगया हूं, ( तं मा वर्षसा संस्ज ) उस मुझको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

भावार्थ-जो बैल अपने तेज और बलसे पुष्ट गौओं के समीप होते हैं वे तत्त्रज्ञानी को यथेच्छ बल देने वाले अन की वृष्टी करते और कराते हैं॥ ९॥ हे प्रजापालक देव ! मेघगर्जना तेरी वाणी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेंकता है, वही गाय और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ है।। १०॥

जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमें आधिनी देवींको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढ़े ॥ ११ ॥ जैस सोम माध्यंदिन स्वनमें इन्द्र और अग्निकों प्रिय होता है वैसा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बढ़े ॥ १२ ॥ जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋसुओंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अंदर तेज प्रिय होकर बढ़े ॥ १३ ॥ मधुरता उत्पन्न करता हूं, मधुरता संपादन करता हूं,हे देव । मैं दूध समर्पण करनेके लिये आगया हूं, अतः सुझे इससे तेजसे सुकत कर ॥ १४ ॥

२ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

```
सं मन्ति वर्चमा मृज सं प्रजया समायुवा।
      विद्युंभें अस्य देवा इन्हों विद्यात् सह ऋषिंभिः
                                                                                           11 84 11
      यथा मधुं मधुकृतः संमरेन्ति मधाविध।
      एवा में अश्विना वर्च आत्मिन श्रियताम्
                                                                                           11 94 11
       यथा मक्षां इदं मधुं न्युञ्जन्ति मधावधिं ।
       एवा में अश्विना वर्चस्तेजो वलमोर्जय त्रियताम्
                                                                                           11 89 11
       यद् गिरिपु पर्वतेषु गोष्वश्चेषु यन्मर्धु ।
       स्रांयां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि
                                                                                           ॥ १८॥
       अर्थिना सारुघेणं मा मधुनाङ्क्तं ग्रुमस्पती ।
       यथा वर्चेस्वतीं वार्चमावदांनि जनाँ अर्जु ॥
                                                                                           11 29 11
       स्तुन्यित्तुस्ते वाक् प्रजापते दृषा शुप्मं क्षिपीत भूम्यां दिवि ।
       तां पुश्व उपं जीवान्त सर्वे तेनो सेपुमूर्ज पिपति
                                                                                           11 20 11
    अर्थ — हे अर्व ! ( मा वर्चला ) मुझे तेजरी ( प्रजया आयुपा ) प्रजासे और आयुसे ( सं सं स स्ज ) संयुक्त कर।
अस्य मे देवाः विद्युः) इस मुझे सर्व देव जानें, (ऋषिभीःसह इन्द्रःविद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥
     ( यथा मष्टुकृतः ) जैसे मधुमन्तिवां ( मधां अधि ) अपने मधुमें ( मधु संभरन्ति ) मधु संचित करती हैं, हे
अश्विदेवो!(एवा मे)हस प्रकार मेरा(वर्च: वेज: वर्ल श्रोज: च)ज्ञान,तेज,वल श्रीर वीर्य (श्रियतां) संचित हो,वहता जाय। १६॥
     ( यथा मक्षाः ) जैसी मधुमिक्षकाएं ( इदं मधु ) इस मधुको ( मधी अधि न्यक्षिन्त ) अपने पूर्वेसीचत मधुमें
मंगृहीत करते हैं, इस प्रकार है लाधिदेवो । मेरा ज्ञान, तेज,यळ और वीर्य संचित हो,यह ॥ १७॥
```

्यया गिरिषु गर्वनेषु) जैना पहाडों शीर पर्वतांपर शौर (गोषु भक्षेषु यत् मधु) गीवों भीर भक्षोंमें जो मीठास है, (सिंच्यमानायां सुरायां) सिंचित होनेवाले बृष्टिजलमें (तज्ञ उत् मधु) उसमें जो मधु है। (यत् मिये) वह सुझमें हो ॥१८

है ( ग्रुभस्पती अश्विनों ) ग्रुभके पालक अश्विदेवों ! (सारवेण मधुना मा सं अंद्धं ) मधुमिक्सवींके मधुसे मुसे युक्त करें । ( यथा ) जिससे ( वर्षस्वतीं वार्ष ) तेजस्वी भाषण ( जनान् अनु आवद्दानि ) छोगोंके प्रति में वोछं ॥१९॥

है(प्रजापने) प्रजापालक! तू (ज्ञृपा)यलवान है और (ते वाक् स्तनियन्तुः) तेरी वाणी मंघगर्जना है, तू (सूर्यां दिवि) मुमिपर और खुलोक्तमें ( ज़ुष्मं क्षिपि । वलकी वर्षा करता है, [ तां सर्वे पशवः उपजीवन्ति ] उसपर सब पशुर्जीकी नीविका होती है। और [ तेन उसा हपं ऊर्ज पिपर्ति ] उससे वह अस और यलवधेक रसकी पूर्णता करती है।। २०॥

भावाय-हे देव! मुझे तेज,प्रजा और दार्थ आयुष्धे युक्त कर। देव इस मेरे अभिरूपितको जाने और ऋषि भी समझलें॥१५ जिस प्रकार मधुमिक्ष्ययां अपने गधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकठा करके भर देती हैं, उस उकार मेरे अन्दर शान, जज, बल और वीर्थ संचित हो जाये ।। १६ ।।

जैसी मधुमिक्षिया अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मधु इक्ट्र करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल

जैसी पहाड़ों और पर्वतोमें, गौओं और घोड़ोंमें और वृद्धा जल मधुग्ता है विभी मधुग्ता मेरे अन्दर हो जावे ॥ १८॥ हे देवे। मुझे उस मधुमिक खाँके मधुसे संगुक्त कीजिये। जिसं में यह मीठान का संदेश संपूर्ण जनोंके पास पहुंचालं १९ हे प्रजापालक देव । तू बलवान है भीर मेघगर्जना तेरी वाणा है। तूदी युलोकसे मूलोकतक चलकी वृद्धी करता है, धन उमपर जीवित रहते हैं। वह अन्न और यल हम सबको प्रीप्त हो।। २०॥

पृथिवी दुण्होई न्तरिक्षं गर्भो द्योः कर्मा विद्यत् प्रक्रो हिरण्ययो विन्दुः ॥ २१ । यो वे कर्मायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति । हाह्मणश्च राजां च धेनुश्चांनुड्वांश्च द्वीहिश्च यवश्च मधुं सप्तमम् ॥ २२ ॥ भधुंमान् भवति मधुंमदस्याहार्थे भवति । मधुंमतो लोकान् जंयित य एवं वेदं ॥ २३ ॥ यद् बीश्चे स्तुनयेति प्रजापेतिरेव तत् प्रजाभ्यः प्रादुभैवति । तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापेतिरेव मा बुध्यस्वेति । अन्वेनं प्रजा अनुं प्रजापेतिर्वेषयते य एवं वेदं ॥ २२ ॥ २४ ॥ (२)

अर्थे— [ पृथिवी दण्डः ] पृथिवी दण्ड हैं, [ अन्तिरिक्षं गर्भः ] अन्तिरिक्ष मध्यभाग हें, [ द्योः कशा ] बुलोक तन्तु हैं, [ विद्युत् प्रकशः ] बिजुली उसके धांगे हैं, और [ हिरण्ययः बिन्दुः ] सुवर्णमय विन्दु हैं ॥ २१ ॥

ृयः वैकशायाः सप्त मधूनि वेद ] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [ मधुमान भवित ] मधुवालः होता है । [ ब्राह्मणः च राजा च ] ब्राह्मण कोर राजा, [ घेनुः च बनड्वान् च ] गाय कार बेल, [ ब्रीहिः च यवः च ] चावक और जो तथा [ मधु सप्तकं ] सातवां मधु हैं ॥ २२ ॥

[यः एवं वेद ] जो यह जानता है वह [ मधुमान् भवति ] मधुवाला होता है, [ अस्य आहार्ये मधुमत् भवति ] उसका सब संग्रह मधुयुक्त होता है। और [ मधुमतः लोकान् जयित ] मीठे लोकोंको प्राप्त करता है। २३॥

[यत् वीधे स्तनयित ] जो क्षाकाशमें गर्जना होती हैं, [प्रजापितः एव तत् ] प्रजापित हि वह [प्रजाभ्यः प्रादुर्भवित ] प्रजापिते हि छें, मानो, प्रकट होता है। [तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे ] इसिलए दायें भागमें वस्र लेकर खडा होता हूं, हें [प्रजापिते] प्रजापालक ईश्वर ! [मा अनु बुध्यस्व ] मेरा स्मरण रखो। [यः एवं वेद ] जो यह जानतः है, [एनं प्रजाः अनु ] इसके अनुकूल प्रजाएं होती हैं तथा इसको [प्रजापितः अनुबुध्यते ] प्रजापित अनुकूलतापूर्वक स्मरणमें रखता है। २४॥

भावार्थे— भूमि दण्ड, धान्तरिक्ष मध्यभाग, बुलोक नडे बाल और विजली सूक्ष्म वाल हैं और उस पर सुवर्णका बिंदू भूषणके सहश है। यह गौका विश्वरूप है।। २९।।

जो इस गाँके स्रांत मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बैल, चावल और जो और शहद सांतवः है । गाँके ये सात मीठे रूप हैं ।। २२ ॥

जो इस बातको जानता है, वह मधुर होता है, मधुवाला होता है और मीठे स्थान प्राप्त करता है ।। २३ ॥

जो आकाशमें गजना होती है, माने। वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओं के लिए प्रकट हीकर उपदेश करता है। उर समय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि "हे देव हे प्रजापालक मेरा समरण करें, मुझंन मृल जा । " जो इस प्रकार प्रार्थना करना जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल हाते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक मला करता है।। २४।।

#### सात मधु ।

इस सूक्तमें विशेष कर गौकी महिमा वर्णन की है। इस सूक्तका भावार्थ विचारपूर्वक पढनेसे पाठक स्वयं इर सूक्तमें कही गोमिहिमा जान सकते हैं। वेदकी दृष्टीसे गौका महत्त्व कितना है, यह वात् इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें सुवेश रीति दर्शायी है।

यह गी संपूर्ण जगत्का सत्त्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है। इस गीम अमृत रग है जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित और हष्टपुष्ट होते हैं। इसका दूध मानो संपूर्ण जगत्के पदार्थीका वीर्य ही हैं वहीं सबका प्राण और वहीं अझुत अमृत है। विशेष मननशील मनृष्य ही इस गोंके महत्त्वकी जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह गों देवोंकी माता हैं और यहीं सब प्रजाजनोंकी प्राण है, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीते हैं हे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उम कारण वे दीर्घांबुषी, होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्नोत इस गीके अंदर है।

## अमृतका कलश् ।

यह गी छंपूर्ण देवोंने अपनी दिन्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमृतका घदा रखा है। जे। अपनी मेधाशुद्धी बढाना चाहते हैं वे इस द्धरपी अमृतको अन्दय पीये। इस गीके स्तनोंसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, यह मानी अद्भुत वल देनेवाला रस है।

यह अजरम देती है, यज्ञ कराती है, वत धारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है। बैल भी हम सबको अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार सेमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होने और उस-से मनुष्योंको तेज बढ़े। जिस प्रकार मधुमिनस्यां थांडा थोडा मधु इक्छा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संप्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि ने इन मधुमिनस्थांका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, बीर्ष और प्रकार वहानें। प्रयस्त करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि ने इन मधुमिनस्थांका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, बीर्ष और प्रकार वहानें। प्रयस्त करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर यहा सकता है।

पहाडों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता मेरे अन्दर आवे। इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भुत शाकि हि पृथ्वांपर मनुष्योंकी उन्नतिके लिए आगयी हैं। यह बात स्मरण में अवस्य रखिये।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता बाह्यणों ज्ञान रूपसे हैं, दुसरा मधुरता क्षित्रियों पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसा प्रकार मी, बैल, चावल, जी और शहदमें भी मधुरता है। अतः जी मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात पदार्थीसे अपनी उन्नति करता है।

यह सब उपदेश स्वयं प्रजापतिने किया है, अतः पाठक इसका समरण रखें और इन सात शहदोंसे अपना बल बढावें। इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकां आवश्यकता नहीं है।

## कास

## [ २ ]

( ऋषिः -- अथर्वा । देवता-कामः )

स्पत्नहर्नमृष्यं घृतेन कामं शिक्षामि हृतिपार्न्धेन ।
नीचैः स्पत्नान् ममं पादय त्वमिभिष्ठंतो महता नीचेंण ॥ १ ॥
यन्मे मनंसो न प्रियं न चक्षंपो यन्मे वर्भस्ति नाभिनन्दंति ।
तद् दुष्वप्नयं प्रति मुश्चामि स्पत्ने कामं स्तुत्वोदहं भिदेयम् ॥ २ ॥
हुष्वप्नयं काम दुरितं चे कामाग्रजस्तामस्वगतामवंतिम् ।
उग्र ईशांनः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यंमंह्र्णा चिकित्सात् ॥ ३ ॥
नुदस्यं काम प्र णुदस्य कामावंति यन्तु मम् ये स्पत्नाः ।
तेषां नुत्तानामधुमा तमांस्यग्ने वास्त्ति निर्देह त्वम् ॥ ४ ॥

पर्थ- [सपरनहनं ऋपभ कासं ] शत्रुको नाश करनेवाले वलवान कास को से [हिविपा काज्येन घृतेन शिक्षामि ] हिवि ही कादिसे शिक्षित करता हूं। [महता वीर्पेण लिभिष्टतः ] बंड पराक्रमसे प्रशंशित होकर (स्वं ] त् [मम सप्तान् नीचे: पादय ] सेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥

[ यत् में मनसः न प्रियं ] जो मेरे सनको प्रिय नहीं है, [ यत् भे चक्कपः प्रियं न ] जो मेरे गांखोंको प्रिय नहीं है, [ यत् में चमस्ति ] जो मेरा तिरस्कार करता है और [ न अभिनन्दिति ] न मुझे धानन्द देता है, [ तत् सुष्वप्यं ] वह दुरा स्वम्न [ सपरने प्रतिमुद्धामि ] शत्रुके उत्पर भेज देता हूं [ अहं कामं स्तुत्वा ] में काम की स्तुति करके [ उत्त भिदेयं ] उपर इडता हूं ॥ २ ॥

हे काम ! [ हुप्बद्म्यं ] हुप्ट स्वप्न, [ हुरितं च ] पाप कीर [ अप्रजस्तां ]' संतान न होना, ( क-स्व गनां ) विर्धन अवस्था, ( प्रवर्ति ) कापत्ती हन सबको, हे ( उम्र नाम ) बलवान् काम ! त् ( ईशान तस्मिन् प्रतिमुच ) सबका स्वामी है, अत: उसपर छोड कि ( यः कस्माकं अंहूरणा चिकित्सात् ) जो हम सबको पाएसय विपत्तिमें ढालनेका विचार करता है ॥ ३ ॥

हे फाम ( नुदस्व ) उनका दूर कर, हे काम ! उनको (प्रणुदस्व ) हटाद, (ये मम सपत्नाः ) जो मेरे शत्रु हैं वे ( खबति यन्तु ) जापत्ती को प्राप्त हों । हे जग्ने ! ( खबमा तमांसि नुकानां ) गाढ अधारमें मेजे हए उन शत्रुओंके ( खं बास्तुनि निर्देह ) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥

सावार्थ— काम ( संकल्प ) वडा बलवान है और मत्रुका नाश करनेवाला है, उसको दलसे शिक्षित करना चाहिये । वह पडे वीर्थेल प्रशंसित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १ ॥

जो मेरे मन धार अन्य इंद्रियोंको अप्रिय हैं, जो मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, यह दुष्ट स्वप्न मेरे शत्रुको ओर जाने । में इस संकल्पशक्तिके द्वारा उन्नत होता हू ॥ २ ॥

बुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन गत्रुओं हो प्राप्त हों,जो कि हमें पापमूलक निपात्तमें ए।लनेहा विचार करते हैं ॥ ॥

काम हमारे शत्रुकोंको दूर इटादेवे, उन शत्रुओंको विपत्ति घेरे और जब वे शत्रु गाट अन्धकारमें पर्ड तब अग्नि उनके परेंको जला देवे ॥ ४॥

सा ते काम दुहिता धेन्नरंच्ये यामाहुर्वाचं क्वयों चिराजंम् ।
तयो सपत्नान् परि वृङ्ग्धि ये मम् पर्येनान् प्राणः प्राचो जीवंनं वृणक्तु ॥ ५ ॥
कामस्येन्द्रंस्य वर्रुणस्य राज्ञो विष्णोर्वलेन सिवतः स्वेने ।
अभ्वेहोंत्रेण प्र णुंदे सपत्नौक्त्रम्वीच नार्वभुद्रकेषु धीरः ॥ ६ ॥
अध्येक्षो वाजी मम् कामं उग्रः कृणोन् मह्यमसप्तनमेव ।
विश्वे देवा ममं नाथं भवन्तु सर्वे देवा ह्वमा येन्तु म हमम् ॥ ७ ॥
इदमाज्ये घृतवंज्जुपाणाः कामंज्येष्ठा इह मदियध्वम् । कृण्यन्तो मह्यमसप्तनमेव ॥ ८ ॥
इन्द्राग्नी काम स्रथे हि भूत्वा नीचैः सपत्नान ममं पादयाथः ।
वेषा पुत्रानामधुमा तमांस्यमे वास्त्रियन्तिहिंह त्वम् ॥ ९ ॥

षर्थ- हे काम। (सा घेनुः ते दुिहता उच्यते ) वह घेनु तेरी दुिहता कही जाती है, (यां कवयः विराजं वाचं आहुः) -जिस को किव कोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं। (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपरनान् तथा परि मृत्यि) शत्रुकोंको उससे दूर हटा दे। (पनान्) इन शत्रुकोंको (प्राणः पशत्रः जीवनं परि मृणकतु) प्राण, पशु कीर कायु छोड देवे॥ ५॥

(कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राजः) काम इन्द्र वरुण राजा इन्के और (विष्णोः वल्लेन. सवितुः सवेन) विष्णुके बल और सविताकी प्ररणासे तथा (अग्नेः होत्रण) क्षप्तिके इवनसे (सपरनान् प्रणुदे) शतुक्षीको दूर करता हूं। (इव) जैला (उदकेषु शंबी घोरः नावं) जल्में धैर्यवान् धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

( उप्र: वानी-कामः ) प्रतापी चलवान् काम ( सम अध्यक्षः ) मेरा अधिष्ठाता है । ( मद्धं ससपरनं एव कृणोतु ) मुद्दो सपरनरहित करे । ( विश्वेदेवाः सम नायं भवन्तु ) सब देव मेरे नाथ हों, ( सर्वे देवाः से इसं इवं आयन्तु ) सब देव मेरे इस इवन के स्थानमें आवें ॥ ७ ॥

है (कामेज्येष्टाः) कामको श्रेष्ठ माननेवाले सब देवो । ( इदं घृतवन् आज्यं जुपाणाः ) इस घृतयुक्त हवनका , सेवन करते हुए ( इह मादयध्वं ) यहां हर्षित हो लालो और ( महा असपरनं एव कृण्यन्तः ) मुझे शत्रुरहित करो ॥ ८ ॥

है ( इन्द्रामी ) इन्द्र जार जिल्ला ! हे काम ! तुम सब ( सरथं हि भूखा ) समान रथपर चढनेवां के होकर ( मम सपरनान् नीचैः पादयायः) मेरे शत्रुकों को नीचे करो । ( तेपां कथमा तमांसि पद्मानां ) वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पहनेपर है करने । ( खं वास्तुनि अनुनिर्दर ) तू उनके घरों को जला दे ॥ ९ ॥

भाषाध- सम किन लोक कहते हैं कि नाणी काम की पुत्री है। इस नाणीके द्वारा हमारे सब शतु दूर हों भीर उनकी प्राण, पशु और आयु छोड देने ॥ ५॥

जिस प्रकार अगाध समुद्रमें नौकाको धीवर लेग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे में श्रृत्योंको इस मवसागर में प्रेरित करता हूं ॥ ६ ॥

बलवान, प्रतापी काम मेरा आंध्रष्टाता है। वह मुझे शत्रुरहित करे, देव मेरे स्वामी बनें, सब देव मेरे यझमें आजांय ॥॥ काम जिनमें श्रेष्ठ हैं ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इस हवन द्वारा आनंदित हों और मुझे शत्रुरहित बनावें॥ ८॥

है इन्द्र, अप्ति और काम दिस सर्व मेरे शत्रुओं को नीचे गिरा दो । वे अन्यकारमें मागे और पद्मात् अपि उनके घरों को जलावे ॥ ९ ॥

| जुहि त्वं कांनु ममु ये सुपत्नां अन्धा तमांस्यवं पादयनान्।                                  |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| निरिन्द्रिया अरुसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत्मच्चनाहः                                  | 11 १० 11 (३) |
| अवधीत् कामो मम ये सुपत्नां उरुं होकमंकर्नमधंमधतुम् ।                                       |              |
| मह्यं नमन्तां प्रदि <u>श</u> यतं <u>स्रो</u> मह्यं पडुर्वीधृतमा वंहन्तु                    | 11 88 11     |
| ते∫ऽघुराख्नाः प्र ष्ठंबन्तां छिन्ना नौरियु बन्धंनात् ।                                     |              |
| न सार्यकप्रणुत्ता <u>नां</u> पुनेरस्ति निवर्तेनम्                                          | ॥ १२ ॥       |
| अग्निर्यव इन्द्रो यत्रः सो <u>सो</u> यर्वः । यु <u>व</u> यार्वानो देवा यवियन्त्वेनस्       | ॥ १३ ॥       |
| असर्ववीरश्चरतु प्रण <u>ुत्तो</u> हेव्यों <u>मि</u> त्राणां परिव्यर्थे <u>पः</u> स्वानीम् । |              |
| े <u>जुत पृंधि</u> च्यामर्व स्यन्ति <u>विद्युतं उ</u> ग्रो वो देवः प्र मृंणत् सपत्नांन्    | 11 88 11     |
| च्युता चेयं वृहत्यच्युता च विद्युद् विभर्ति स्तनयित्नुश्रम सर्वान् ।                       |              |
| <u>ड</u> ्छन्नादित्यो द्रविणेन तेर्जसा नीनैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्वान्                   | ॥ १५ ॥       |

भर्थ-(ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं, उनका (त्वं जिंह) तू नाश कर देन तथा ( एन न् भधमा तमांसि अव पाइय) इनको दीन अन्धकारमें गिरा दे। वे (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु ) सब इंद्रियरित और रसहीन हों, (तें कतमधन अद्दः मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें॥ १०॥

( सम ये सपरनाः ) मेरे जो शत्रु हैं उनका ( कामः भवधीत् ) काम ने वध किया है। तथा उसने (महां एधतुं उरुं कों कं सकरत् ) मुझे बढनेके लिए विस्तृत स्थान दिया है। ( चनसः प्रदिशः महां नमन्तां ) चारों दिशाएं मेरे सन्मुख नम्न हों। ( घट् उर्वाः महां मृतं कावहन्तु ) छः भूमिके विभाग मेरे पास पृत ले आवे॥ १९॥

( बन्धनात् छिन्ना नौः इव ) बन्धनसे कटी हुई नौकाके समान ( वे अधराश्चः प्र प्लबन्ता ) वे नीचे बहते जांग । ( सायकप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न जस्ति ) वाणोंसे भगाये शतुओंका फिर वापस आना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

( खरिनः यवः ) धारिन इटानेवाला है, ( इन्द्रः यवः ) इन्द्र इटानेवाला है और ( सोमः यवः ) सोम भी इटाने धाला है। ( यवयावानः देवाः ) इटानेवालेको इटानेवाले देव ( एनं यावयन्तु ) इस शत्रुको दूर करें॥ १३॥

(प्रणुत्तः द्वेष्यः) भगाया हुआ शत्रु ( असर्ववीरः ) सर्ववीरोंसे रहित होकर ( स्वानां मित्राणां परिवर्धः ) अपने मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ ( चरतु ) विचरे । ( उत पृथिन्थां विद्युतः अवस्यन्ति ) और प्रकाश देनेबाकी विजिक्षियां 'पृथ्कीपर आजांय । ( वः उग्रः देवः ) आपका वह प्रतार्था देव ( सपत्नान् प्रमुणत् ) शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

( च्युता च अच्युता च इयं बृहती विद्युत् ) विचलित अथवा आविवलित हुई यह बडी विद्युत ( सर्वान् स्तनियित्न्न् च धिमर्ति ) सब गर्जना करनेवालों का धारण करती है । ( द्रविणेन तेजसा उद्यन् सहस्वान् आदित्यः ) धन और तेजके माथ उदयको प्राप्त होनेवाला बलवान् सूर्य (में सपरनान् नीचैः नुदतां ) मेरे शत्रुओंको नीचे की और भगावे ॥ १५॥

<sup>ं</sup> भावार्थ— मेरे शत्रुओं का तू नाश कर । वे गाढ अन्धकारमें जांय । वे सब इंद्रियहींन और सत्त्वहीन वनें और एक दिन भी न जीवित रहें ॥ १० ॥ इस कामसे मेरे शत्रु दूर हो गये और मुझे बड़ा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओं में रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्न हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकारमें आ चुकी है ॥ ११ ॥

यत् ते काम ग्रमे त्रिवर्र्धथमुद्ध ब्रह्म वर्षे वित्तं तमनितृ व्याध्ये कृतम् ।
तेन स्वरनान् परि वृह्णिय य मम पर्यनान् प्राणः प्रश्चां जीवनं वृणक्त ॥ १६ ॥
येन देवा अर्षुरान् प्राणंदन्त येनेन्द्रो दस्यूंनध्यं तमी निनायं ।
तेन त्वं काम मम ये स्वरनास्तान्साछोकात् प्र णुंदस्व दूरम् ॥ १७ ॥
यथां देवा अर्पुरान् प्राणंदन्त यथेन्द्रो दस्यूंनध्यं तमी ववाधे ।
तथा त्वं काम मम ये स्वरनास्तान्साछोकात् प्र णुंदस्व दूरम् ॥ १८ ॥
कामी जज्ञे प्रथमो नेनं देवा अपुः पितरो न मर्त्याः।
तत्वस्त्वमंति ज्यायान् विश्वहां महांस्तस्मै ते काम नम इत् कृंणोमि ॥ १९ ॥
यावती द्यावापृथिवी विरिम्णा याद्दापः सिष्यदुर्याचेवृधिः ।
तत्वस्त्वमंति ज्यायान् विश्वहां महांस्तमै ते काम नम इत् कृंणोमि ॥ २० ॥ (४)

षर्थ-हे काम! ( यन ते त्रिवरुथं उद्भु ) जो तेरा तीनों जोरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [ विततं ब्रह्म वर्म ] फैला हुआ ज्ञान का कवच [ जनतिव्याव्यं कृतं । श्राहोंसे वेध न होने योग्य बनाया जीर [ शर्म ] सुखदायक है [ तेन ] उस- से [ ये मम ] जो मेरे शत्रु हैं उन [ सपरनान् पितृकृष्धि ] शत्रुष्टोंको दूर कर । [एनान् प्राणः पश्चः जीवनं परि वृणक्तु ] हनको प्राण, पशु जीर जायु छोड देवे ॥ १६ ॥

[ येन देवा: असुरान् प्रणुदन्त ] जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे, [ येन दस्यृन् इन्द्रः अधमं तमः निनाम ] जिससे शतुओंको इन्द्रने ईंग्न अन्धकारमे डाल दिया, हे काम! [ तेन ] उससे [ मम ये सपरनाः ] मर जो शतु हैं [ छान् सपरनाम ] उन शतुओंको [ व अस्मान् लोकात् ] त् इस लोकसे [ दूरं प्रणुदस्व ] दूर भगा ॥ १७ ॥

[ यथा देवाः श्रमुरान प्राणुद्दनत ] जिम रीतिमे देवेनि श्रमुर्गिको हटाया, [ यथा हन्द्रः दस्यून् श्रधमं तमः वनाधे ] जिम प्रकार हन्द्रने श्रमुश्लोंको हीन अन्धकारमें वाला, [ तथा त्वं काम ] उस प्रकार हे काम [त् [ मम ये सपरनाः ] मेरे जो श्रमु है (तान् श्रस्मात लोकान दृतं प्रणुद्दव ) उनको हम लोकसं दूर हटा है ॥ १८ ॥

कामः प्रथमः जज्ञे ) काम सबसे पिहेले उत्पन्न हुला (देवाः एनं न लापुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया कार (बितर मर्त्याः न ) पितरोंको कोर मर्त्योंको भी एह प्राप्त नही हुला । [ततः स्वं ज्यायान् लासि ) सतः त् श्रेष्ठ है कार (विश्वदा महान्) सदा महान् है। दे काम । (तस्मै ने हृत् नमः कृणोमि ) उस तुले में नमस्कार करता हूं ॥ १९॥

(यावती विरम्णा द्यावापृथिनी) जितनी विस्तारसे हो सीं। पृथिनी नक्षी हैं, (यावत् शापः सिष्यदुः) जहांतक जल फैला हैं, (यावत् श्रांझः) जनतक अग्नि फैला हैं, (ततः स्वं ज्यायान् अग्नि) सससे भी त् चढा हैं, और (विश्वहा महान्) सदा बढा है। हे काम (तस्मे ते०) उस तुझे में नमस्कार करता हूं॥ २०॥

जिस गिकिसे देवीन असुगैका और इन्द्रने दस्युर्कीका पराभव किया उस शक्तिसे में अपने शतुर्कीको इस स्थानसे मगा दूंगा॥ १७–१८॥

काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मध्योंका प्रकट होना उसके पश्चात् है। सतः काम सबसे श्रेष्ठ हैं। इस लिये में उसको नमन करता हूं॥ १९॥

भावार्थ-- यह विद्युत और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव हैं वह मेरे शत्रुओं को दूर भगा देवे ॥ १५॥ इस अमका वड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब मुखोंका देनेवाला है। इसको में पहनता हूं, जिससे शत्रुके शक्त मेरा वेध नहीं करेंगे, और सब शत्रु प्राण, पद्य और आयुसे रहित हो जांबगे ॥ १६॥

यार्वतिदिश्चीः प्रदिश्चो विष्ट्चीर्यार्वतिराशां अभिचर्शणा दिवः ।

तत्त्रस्त्वर्मसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २१॥

यार्वतिर्भृक्षां जत्त्विः कुरूरेदो यार्वतिर्वधां वृक्षसप्यो च्रूतुः।

तत्रस्त्वर्मसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २२॥

जयायान् निमिष्वतिऽसि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादंसि काम यन्यो ।

तत्रस्त्वर्मसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २३॥

न वे वार्तश्चन कार्यमाभाति नाग्निः सर्यो नोत चन्द्रमाः ।

तत्रस्त्वर्मसि ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४॥

यास्ते श्विवास्तन्त्वाः काम मद्रा याभिः सत्यं भवंति यद् वृणीपे ।

ताभिष्ट्वम्समाँ अभिसंविश्वस्थान्यत्रं पापीरपं वेशया थियः ॥ २५॥ (५)

### ॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

षर्थ- ( पावती: दिवा: प्रदिश: विपूची: ) जहांतक दिशाएं छोर उपदिशाएं फली हैं छोर ( पावती: दिव: अभि पक्षणा: वाणा: ) जहां तक घुकोकका प्रकाश फैकानेवाली दिशाएं हैं, ( तत: स्वं० ) उनसे भी तू बडा और सदा महान् हैं, हे काम में उस तुशको नमस्कार करता हूं॥ २१॥

(यावतीः भृंगाः जस्वः ) कहांतक भौरे, मिलगं, (यावतीः कुरूरदः वशः ) जर्ठातक नीलें कीर कारनेवाले हे भू और (वृक्षसप्येः चभूषुः ) वृक्षपरं चढनेवाले सर्प होते हैं (ततः स्वं०) उनसे तू यहा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम ! उस सुक्षे में नमस्कार करता हूं ॥ २२ ॥

हे काम | हे ( मन्यो ) उत्साह | सू । निमित्तः ज्यामान् ) फकक मारने वाहोंसे वहा, ( तिष्ठतः ज्यायान् ) इहरनेवाहोंसे भी वदा, ( समुद्रात् असि ) समुद्रसे भी पहा है। ( ततः १वं० ) उनसे तू वदा और सदा अष्ठ है, हे काम | उस तुझे में नमस्कार करता हूं ॥ २६॥

( वातः चन कामं न काप्नोति ) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, ( न अप्तिः, सूर्यः. न वतः चन्द्रमाः ) अप्ति, सूर्ये तीर चन्द्र धनमें कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता। ( ततः त्वं » ) उनसे तू पडा और सदा श्रेष्ठ है, हे काम! उस तुझे में नमस्कार करना हूं।। २४।।

हे काम ( याः वे शिवाः भद्राः तन्वः ) जो तेशे क्वयाणकारी और हितकर शरीरें हैं, ( याभिः ) जिनसे तू (यत् सर्यं भवति ) जो सखा होसा है उसका (वृणीव ) स्वीकार करता है। ( ताभिः त्वं धस्मान् माभि सं विशस्व ) उनसे तू हम सबसें प्रविष्ट हो शार ( पापीः थियः ) पाप ब्राह्मियोंको ( अन्यत्र अपवंदाय ) तूर करो॥ २५॥

भावार्य— जितना पृथ्वीका विस्तार है, जहांतक जल फैले हैं, जहांतक प्रकाशकी व्याप्ति है, दिशाएं जहांतक फैली हैं, पशुपक्षी जहांतक दौड़ते हैं उन सम्बी व्याप्तिसें कामकी व्यापकता बढ़कर है। २०-२२।।

भारत मुदनेवाले प्राणियोंसे कामकी शिक्ष बढकर है, स्थिर पदार्थोंसे भी बढकर है, पृथ्वी, छाप, तेज, वायु और भावाश से भी बढ़ी हैं। सूर्य चन्द्रसे भी बढकर है अर्थात् यह काम सबसे बढकर है।। २३-२४।।

अतः हे काम ! शुभ, भद्र और सल जो है वह मेरे पास प्राप्त हो धौर पापवृद्धि सुनसे दूर चली जाय ॥ २५॥ ६ (अ. सु. भा. कां॰ ९)

#### संकल्पश्चिति ।

इस स्कर्म ' काम ' शब्द है वह स्त्री संबंधके विषयका नावक नहीं है, परंतु संकल्पशिका पावक है । वह दान सक्षे प्रमाम स्त्राम हुआ है ऐसा इस स्केट निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

कामी जज्ञे प्रथमः । ( मं० १९ )

"काम समसे पहिले प्रकट हुआ । " यही बात चेदमें अन्यत्र कही है-

कामस्वद्रमें समवर्तवाधि मनसी रेतः प्रथमं पदासीत्। ऋ० १०। १२९। ४

" णार्रभमें मनका वीर्य वढानेवाला काम सनसे प्रथम उत्पन्त हुआ। इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रवेम छही है। उप निपदोंने भी देखिय-

कामः संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा घृतिरधति द्वांनीमीरित्वेत्तसर्वं सम एव ॥ हु॰ ४० १ । ५ । ६ काम एव यस्यायतनं हृदयं लोको मगो ज्योतिः व एवायं काममयः पुरुषः ॥ हु॰ ४० ६ । ९ । १९ कामोऽकापीदाहं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारीयता ॥ महानारा॰ ४० १८ । २

्र काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा, श्रश्का, प्रति, श्रधृति, न्हीं (क्रजा), घी: (ब्रिक्स), भी: (भ्रय) यह प्रम मनमें रहता है। इन स्थमें जो पहली लहरी है वह कामकी लहरी है। काम सबका ध्याधारस्थान है, उसका तेल मन है और हृदय लोक है। यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है। दास ही प्रवक्षा कर्ता है, में कर्ता नहीं हूं। कामके हारा यह सब चलाया जाता है। "इस रीतिसे छपनिषदों में कामके विषयमें कहा है। यह कामका अर्थ 'संकल्प 'है यह बात स्पष्ट हो गई हैं। यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्यका मला होता है और हुरा हुआ तो द्वारा है। यह वृद्धा होता है। यह वृद्धा मला हो, इसमें वट्धी भारी शक्ति रहती है। मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर द्वारा मला कर्म कर रहे हैं। यह मानवांका व्यवहार देखनेसे कहना परता है कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही वहीं है, इसी शक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है।

जगत्के प्रारंभमें आत्माके अन्दर 'काम किंवा छंकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्यन यह है— 'सोऽकामवत' ( वृ० उ० १ । २ । ४, तै० उ० २ । ६ । १ ) उस आत्माने कामना की और उसकी कामना सिद हुई किससे यह सब जगत् निर्माण हुआ है। परमात्माके संकल्प शुद्ध ये अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

यं यं कामं कामपते, सोऽस्य संकक्षपादेव समुक्तिष्ठति । कां क ६ ६ । २ । १०

" तो कामना करता है वह उंकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है।" यह संकल्पका बक्र है। इस संपूर्ण सरीकी चरपित भी इसी प्रकार हो गई है। मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अल्प अंशोंसे है। इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है। बिद्ध इस काममें इतनी प्रचण्ड शाक्ति है तो अवश्य ही उसकी सुशिक्षांसे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है—

सपत्नहर्ने ऋपभं कामं इविषा शिक्षामि । ( मं॰ १ )

"शत्रुका नाश करनेवाला वलवान काम है, इसको यहाँ शिक्षित करता हूं। " इस कामनामें इस के रूपमें पड़ी शाफि है, परंतु वह यदि लंशिक्षित रही, तो हानि करंगी, लतः उसको शिक्षा नेकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चल्लेषाली करनी चाहिये। लतः शिक्षाको लावश्यकता है। शिक्षा यहाँच-हिन्से लयांत् लात्मसमर्पण है । हिन जैसा जगत् की मकाई के लिये स्वयं जल जाता है, पूर्णतया समर्पित होता है वैसा मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये। आत्मसमर्पण की सिखासे अपने संकल्प की शिक्षात करना चाहिये। इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [महता वीर्यण] बढ़े वीर्य-पराक्रमसे दुक्त होता है लीर मनुष्य इसके प्रमावसे अपने सम सम्बद्ध होता है।

यन्मे मनसो न प्रियं न चल्लुवः यन्मे नाभिनन्द्ति । [ मं॰ १ ]

"जो मनको और शांखको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इंद्रियोंको भी आप्रिय होता है, जो अपने आत्माको सन्तोष नहीं देता।" उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है। इसीसे [अहं उत् भिदेयें] अपने ऊपरका दवाव हटाकर, इसको मेहन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है। यह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेवाली वात है। परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी। अन्यथा यही प्रचंड शाक्ति इसका नाश करेगी।

[कामः उमः ईशानः ] काम बहा उम अर्थात् प्रतापी है और वह ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी है। क्यों कि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही घडता है। जैसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति बनती है। सतः इसका महस्व बहा भारी है। इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सहायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्ट कर सकता है—

#### द्वरितं भप्रजस्तां भ-स्व-गतां अवर्ति मुझ । [ मं॰ ३ ]

''पाप, संतान न होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है। मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है। कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे पाप लगे, संतान न हो, दारिष्ट मेरे पास आजाय और में विपात्तिमें सदता रहूं, ऐसा कोई भी नहीं चाहता। परंतु ये संपूर्ण विपत्तियां मनुष्यको भोगनी पडती है, इसका कारण यह है कि मनुष्यको कामना छाजि।क्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिह्म उसे भोगना ही पडता है। इस कामकी पुत्री वाणीह्मपी चेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है--

#### ते दुहिता भेनुः यां कवयो वाचं आहुः। ( मं॰ ५ )

" कामका पुत्री एक घेनु है जिसको किव लोग वाणी कहते हैं। "यह वाणो भी कामके समान ही वडी प्रभावशालिनो है। यदि यह वाणी उत्तम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो शत्रु मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं। इसलिय काम को सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात अनु-भवसिंद ही है।

उग्नः वाजी कामः मम अध्यक्षः महा-असपत्नं कृणोतु । ( मं॰ ७ )

" प्रतापी, बलवान काम मेरा अध्यक्ष है वह मुझे शत्रुरहित करे। " अर्थात यह काम किंवा संकल्प हरएक मनुष्यका अविष्ठाता है। आधिष्ठाता वह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है। यही कामका कार्य है। यह मनु-ध्योंके चालचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है। यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छो सहायता होती है और बिह सुरा रहा तो हीन प्रदृती करता है, तुरे मार्गसे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है। इसलिये प्रार्थना की है कि-

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु । सर्वे देवा मम इवमायन्तु ॥ ( मं० ७ )

"सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यक्षका स्वीकार करें।" इस प्रकार देवों के द्वारा मेरी सहायता होती रही, ते निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नित हो जायगी। अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव सुनें और छुपा करके मेरी रक्षा करें। ये देव 'काम-ज्येष्ठाः''अर्थात् इनमें काम हि श्रेष्ठ है, सब देवों में यह काम देव सबसे श्रेष्ठ है। क्यों कि जगत् रचना कर—ने में सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जवतक जाग नहीं उठता, तवतक कोई अन्य देव रचनाके कार्य में अपने आपको नहीं लगा सकते। यह कामका महत्त्व है। मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये सबसे पहिले संकल्प होता है, तत्प-बात् इंदियव्यापार होजाते हैं। इसीलिय सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है। जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका अन्य देवों के साथ संबंध होता है। यह देखने सेहि सब देवों में काम श्रेष्ठ कैसा है यह जान सकते हैं—

| परमात्मा                  | जीवात्मा    |
|---------------------------|-------------|
| काम, संकल्प [ अधिष्ठाता ] | काम, संकल्प |
| महत्तत्त्व                | युद्धि      |
| चन्द्रमाः                 | मन          |
| इन्द्र                    | चित         |
| सूर्य                     | नेत्र       |

वायु प्राण अमि वाणी जल वीर्य

इस गीतिसे सब देवाँका अविष्ठाता काम देशगरीरमें जो देव हैं वे विश्वके देवाँके सूर्म अंशही हैं, अतः दोनों स्थानोंमें देवींका संबंध एक जैसा ही हैं। जैसा संकल्प होता है देन अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूछतासे कार्य करते हैं। अपने शबु नाप पावें और मेरा विजय जगत्में होवे. यहां सबकी मावना सर्वसाधारण होती है जतः कहा है—

जवधीत्कामी सम य सपत्नाः । उरं छोकमकरन्महामधतुम् ।

मह्मं नमन्तां प्रदिशश्चनस्रो, मह्मं यसुर्वीयृतमा वहन्तु ॥ ( मं॰ १९ )

"संकल्पिह शत्रुक्षीका नाम करता है, संकल्प हि युद्धा करने के लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देता है। सकल्पसे हि चारी दिशाएं मनुष्यके सामने नम्न होती हैं और संकल्पसे हि सब भूप्रदेशोंसे घृतादि क्षत्रभोग प्राप्त होते हैं।" यदि किसीने संकल्प हि इस प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ! पाठक विचार की हांछिस जगत्में देखें, तो उनकी स्पष्ट दिखाई देगा कि इस लगत्के व्यवहारमें सर्वत्र 'काम' की ही पेरणा हो रही है, हरएक कर्मक पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कीई कार्य बनता नहीं। अतः इस मंत्रमें कहा है कि जो मी कुछ इस जगत्म बन रहा है कामकी प्रेरणासे हि बन रहा है।

पूर्वोक्त काष्टकमें दर्शाश्र है कि आमि, इन्ट्र, मोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणांध कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी मैकल्पमेहि अपने अपने कार्यमें प्रेरित हो रहे हैं। इमी रीतिसे (अभि: यदः ) आमि शत्रु दूर करता है, अन्य देवभी शत्रुओंको द्र करते हैं, यह सब पूर्वे करातिमें हि समझना चाहिये।

#### कामका कवच ।

यह काम एक ऐसा कवच पहनता है कि जिससे रात्रुके आधात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये— यत्तो काम शर्म त्रिवरूथमुद्ध बहा वर्म विततभनतिस्यास्यं कृतम् । ( मं० १६ )

" यह कामका एक विलक्षण कवच ै जो तीनों केन्द्रोंमे उनमा छ। करता है, इनसे ( अन्— अनिव्याधि ) शत्रुके शस्त्रोंका प्रहार अपने उपर नहीं लगता, यह ( बहा वर्ग ) ज्ञानका कवच हैं। इस ब्रह्मवर्मका वर्णन हमसे पूर्व इसी काण्डमें दिनीय सूजि-के दशम मंत्रमें आया है। वहां की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक शवदय देखें।

यह काम [ प्रथमः जज्ञे ] सबने पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जाग उठे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते । जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम क्दापि प्राप्त नहीं कर सकते । इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहिले और अन्य देवोंको बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है । अतः कहा है—

> कामो जज्ञे प्रथमी नैनं देवा शापुः पितनो न मत्यीः । ततस्वमासि ज्यायान विश्वहा महान् । [ मै० १९ ]

" काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसके। देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मत्येमी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पितर शौर मत्ये तो देवोंके पश्चान् उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे उन्न और समर्थ है, इसकी श्रेष्ठता सदा सर्वदा स्थिर रहनेवाली है। अतः इसका सामर्थ्य सर्वतोषिर है।

आगे मंत्र २१ में २४ तक के चार मेन्त्रोंमें काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही है। संपूर्ण पदार्थीं में, स्थिरचरों से, अर्थात् सबसे यह श्रेष्ठ हैं। पंचमहास्तों में, सब प्राणियों से, सूर्य और चन्द्रमाने तथा सब अन्यों से, काम श्रेष्ठ और समर्थ है। अतः अन्तिम मंत्रमें प्रार्थना यह है कि-

यास्त शिवास्तन्तः छाम भद्रा याभिः सायं भवति यत् वृणीधे । ताभिष्ट्वमस्माँ अभि संविशस्त्रान्यत्र पापीरप वंशया धियः । [ मं० २५ ]

" वामके अंदर को ग्रुभ और कत्याणकारी भाग है, जिससे सब स्थय की सिद्धी होता है, वह ग्रुम भाग मेरे अंदर शुर जाय और जो पापका भाग है. वह दृर हो।" संकल्प एक वहां भागे शक्ति है, उससे पापभा होगा और पुण्यभी । इस कारण मनुष्य को उचित है कि वह मदा शिवमंदल्प करे और पाप संकरपसे दूर रहे। इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना ग्रुम कराछे कदा चलतिके प्रसं का सहसा है॥

# गृहिनिम्ण।

(३)

# ( ऋषि:-मृग्वंशिराः । देवता--शाला )

खुपितां प्रतिमितामथों परिमितांमुत । शालांया विश्वनांराया नुद्धानि वि चृंतामित ॥ १ ॥ यत् ते नुद्धं विश्वनारे पाशों ग्रन्थिश्च यः कृतः । नृहस्पतिरिवाहं वुलं वाचा वि संसयां ति तत् ॥ २ ॥

आ यंथाम सं वंबर्ध ग्रन्थींश्रंकार ते हुढान् । पहाँपि विद्वांछस्तेवेन्द्रेण वि चृंतामि ॥ ३ ॥ वंशानां ते नहनानां प्राणाहस्य दर्णस्य च । पुक्षाणां विश्ववारे ते नुद्धानि वि चृंतामि ॥४॥ सुदंशानां पलुदानां परिष्वञ्जनसम्य च । इदं मार्नस्य पत्न्यां नुद्धानि वि चृतामि ॥५॥

धर्थ- (विश्ववारायाः शालायाः उपिमतां ) स्वयं भयके निवारक घरके स्तंभो, ( प्रतिमितां ) रतंभोंके जोटीं ( भथो उत्त परिमितां ) और उत्तम वंधनोंके ( नढ़ानि वि चृतामित ) श्रंथियोंको हम बांधते हैं ॥ १॥

है ( दिश्व-वारे ) सब दु:खोंका निवारण करनेवाळे घर ! ( यत ते नदं ) जो तेरा बन्धन है, [यः पाशः ग्रन्थिः च हुतः ] जो पाश धौर ग्रंथि पिढले किए हैं, ( बृहरपितः वाचा वलं हव ) वृहस्पितः अपनी वाणीके द्वारा जसा धात्रुसैन्यका नाम करता है, उस प्रकार ( तत् विशंसयामि ) उनकों में खोलता है, ॥ २ ॥

( मायमाम ) एक्टा किया, (सं व्यर्ष) जोट दिया छोर [ ते दटान मंथीन चकार ] तेरे गांठोंको सुटट कर दिया है। (परंपि विद्वान शस्ता एव ) जोटोंको जान कर काटनेवालेके समान ( एन्द्रेण विचृतामित ) एन्द्रकी सहाय- वासे हम बांघ हैते हैं।। ३॥

हे (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर ! (ते वंकानां नहनानां ) तेरे वांसों आंर बंधनों तथा (प्राणाहस्य तृणस्य च) जोडों जीर घासका तथा (ते पक्षानां नद्धानि) तेरे दोनों ओरके वंधनोंको (वि चृतामित ) में यांधना हूं ॥ ४॥

( मानस्य परन्याः ) प्रमाण छेनेवालेके द्वारा पाछित हुए घरके ( मंदंशानां पछदानां ) कैंचियोंके बौर चटाइयोंके ( प परिष्वंजल्यस्य ) तथा विकासस्थानके ( इदं नद्धानि विचृतानिस ) इत प्रकारके वंधनोंको मैं बांधना हूं ॥ ५ ॥

<sup>.</sup> भावार्य- बहुत कप्टोंकं दूर करनेके लिए घर बनाया जाता है। उस घरके स्तंमों, सहारोंकी लक्षियों, बंडियों शि तथा छप्परकी लक्षियोंको इम उत्तम रीतिसे ऋत जोड देते हैं॥ १॥

<sup>ाो</sup> बंधन और श्रीयथां तथा पो और पाश पहिले बांधे थे, उनकों में अब ढीला करता हूं। जिस प्रकार शानी भपनी बाणीने श्रामुसैन्यको ढीला बना देता है ॥ २ ॥

पहिले सम सामान इक्छा किया, उसकी यथास्थान जीट दिया, उनके जीट वटे मजबून किये। जीडनेके स्थानोंकी यथायोग्य रीतिसे काटनेका ज्ञान जिसकी है, उसके समानहि काटा और सबको प्रभुत्वके साथ बागा है ॥ ३।

परके बीसों, बंधनों, जोडोंके स्थान, घास औं दोनों ओरके बंधनोंकी बीज्य रीतिसे में मजबूत बांध दता हूं॥ ४ ॥ प्रमाणसे बंधे हुए इस घरके केवियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको में घरठो प्रकार बांधता हूं॥ ५॥

यानि तेऽन्तः शिक्यान्यितेष् रृण्यायि कम् ।

प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तुन्वे भव ॥ ६ ॥

हाविर्धानयित्रशालं पत्नीनां सर्दनं सर्दः । सदी देवागांमसि देवि शाले ॥ ७ ॥

अक्षेत्रोप्शं विर्ततं सहस्राक्षं विपूर्वतं । अर्वनद्धम्भिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥

यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासि मितां त्वम् ।

छुगी मानस्य पत्नि तौ जीवंतां जुरदंशी ॥ ९ ॥

शुम्रत्रीनमा गंच्छताद दृढा नुद्धा परिष्कृता ।

यस्यांस्ते विचृतामुस्यक्रमङ्गं पर्रष्यशः ॥ १० ॥ ६)

कर्थ-(यानि ते अन्तः शिक्यानि) जो तेरे अन्दर छोंकें (रण्याय के सावेधुः) रमणीयताके किए सुर्वासे बांबे हैं, (ते तानि प्रचृतामित ) तेरेले उनको हम यांधते हैं। तू (मानस्य पत्नी) प्रमाण केनेवालेके हारा पाकित होनेवाकी ( उदिता ) ऊपर उठायी हुई (नः तन्वे शिवा भव ) हमोर वारीरके लिए कस्याणकारिणी हो ॥ ६॥

हे (शाले देवि ) गृहरूपी देवते ! (हविर्धानं ) हिवण्य असका स्थान, (अप्तिशालं ) आप्तिशाला अथवा मझ-शाला, (पत्नीनां सदनं ) सियोंके रहनेका स्थान, (सदः ) रहनेका स्थान, और (देवानां सदः) देवताओंका स्थान (असि ) त् है ॥ ७ ॥

( विपूर्वति सोपरां ) गाकाम रेपापर भामूपण रूप हुना ( विततं सहस्राक्षं मञ्जूं ) फैटा हुआ हजारों किन्नौनाका चारु ( अवनदं गभिद्दितं ) पंघा भौर तना हुना (मझणा वि चृतामसि ) ज्ञानुसे बांघते हैं ॥ ८॥

हे (मानस्य पानि शाले) प्रमाण केनेवालेके द्वारा पालित घर! (यः स्वा प्रीतगृह्णाति ) जो तुसे केता है, (येन च स्वं मिता श्रासि ) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभी तौ ) दोनों वे (जरदृष्टी जीवतां ) वृद्धाधस्यातक श्रीवित रहें ॥ ९ ॥

(यस्याः ते ) जिस तेरे ( भंगं भंगं परा परा ) प्रत्येक भंग और प्रत्येक जोड ( विचृतामिस ) हमने मजबूत बनाया है. वह तू ( अमुत्र दढा नद्धा परिष्कृता ) वहां सुदढ, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर ( प्नं भागच्छतात् ) इसके पास मा ॥ १० ॥

भावार्थ- घरके अन्दर जो छीकें रखीं हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे वांच देते हैं। इस प्रकार बनाई यह उन्न शाला हमारे शरीरोंको सुख देनेवाली हो॥ ६॥

अरके अन्दर धान्यका स्थान, इवनका कमरा, स्त्रीयोंका बैठनेका स्थान, अन्य मनुष्योंके लिए वैठने चठनेका स्थान और देवोंके लिए स्थान होवे ॥ ७ ॥

कपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार धुंदर छिद्रोंवाला फैला हुआ जाल हम उत्तम शीतिसे फैला**कर और** तानकर बोधते हैं ॥ ८॥

यह प्रमाणसे बंधा हुआ घर है, जिसने इसका माप लिया और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित् रहें ॥ ९ ॥

इस घरका अत्येक भाग और हरएक पुर्जा अच्छी प्रकार सुदृढ बनाया है, इस प्रकार सुदृढ बना हुआ यह बर इसेक

यस्त्वा शाले निमिमार्य संज्ञभार वनुस्पतीन्। प्रजाये चके त्वा चाले परमेष्ठी प्रजापंतिः 11 88 11 नमस्तरमे नमी दात्र शालीपतये च कु॰मः। नमो इम्रो प्रचरते पुरुषाय च ते नर्मः 11 82 11 गीभ्यो अर्थेभ्यो नमो यन्छालायां विजायते । विजीवति प्रजीवति वि ते पार्वाश्रवामसि 11 83 11 अग्निमन्तइछादयसि पुरुपान् पुश्चिः सह । विजावति प्रजावति वि ते पाशांत्रचृतामसि॥१४॥

अन्तरा द्यां चे पृथिवीं च यद् व्यच्दतेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् । पदन्तरिक्षं रजसो विमानं तत् केण्वेऽहमुदरं शेविधस्यः।

वेन शालां प्रतिगृह्वामि तस्में

11 84 11

**मर्थ- हे शाके !** (य: खा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने(बनस्पतीन संजभार)बुक्षोंको काटकर जमाया, रे बाहे ! ( परमेष्ठी प्रजापतिः ) परमेष्ठी प्रजापतिने ( स्वा प्रजाये चक्रे ) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥

( तस्मै बान्ने नमः ) उस काटनेवालको नमस्कार । (शालापतये नमः कृप्मः ) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हैं। ( नमः मचरते अप्तये ) चळनेवाळे आप्तिके ळिए नमस्कार जीर ( ते पुरुषाय च नमः ) तेरे पुरुषके ळिए नमस्कार है १२

( यत् बाकायां विजायते ) जो बाकामें होता है उस ( गोभ्य: अश्वभ्यः नमः ) गौओं और घोडोंके लिए नमस्कार । हे ( विजावित प्रजाविति ) खरपादक और संतानयुक्त घर ! ( ते पाशान् वि चुतामसि ) तेरे पाशीको हम बाबते हैं ॥ १३ ॥

(पशुमि: सह पुरुषान्) पशुद्धोंके साथ मनुष्योंको और ( आर्थे ) आग्निको ( अन्तः छादयसि ) धन्दर गुप्त रखती 🖥 । 🕯 ( विज्ञावित प्रजावित ) उत्पादक और सन्तानयुक्त घर 🏗 तेरे पाशोंको हम बांघते हैं ॥ १४ ॥

( यां च पृथिवीं च मन्तरा ) यु मौर पृथ्वीके सध्यमें ( यत् व्यचः ) जी विस्तृत अवकाश है, ( तेन ते इसां बार्क प्रति गृह्यामि ) रससे तेरे इस घरको में स्वीकारता हूं। ( यत् जन्तरिक्षं रजसः विमानं ) जो अन्तरिक्षकोकका बीचमें परिमाण है, ( वत् अहं घोवधिभ्यः छद्रं कृण्वे ) वह में खजानोंके किए उदर जैसा स्थान करता हूं। ( वेन तस्मै माणं प्रति गृह्वाभि) उससे उसके किए में इस घरका ब्लीकार करता हूं ॥ १५ ॥

मावायं- प्रजाका पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उच्च स्थानमें स्थिर रहनेवाले बढे कारीगरने इस प्रमाणके बनाया और उपकार्यके लिये अनेक वृक्षोंकी काटा है ॥ १९ ॥

पृक्षोंको काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अग्निको अंदर रखनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये में नमस्कार करता है।। १२।।

घरमें उरपन्न होनेवाले धव घोडे और गौओं के लिये मैं नमस्कार करता हूं। इस घरकी सुदृढ बनाता हूं॥ १३॥ इस घरके अन्दर भनुष्य, पशु और अपि रहते हैं अतः इस सन्तान्युक्त और उपजाक घरके वंधनें की में सुदृढ करता 夏日 98 日

<sup>ं</sup> पृथ्वी खेर युलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है। इसके मध्यभागमें में धनसंप्रह करनेका स्थान करता हूं। इस सजाने हे स्थानके साथ जो घर होगा वहीं में लेता हूं॥ १५॥

ऊर्जेस्व<u>ी</u> पर्यस्वती पृथिन्यां निर्मिता मिता | विश्वातं विश्रेती शाले मा हिंगी: प्रतिगृहतः 11 24 11 चणुरार्वृता पऌदान् वसां<u>ना</u> रात्रींयु शा<u>ला</u> जर्गतो <u>नि</u>वेशनी । १ मिता पृथिन्यां विष्ठसि हरितनींव पद्वतीं 11 80 11 इटेस्य ते वि चूंतास्यपिनद्धमपेर्णुवन् । वर्रुणेन सर्ग्यविज्ञतां मित्रः ग्रातर्व्युव्जित ॥ १८॥ वालां निर्मितां काविभिर्निर्मितां मिताम् । इद्राग्नी रक्ष<u>तां</u> जालामुम्ती सौम्यं सर्दः H 88 11 कुलायेऽधिं कुलायं कीशे कीशः समुंविजतः।

तत मर्ती वि जायते यस्माद विश्वं प्रजायते

॥२०॥ (७)

धर्य- है बाले ! ( ऊर्जस्वती पयस्वती ) तू अब युक्त औं रमपानयुक्त ( पृथिव्या निमिता मिता ) पृथ्वीपर माप किंकर निर्माण की है। तू ( विश्वातं थिभनी ) सब प्रकारके घन्नका धारण करनेवाळी ( मतिगृह्यत: मा हिंसी: ) छेनेवा-छेछा नाश न कर ॥ १६ ॥

( तृंणै: जानृता ) घामसे जाच्छादित, ( पलदान् वसाना ) चटाईयोंसे ढंकी ( मिता घाला ) माप की हुई घाछ (रात्री इव) राष्ट्रीके ममान ( जगत: निवेशनी ) जगत्को आश्रय देनेवाली ( पहुती इस्तिनी इव ) उत्तम पांववाकी हाथिनीक समान (पद्वती पृथिच्यां तिएसि) उत्तम स्तंभोंनाली होकर पृथ्वीपर त् ठहरती है ॥ १७ ॥

( ते इटम्प धापिनवं ) तेरी चटाईसे यंघे हुएको ( धपकर्णुवन् ) जाच्छादित करता हुवा । विचुतामि ) में बांधवा हूं। (वरुगेन समुव्जितां) परुणने जलसे मीधी की हुईको (मित्रः प्रातः ब्युव्जतु ) सर्प संपेरे सीधी धरा। देवे॥ १८ ॥

( महाणा निमितां शाकां ) ज्ञानीने निर्माण किई हुई शाकाको जीरं ( कविभि: मितां निमितां ) कवियोंने प्रमाणसे रची हुई ( शालां ) शालाको ( प्रमृतौ इन्द्रामी (अतां ) शमर इन्द्र और शमि रक्षा करें । यह ( सीम्यं सदः ) सोम-धनस्पतियों-का घर है ॥ १९॥

( कुलाये वाधि कुलायं ) घोमलेपर घोसका जाँर ( कोश कोश: ममुव्जितः ) कोशपर कोश सीधा रसा है। ( वष्र मर्तः विजायते ) वहां मर्त्य उत्पन्न होता है। ( यम्मान् विश्वं प्रजायते ) जिससे सब उत्पन्न होता है।। २०॥

आदार्थ- घरमें सब प्रकारका क्षत्र, रसपानका साधन, जल सादि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणेस बनाया जावे । सब प्रकारका क्षत्र उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥१६॥

इस घरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाइयोंका बेष्टन है, धम रधान प्रमाणेस रखे हैं, इस प्रकारका यह घर मुद्दढ स्तंभोंपर वैसा मुरक्षित रहता है, जिस प्रकार हाथिन सपने चार पावोंपर सुरक्षित रहती है॥ १७॥

यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था. उसीको में पुरंड बनाता हूं। रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके समय सूर्व सरलता का मार्ग दिखाते हैं।। १८।।

भानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है। इसकी रक्षा इन्द्र और आप्न करें। यह घर शान्ति देनेवाला हो ॥ १९ ॥

घोसलेपर घोसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहां पहिले मजलेपरं दूसरा मजला रखा है। इसमें मजुष्यका जन्म होता है, इसीसे मनक्षी उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥

| या द्विषेक्षा चतुंष्पक्षा पट्षं छा या निमीयते ।                                               |            |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|
| अष्टापेश्चां दर्शपक्षां शालां मानस्य पत्नीमुशिर्शर्भे हुत्रा श्रेये                           | 11         | २१   | 11         |
| प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यिहंसतीम् । अग्निहीं १ तरापेश्चर्तस्यं प्रथमा द्वाः        | H          | २३   | 11         |
| इमा आपः प्र भेरास्ययक्षमा यंक्षमनार्श्वनीः । गृहानुप प्र सीदास्यमृतेन सुहाग्निन               | tn         | २३   | 11         |
| मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुमीरो लुपुर्यव। वृष्ट्रिमेव त्वा शाले यत्रकामं भरामसि                | 11         | २४   | 11         |
| प्राच्यां दिशः शालां <u>या</u> नमीं महिस्ने स्वाहां देवेश्यः स <u>्वा</u> ह्येभ्यः            |            | २५   |            |
| दक्षिणाया दिशः शालां <u>या</u> नमी महिम्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्ये                          | 11         | ३६   | 11         |
| प्रतिच्यां <u>दि</u> शः शालांया नमीं स <u>हि</u> म्ने स्वाहां देवेस्यः स <u>्वा</u> ह्ये अ्यः | 11         | २७   | 11         |
| उदींच्या दिशः शालांया नमीं महिम्ने स्वाहां देवेस्यः स्वाह्ये रियः                             | 11         | २८   | 11         |
| ध्रुवायां दिशः शालांया नमीं महिस्ने स्वाहां देवेस्यः स्वाह्ये स्या                            | 11         | २९   | Ħ          |
| कुष्वीयां दियाः शालाया नमी महिक्षे स्वाहां देवेस्यः स्वाह्ये स्यः                             | 11         | ३०   | 11         |
| दिशोदिंशः शालाया नमी महिमने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्यभियः ॥                                     | ₹ <b>१</b> | 11 ( | <b>(</b> ) |

धर्य— [या द्विपक्षा] जो दो पक्षचाली [या चतुष्पक्षा पट्पक्षा निमीयते] और जो चार तथा छः पक्षोंबाली बनायो लाती है, [ जष्टापक्षां दशपक्षां ] छाठ पक्षों तथा दशपक्षोंबाली [ मानस्य परनीं शालां ] प्रमाणसे मापनेबालेद्वारा पालिए शालाका [ गर्मः क्षांसः द्व ] गूरुस्थानमें स्थित छप्तिके समान में [ जाशवे ] क्षात्रय लेना हूं ॥ २९ ॥

हे शाके ! [प्रतीचीनः ] पश्चिमकी ओर सुख करनेवाला में [प्रतीचीं लर्हिसर्ती त्वा प्रीमे ] पश्चिमाभिसुख सडी कीर न हिंसा करनेवाली तुझ शालाके पास में आता हूं। [क्षाग्निः कापः च लन्तः ] आग्नि और जल कन्दर हैं जो [फ्तल्य प्रथमा द्वाः ] यज्ञके पहिले द्वार हैं ।॥ २२॥

[ ह्साः अयक्ष्माः यक्ष्मनाक्षनीः णापः ] ये रोग्रहित, रोगनाक्षक जळ [ प्रभरामि ] कालामें भरता हूं। [ अमृतेन अभिना सह ] जल और अभिके साथ [ गृहान् उप प्र सीदामि ] घरोंके प्रति में साता हूं ॥ २३ ॥

हे शाले ! [नः पार्श मा प्रतिसुचः ] हमपर पाश न छोड, [ गुरुः भारः, रुष्टुः भव ] वडे भार को इलका करने-बाली हो । [ वधूं हव ] वधूंके समान [ त्वा यत्र कामं भरामसि ] तुझे इच्छाके जनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥

[ शालायाः प्राच्याः दक्षिणायाः ] घरकी पूर्व लीर दक्षिण [ प्रतीच्याः उदीच्याः ] पश्चिम और उत्तर [ध्रुवायाः कथ्वीयाः ] ध्रुव और कथ्वे [दिशोदिशः ] दिशा लीर खपादिशाओंके [ सिहन्ने नमः ] महिमाने, लिये नमस्कार हो, तथा [स्वाह्येथ्यः देवेभ्यः स्वाह्य ] उत्तम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [स्वाह्य = सु+क्षाह ] उत्तम प्रशंसा करते हैं ॥ २५-३१॥

सावार्थ — यह घर दो, चार, छः, आठ था दस कक्षावाला होता है, जैसा पेटमें गर्म सुरक्षित रहता है उसी प्रकार में इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूं ॥ २१ ॥

षरकी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमें मनुष्य प्रवेश करें। घर में अग्नि और जल सदा रखा जाते । से ही दो पदार्घ गृहरधाश्रमके यक्तको सिद्ध छरनेवाले हैं। इस प्रकारका घर खदा सुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥

जहाँ रेग दूर करनेवाला पानी होगा, वहाँसे वह घरमें भरना चाहिये। घरमें जल और अग्नि सदा रहने चाहिये। ऐसे घरमें मनुष्य निवास करें ॥ २३ ॥

<sup>8 (</sup> अ. सु. सा. फां. ९ )

भावार्थे— इस प्रदारके घरमें रहनेसे संसारका यहा भार चहुत हरूका होगा । जिस प्रकार कुलवध्दा संरक्षण और पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरकी रक्षा करना चाहिये और इस घरमें उत्तमोत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिये ॥ २४॥,

घरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओं में जो सुंदर दश्यों की महिमा होगी, नसकी सत्कारपूर्वक प्रसम्भता बढानी चाहिये। उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, खाप, अग्नि, वायु, चन्द्र, मूर्य, आदि देवोंकी प्रसम्भता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिये॥ २५-३१॥

## घरकी असञ्जता।

गृहिनर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रवण तथा उत्तम स्वास्थ्यमंपन रखनेका उपदेश इस सूचमें है। घर उत्तम प्रमाणसे निर्माण किया जावे, उसके स्तंम, ऊपरकी लक्षियां, छप्परका लक्ष्योंका सामान स्व गुँदर तथा सुन्यविश्वत होने और सब जोड अच्छे प्रकार मजबूत किये जावें। किसी स्थानपर वमनोरी न रहे। क्योंकि सब घरवालोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर निर्मेर हैं। ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंके क्ष्टोंको दूर कर सक्ता है, परंतु कमनोर और अशक्त तथा बेख्यालसे बनाया गया घर रहनेवालोंका कव माश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा।

सुतार, तर्खाण छौर अन्य कारी नर ऐसे लगाये जावें कि जो संधिस्थानों के। (परंति विद्वान् शरता ) अन्छी प्रकार काटने भौर जो दनेकी कला जाननेवाले हों। बांस, लक्ष्टियां, पास, चटाइयां आदि जो भी सामान घरमें रखनेका अथवा घरपर लगानेका हो वह सब उत्तम, निर्देश और सुरुषवस्थासे रखा जावे।

गृहिनर्माण करनेकी विद्या आनंतेवाले को 'मानपित 'कहते हैं। यह घरके प्रमाण से नकता तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है। इसके लिए प्रमाणों में प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदाया होता है। 'मानपित ' (इंजिनियर) को 'सूत्रधार' भी कहते हैं क्योंकि यह सुत्रमें सबका प्रमाण दिखाता है। इस 'मानपित 'हारा बनाई होनेके कारण इस शालाको 'मान-पत्नो 'कहते हैं, इसका शब्दार्थ ' प्रमाण दर्शनिमें जो कुशल दारीगर है उसके प्रमाणसे इसकी पालना हुई है। " हरएक घरके विषयमें यह सस्य है।

घरमें छोंके टंगे हों और उनपर एतदुम्धादि पदार्थ रखे जांय। यहा ये पदार्थ रखनेसे चूंटियों और चूहोंसे बनते हैं। और इस कारण सारोंग्य देनेवाले होते हैं।

घर ( उदित ) ऊंचे स्थानपर और ऊंचा हो । ठिगना न हों क्योंकि ऊंचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंको नीरोग यना देती है । अतः कहा है कि—

रुदिता शाला चन्वे शं भवति ( म॰ ६ )

'ऊंचा घर शारीरके लिए सुसकारक हाता है।' वैसा ठिगना नहीं होता। घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संच्या हवन करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक लियों के लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालों के रहनेका स्थान, एक धान्यादिका संप्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों। घरकी छतपर सुंदर कपड़ा ताना जावे, जिसमें कमरेकी शोमा बढ़ती है। घरमें रहनेवाल ऐसा कहें कि घरका निर्माण करनेवाला "मानपति।' (इंजिनियर) और बनानेवाले कारीगर दीघे आयुतक जांवित रहें। घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः यनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिर्माणका कार्य करें। खीर घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनाये। केवल वेतनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं घनेगी। यह ते। एक परस्पर प्रेमका विचार है। इसी विचारसे धामके कारीगर और गृहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी बुद्धि जाप्रत रहेगी।

गृक्ष काटनेवाले, विविध लकडियां बनानेवाले, अन्य गृहाययोगी धामान संप्रहित करनेवाले, जोडनेवाले और घरमें रहनेवाले इन सबकी सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः प्राप्तमें इनकी सहकारिता होनी चाहिए। और एकका हित
दूसरेको करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्टित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकडी काटनेवालेको मिले, बह
(तस्मे दात्र नमः) उस लकडी काटनेवाले को नमस्कार करें, वह लकडी काटनेवाले निर्धन ही क्यों न हो, परंतु वह घरके मालिकसे
- मिले तो वह ( शालापतये नमः ) घरके स्वामीको नमस्कार करे । इस प्रकार ये लोग परस्पर सन्मान करें, एक दूसरेका आदर
करें। कोई किसीका निरादर न करें।

यहांतक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोड़ों, गौवों, बैल आदि पशुओंका भी उत्तम प्रकार आदर सरकार करें। इस प्रकार जहां सबका सन्कार होता है ऐने घरमें रहनेवाले मनुष्य उत्तम आनन्दका अनुमव करेंगे, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे। घरके आसपास की शोभा ब्रक्षादिकों से सुंदर दिखाई देवे। और अयत्नसे अधिक सींदर्य बनाया जावे। घरके मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें धन, जेवर आदि रखनेका स्थान—खानेका कमरा—बनाया जावे। (शेवधिभ्यः उदरं) जैसा मनुष्यके शरीरमें पेट बीचमें होता है, अतिसुरक्षित स्थानपर होता है, उसी प्रकार यहां घरके मध्यमें खजानेका कमरा बनाया जावे। घरमें भान्यके स्थानमें सब प्रकार (कर्जः) धान्य, (विश्वाचं) अञ्चक्ती सामग्री संग्रहित की जावे, (पयः) जल, पेय पदार्थ, रसपानके साधन घरमें भरपूर हो। ऐसा घर सब रहनेवाले पारिवारिक जनोंको सुख देता है।

घरके स्तंम ऐथे बलवान हों जैसे हथिनीके पांव होते हैं, क्योंकि इन्हीपर घरका छप्पर आदि रहता है। दूसरा मजला करना हो तो एकके उत्पर दूसरा बनाया जावे, जैसे ( कुलाये आधि कुलाये ) घोसला एकपर दूसरा बनाते हैं और (कोशे कोशः) एक कोश पर दूसरा कोश रखा जाता है। नीचेका स्थान मजबून हो, नहीं तो उत्परके भारसे निचला स्थान दब जायगा। ऐसे उत्तम घरमें मनुष्यका जन्म होवे। सभी प्राणियोंके लिए ऐसे स्थान बनाये जावे। पक्षी भी प्रसूतिके पूर्व उत्तम घोसले निर्माण करते हैं. पशु भी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यह देखकर मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रसूतिके लिए उत्तम स्थान बनाने चाहिये।

घरमें दो, चार,छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते हैं। अंदर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्याके अनुदार तथा उस घरमें होनेवाले कार्योंके अनुसार घर छोटा या बढा होना चाहिए।

नाप्तिक्रान्तरापश्चर्तस्य प्रथमा द्वाः । [ मं २२ ]

''घरमें अप्ति और जल अवस्य रहे,क्योंकि इन्हींसे सब प्रकारके यज्ञ होते हैं।'' कोई अतिथि आगया तो उसकी श्रमपिर हारके लिए कमसे कम जलपान दिया जावे, और शीतनिवारणके लिए आगके स्थान के पास उसकी बिठलाया जावे। ये दो पदार्थ गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुष्यके घरमें अवस्य रहें और इनसे आदरातिथ्य होता जावे। मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—

तृणानि भूमिरुदकं वाक्चतुर्थी च सूनृता ।

एत। न्यपि सर्ता गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । [ मनु ० ६। १०१ ]

" बैठनेके लिए चटाई, मूमि, जल और मीठा भाषण ये चार बातें क्षतिथिके आदरके लिए सजननीके घरमें कभी न्यून नहीं होती।" यहां उदक है। वैदके ऊपरके मंत्रमें जल पीनेके लिए और आग सेकनेके लिए प्रत्येक घरमें अवेद्य रहे ऐसा कहा है। अतिभिक्ते समादरके ये प्रकार ध्यानसे देखने गाग्य हैं। घरमें जल रखना हो तो उत्तम निदीप रखना चाहिये इस विषयमें सूचना यह है—

#### **जयक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः आपः प्रभरामि । गृहान् उपप्रसीदामि । [ मं० २३** ]

"में घरमें ऐवा जल भरता हूं कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जो रोगोंको दूर करनेवाला हो। इस रीतिस में घरकी प्रवन्नता बढाता हूं।" हरएक गृहस्थी ऐवा ही कहे और अपने घरकी अधिकसे अधिक प्रवन्नता करनेका यत्न करें। [वधूं इव ] जैसे लीकी रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य है। यहां वधूकी प्रसन्नता रखना, उसको दृष्टपुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दृष्टांतसे घरकी सुरक्षितताकी बातें भी जानी जाती है। शाला [घर ] भी एक कुलवधु है ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभाके वढानेके लिए प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करनेसे ही [गुरुः भारः लघुः ] संसार का बडा भारी बोझ बहुत हलका हो जाता है।

जहां ऐसे ढंगसे कुलवधुके समान धरकी सुन्यवस्था की जाती है, वहां घरके चारों ओरकी दिशा और अपदिशाएँ प्रसन्न होती हैं, और वहां देवताओंका निवास होनेयोग्य स्थान बनता है। और घरकी महिमा बढ जाती है।

हरएक गृहस्थी अपने घरकी महिमा इस प्रकार बढ़ावे और अपना घर देवताओं के निवास करने योग्य करे स्पीर अपने सिरपरका संसारका बोझ हलका करे।

# ब्ला

#### [8]

#### ( ऋषिः -- त्रवा । देवता-ऋषभः )

माहस्रस्तेष ऋष्यः पर्यस्यान् विश्वां रूपाणि वृक्षणांसु विश्रत् ।

गुरं द्वात्र यर्जमानाय शिक्षंन् वाहींस्पृत्य डासियुस्तन्तुमातांन् ॥ १ ॥

श्रुपां यो अग्नें प्रतिमा बुभूने प्रभः सर्वस्य पृथ्विश्वीने देवी ।

पिता वृत्सानां पर्तिरुव्न्यानां साहस्रे पेष्ट्र अपि नः रुणोतु ॥ २ ॥

पुर्मानन्तर्वान्तस्थितिरः पर्यस्तान् वसोः कर्वन्धमृप्रमा विभित्ति ।

तिमन्द्राय पृथिसिदेव्यानिहुतम्भिद्येहत् जातवेदाः ॥ ३ ॥

पिता वृत्सानां पर्तिरुव्न्यानामश्री पिता संहतां गर्भराणाम् ।

बृत्सो जुराषुं प्रतिष्ठक् पृतिष्ठक् पृतिष्ठवं आमिक्षां वृतं तद् वस्य रेतः ॥ ४ ॥

वर्थ- [माइहा खेपः ] इजारों प्रक्तियोंने युक्त तेजाबी, [पयस्यान् ऋषमः ] दूधपाला येल [बसणासु विश्वा रूपाणि विश्वत् ] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंदी धारण करता हुआ [बाईस्थव्यः उपियः ] बृशस्यतिके संबंधका यह वैल [दात्रे पजमानाय भन्ने शिक्षन ] दान देनेयाले यहमानके दिए भलाईकी शिक्षा देता हुआ [तन्तुं बातान् ] यज्ञे धागेको फैलाता है ॥ १ ॥

[यः अग्रे] जो पहिले [अपां प्रतिमा वसूव ] जलोंके सेघकी उपना हुना करती हैं [देवी पृथ्वी इव ] प्रायेषी देवीके समान [ सर्वरेंस प्रसू: ] सब पर प्रभाव चटानैवाला, [ वरवानां विता ] बर्गोका स्वामी [ कान्यानां पितः ] गौबोंका पति [ नः ] इमें [ सम्बद्धे पोये अपि कृणोतु ] इजामें प्रकारकी प्रश्चिमें करे, रखे ॥ २ ॥

[पुमान् अन्तर्दान् ] पुरुष छपने जन्दर प्राक्ति धारण करनेवाला, [स्थिवरः पयस्वान् ] बढा तूभवाला [त्रराभः वमोः कवन्त्रं विभिन्ति] वैक धनके गरीर मे धारण करता है। [ तं देवयानैः पिथिभिः हुतं ] उस देवयान मार्गोसे समर्पिनको [जातवेदाः श्रीतः इन्द्राय वहतु ] जातवेद अग्नि इन्द्रके किए के जाये॥ ३॥

[बासानां विता] वचींका विता, [बाह्न्यानां पतिः] गांबों हा पति. [अयो ] और [महतां गर्गराणां पिता ] वधे प्रवाहींका पालक, [बासः जरायु ] बचा जा से आकर [ प्रतिधुक् पीयूपः ] प्रतिदिन जमृत का दोहन करता हुना [बामिक्षा घृतं ] दही जीर घी देता हैं [ तत् उ जस्य रेतः ] वह निःसन्देह हमका बीर्य है ॥ ४ ॥

भावार्थ— बैल हजारों शिक्तियोंसे युक्त है। बैल ही दूधवाला है। नीद्योंके तटीपर इसके विविध रूप दीराते हैं। इसका दन करनेसे हित होता है और यहका प्रवार होता है।। १॥

इसकी जलदायी मेघोंकी उपमादी जाती हैं। पृथ्वी देवीपर यह अधिक प्रभावनाला है, यह यछडोंका पिता और गोंबोंका पति है। इससे हमारी हजारों प्रकारकी पूर्ण होती है॥ २॥

यह पुरुष है, इसके अन्दर शक्ति है, यह सामर्थ्यवाला और दूधवाला है। यह धनवा धारण करता है। उस समर्पित हुए को जातवेद अपने इंद्रके लिये देवयानके मार्गों में लेजाता है॥ ३॥ देवानां भाग उपनाह एपोर्डपां रस अपिधीनां घृतस्यं ।
सोर्मस्य भूक्षमंवृणीत श्रुक्तो वृहकाद्रिरमवृद् यच्छरीरम् ॥ ५ ॥
सोर्मन पूर्ण कुछशं विभिष् त्वष्टां रूपाणां जानिता पश्चनाम् ।
श्चिवास्ते सन्त प्रजन्व इह या इमा न्यं प्रस्मभ्यं स्विधिते यच्छ या अम् । ॥ ६ ॥
आज्यं विभातं घृतमस्य रेतः साहसः पोष्ट्रतमे युज्ञमाहः ।
इन्द्रस्य रूपमृष्मो वसानः सो अस्मान देवाः श्चिव ऐतं दुत्तः ॥ ७ ॥
इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाह् अश्चिनोरंसौ भुरुतां मियं कुछत् ।
बृहस्पतिं संभृतमेतमां हुर्ये धीरांसः कुवयो ये मन्तिष्णाः ॥ ८ ॥

[सोमन पूर्ण कळशं विभिषे ] सोमरससे परिपूर्ण कळशका तू घारण करता है। और तू [क्ष्पाणां खष्टा ] रूपोंका बनानेवाला और (पशूनां जिनता ) पशुनोंका उत्पादक है, (याः हमाः ते प्रजन्वः ) जो ये तेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु ) हमारे लिए शुभ हों । हे (स्विधिते ) शल ! (याः अस्मभ्यं नि यच्छ ) जो यहां हैं वे हमारे लिए दें॥ ६॥

( अस्यं घृतं आव्यं ) इसका घी और बाज्य (रेतः विभित्तें ) वीर्यंको धारण करता है। ( साहस्रः पोष.) जो हजारोंका पोषक हैं ( वं उ यर्ज बाहुः ) उसको यज्ञ कहते हैं। ( वृषभः इन्द्रश्य रूपं वमानः ) वैल इन्द्रका रूप धारण करता हुना, हें (देवाः ) देवो ! ( सः दत्तः अस्मान् शिवः बा एत् ) वह दान दिया हुना हमारे पास शुभ होकर प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

( ये घीरासः ) जो घेर्यवाले खोर ( ये मनीपिण: कवयः ) जो मननशील किव हैं वे ( एतं संभृतं बृहस्पतिं छाहुः) इस संमारयुक्तको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य छोजः ) इन्द्रकी शक्ति, ( वरुणस्य बाहू ) वरुणके बाहू, ( धार्श्वनोः असी ) षाश्विदेवोंके कन्धे, ( मरुतां इयं ककुद् ) मरुतोंकी यह कंहिन है ऐसा कहते हैं ॥ ८॥

अर्थ-[एषः देवानां उपनादः भागः ] यह देवोंका समीप रिथत भाग है, [अपां ओपधीनां घृतस्य रसः ] जल का शौषाधियोंका कोर घीका यह रस है, [सोमस्य भक्षं शकः अवृणीत ] यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका [यत् शरीरं बृहत् कादिः अभवत् ] जो शरीर था वही बढा मेघ बना है ॥ ५ ॥

आवार्थ- वछडोंका पिता और गोवोंका पति, वडी जलधाराओंका स्नामी, जन्मते ही अमृतका दोहन करके देता है, तथ दहीं कौर घी देता है, मानो यह इछीका वल है ॥ ४॥

यह दूध देवोंका भाग हैं, यह श्रीविधियोंका रस है, यह सोमरसके साथ पिया जाता है । इसके शरीरकी मेचकी ही जनमा है ॥ ५ ॥

खोनरसंसे भरा हुआ कलश यह घारण करता है, यह गाँ आदिना स्वाच कर्ता, विविध स्वोंका बनानेवाला है, इसके सन्तान हमें कल्याणदायी हों, शक्ष इनकी रक्षा करके हमें देवें ॥ ६ ॥

यह घी, और वीर्थ घारण करता है, हजारों प्रकारकी पुष्टि देता है अतः इसकी यश कहते हैं। यह इन्द्रका रूप धारण करके दमारे लिए शुस होवे ॥ ७ ॥

जो धैर्ययुक्त विव और ज्ञानी हैं वे इसकी देवताओंकी शक्तियोंसे युक्त मानते हैं, इसमें वृहस्पति, इन्द्र, वहण, आधिनी महत् इनकी शक्तियां हैं ॥ ८ ॥

दैवीर्विद्यः पर्यस्वाना तेनोषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः । मुहस्रुं स एकंपुखा ददाति यो त्रीसूण ऋष्यमांजुहोति 11911 बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वधुर्वायोः पर्यात्मा त आर्भृतः । अन्तरिक्षे मनसा त्वा जहोमि वाहिष्टे चावापृथिवी उमे स्ताम् 11 80 11(9) य इन्द्रं इव देवेषु गोष्वेति विवार्वतत् । तस्यं ऋषुमस्याङ्गानि ब्रुह्मा सं स्तीतु भुद्रया ११ पार्थे अस्तामनुंमत्या भगस्यास्तामन्वृजी। अ्टीवन्तावन्नवीनिमुत्रो ममुतौ केर्न<u>ला</u>विति ॥ १२ ॥ भुसद्सिदादित्यानां श्रोणी आस्तां वृहस्पतेः । पुच्छं वार्तस्य देवस्य तेनं धृनोत्योपंघीः 11 83 11 गुद्दां आसन्त्सिनी<u>वा</u>ल्याः सूर्<u>योया</u>स्त्वचंमबुवन् । बुत्थातुरंब्रुवन् पुद ऋष्मं यदकेल्पयन् 11 88 11

षर्य—त् (पयस्वान् दंवीः विद्याः वा तनीपि) दूवगला दिव्यगुणी प्रमाको उत्पक्ष करता है। ( त्यां हन्द्रं ) तुझे हन्द जीर ( स्वां सरस्वन्तं आहुः ) सारवाला कहते हैं ( यः बाह्मणः ) जी बाह्मण ( ऋषमं का जुद्देति ) घेलका दान करता है ( सः एकमुखाः सदयं ददाति ) वह एक स्थानपर मुख करता हुजा हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

( ब्रुद्द्पितिः सविता ) ब्रुद्द्द्पिति झीर स्विता ( ते वयः द्र्यां ) तेरी आयुक्ता धारण करते हैं। ( ते झारमा ) तेरा झारमा ( स्वप्दुः वायोः परि भाभृतः ) स्वष्टा झीर नायुमे परिपूर्ण है। ( मनसा स्वा धन्तरिक्षे जुद्दीमि ) मनसे तुझे अन्तरिक्षमें झपेण करता हुं, ( उमे चात्रापृथिवी ते विदेः साम् ) दोनों घुळोक झीर भूकोक तेरे झामन हों॥ १०॥

( देवेषु इन्द्रः इव ) देवोंमें जैमा इन्द्र वैसा ( य गोषु विवादत् गृति ) गाँशोंमें शब्द करता हुना चलता है। ( तस्य ऋषभस्य संगानि ) उस पैलके भंगोंको ( भद्रया ब्रह्मा संस्तातु ) प्रशंसा शुभवाणीसे ब्रह्मा करे॥ १८॥

(पार्श्वे सनुमत्याः झास्तां ) दोनों पासे अनुमितिके हैं, (अनुबूजों भगस्य झास्तां ) पसिल्योंके दोनों भाग भगके हैं, (मित्रः अनवीत् ) मित्रने कहा कि (अष्टीवन्तों देवलों एतों मम इति ) दो घुटने देवल मेरे हैं।। 1२ ह

( ससद् कादित्यानां भासीत् ) पृष्ठवंशका कान्तिम भाग कादित्योंका है, ( श्रीणी बृहरपनेः कारगां ) क्रहे बृहस्पतिके हैं, ( पुरुष्ठं वातस्य देवस्य ) पुरुष्ठ वायु देवका है, ( तेन भोपधीः धूनोति ) उससे क्षीपधियोंको हिलाता है ॥ १३ ॥

( गुदाः सिनीवाल्याः भासन् ) गुदाभाग सिनीवालीके हैं, ( त्वचं सूर्यायाः अनुवन् ) त्वचा सूर्यंत्रभाकी है, पैसा कहते हैं। ( पदः उत्थातुः अनुवन् ) पर उत्थाताके हैं ऐना कहा है, ( यत् ऋपमं अकलपयन्) इस प्रकार वैलकी कल्पना विद्वानीने की है ॥ १४ ॥

भावार्थ — यह दूध देनेवाला बैल उत्तम प्रजा उत्पन्न करता है, उसको सारवान् इन्द्र कहते हैं। जो बलका समर्पण किना है ससके समर्पण

यृहस्पति और सिवताने उसकी आयुका धारण किया है। स्वधा और वायुका सत्त्व इसमें है। इसका मनसे सन्तिरिक्षमें समर्पण करनेसे भूमिपर और आकाराके नीचे यह रहता है।। १०॥

जैसा देवोंमें इन्द्र वैद्या यह वैल गावोंमें है। ज्ञानी ही इसके अवयवोंके महत्त्व का कथन कर सकता है।। १९॥ इसके अवयवोंमें अनुगति, भग, मित्र, आदिख, वृदस्पति, वायु आदि देवताओंका अधिष्ठान है।।१२-१३॥

| कोड असिन्जामिशंसस्य सोमस्य कुलशो धृतः ।                       |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------|----|----|----|
| देवाः संगत्य यत् सर्वे ऋष्मं व्यक्तंल्पयन्                    | 11 | ¢4 | 11 |
| ते इहिंदा: सुरमांये कूर्मेश्यो अद्धुः शुफान् ।                |    |    |    |
| <b>ऊर्चध्यमस्य</b> <u>क</u> ीटेश्यं: श्रनुर्तेश्यो अधारयन्    | IJ | १६ | 11 |
| शृङ्गिभ्यां रक्षे ऋषुत्यवंति हन्ति चक्षुंपा ।                 |    |    |    |
| शुणोति संद्रं कणीभ्यां गयां यः पातिर्घन्यः                    | 11 | १७ | 11 |
| शत्याजं स यंजते नैनं दुन्वन्त्युमर्यः ।                       |    |    |    |
| जिन्वनितु विश्वे तं देवा यो बांखण ऋष्यममाजुहोति               | 11 | १८ | 11 |
| <u>ब्राह्म</u> णेस्यं ऋष्मं दुऱ्या वरीयः कृणुत् सर्नः ।       |    |    |    |
| पु <u>ष</u> ्टिं सो अ्टन्या <u>नां</u> स्वे गोष्ठंऽवं पत्रयते | 11 | १९ | H  |
|                                                               |    |    |    |

धर्थ- [कोड: जामिशंसस्य जासीत्] गोद जामिशंसकी थी, [कलश: सोमस्य एतः] कलश सोमका धारण किया है, इस प्रकार [ सर्वे देवा: संगत्य ] सब देव मिळकर [यत् ऋषमं व्यक्तत्वयन्] बेलकी कल्राना करते रहे ॥ १५॥

[ कुष्टिकाः सरमाये ते अद्धः ] कुष्टिकोंको सरमाके लिए वे धारण करते रहे। कौर [शकान् कूर्मभ्यः ] खुराँको एक्छुओंके लिए धारण करते रहें। [सस्य ऊवध्ये] इसका लपङ्ग अन्न [ स्वतिभ्यः कीटेभ्यः शधाग्यन् ] कुत्तेके साथ रहनेवाले कीटोंके लिए रख दिया ॥ १६ ॥

[ यः लम्न्यः गवां पतिः ] जो गाँवोंका इननके अयोग्य पित अर्थात् वैल है, वह [ कर्णाभ्यां भद्रं श्रणोति ] कानों से कल्याणकी वार्ते सुनता है, [ श्रंगाभ्यां रक्षः प्रति ] सीगोंसे राक्षसोंको हटा देता है और [ चक्षुपा अवर्ति हन्ति ] आंखसे अज्ञालको नष्ट करता है ॥ १७ ॥

[यः ब्राष्ट्रांण ऋषभं धाजुदोति ] जो ब्राह्मणोंको बैक समर्पण करता है (तं विश्वे देवाः लिन्बन्ति ) उसको सम देव तृस करते हैं। (सः शतयानं यनति) वह सेंकडों यानकों द्वारा यज्ञ करता है और (एनं जञ्चयः न दुन्वन्ति ) इसको अझि कप्ट नहीं देते॥ १८॥

( प्राप्तणेश्यः ऋषमं दश्या ) बाह्मणोंको छैक देकर जो धपना ( मनः वरीयः कृणुते ) मन श्रेष्ठ यनाता है। ( सः स्वे गोधे ) बह अपनी गोशालामें ( अध्न्यानां पुष्टि क्षव पद्यते ) गौओंकी पुष्टि देखता है।। १९॥

सरमा, कृमें, खनतिं, किमी आदिके लिए इसके कुष्ठिका, खर, और अपाचित् अन्नभाग रखे हैं ॥ १६ ॥

· बैल गौका पति है। वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता है, सींगोंसे शत्रुओंको इटाता है और आंखसे अकालको दूर करता है।। १७॥

जो माद्यापको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हैं। वह सैंकडों प्रकारक वाजकों द्वारा यह करता हुआ अप्रिके भयसे दूर रहता है ॥ १८॥

जो बाह्मणोंकी यैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपना गाशालामें बहुत गांवें पुष्ट हुई हैं, इसका अनुभव करता है। १९॥

सावार्थ — सिनीवाली,स्र्येत्रभा,उत्थाता,जामिशंस,सोम इन देवताओं के लिए कमशः गुदा, त्वचा, पैर,शोद, इलका ये इसके अवयव माने गये हैं । इस तरह सब देवांने इस देलके विषयमें कल्पना की है ॥ १४–१५॥

गार्वः सन्तु प्रजाः सन्त्वथी अस्तु तन्व्वलप्।
तत् सर्वेमर्ज मन्यन्तां देवा ऋंपभद्रायिने ॥ २०॥
अयं पिर्णान् इन्द्र इद् र्षि दंघातु चेत्नीम्।
अयं धेतुं सुदुघां नित्यवत्सां वर्णं दुहां विपृथ्वितं परो दिवः ॥ २१॥
पिशर्क्षरूपो नमसो वंयोधा एन्द्रः धूष्मी विश्वरूपो न आर्गन्।
आर्थुर्श्मम्युं दर्धत् प्रजां चं रायश्च पोषेर्यम नंः सचताम् ॥ २२॥
उपेहोर्पपर्चनास्मिन् गोष्ठ उपं पृञ्च नः। उपं ऋष्मस्य यद् रेन् उपेन्द्र तवं वीर्यप् २३
एतं वो युवानं प्रति दश्मो अत्र तेन कीर्डन्तीश्चरत् वश्राँ अर्चु।
मा नौ हासिष्ट जनुपां सुभागा रायश्च पोषेर्यभ नंः सचध्वम् ॥ २४॥ (२४)

॥ इति द्वितीयोचुवाकः ॥

षर्थ- ( गावः सन्तु ) गोंवें हों, (प्रजाः सन्तु ) प्रजाएं हों, ( शधो तत्वळं धस्तु ) शौर शारीरिक गळ हो । ( तत् सर्वे ) यह सब ( ऋषभदायिने ) वैळ देनेवाळेके क्रिये ( देवाः अनुमन्यन्तां ) देव अपनी अनुमितिके साथ देवें ॥ २० ॥

( धर्य पिपान: इन्द्र: इत् ) यह पुष्ट इन्द्र ( चेतर्नी रिथ दधातु ) चेतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा ( धर्य ) यह इन्द्र ( सुदुर्घा ) उत्तम दोहने योग्यं ( नित्यवासां ) यछडोंके साथ उपस्थित, ( यशं दुहां ) वशमें रहकर दुहने योग्य, ( विपक्षितं धतुं ) झानयुक्त धतुको ( पर: दिवः ) श्रेष्ठ युलोकके परेसे धारण करे ॥ २१ ॥

( पिशंगरूपः ) लाल रंगवाला, ( नभसः ) धाकाशसे ( पेन्द्रः शुप्मः ) इन्द्रके संबंधी यल धारण करनेवाला ( विश्वरूपः वयोधाः नः धागन् ) समस्त रूपोंसे युक्त धारण करनेवाला इमारे पास धागया है। वह ( धायुः प्रजां च रायः च ) धायु, प्रजा धौर धन ( धरमभ्यं द्वत् ) हमारे लिए धारण करता हुवा ( पोर्पः नः धमिसचन्तां ) पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

( इह अस्मिन् गोष्ठे ) यहां इस गोदाालामें ( उप उप पर्चन ) समीप रहा जीर ( नः उपपृद्ध ) हमें प्राप्त हो । ( ऋष्मस्य यत् रेतः ) बृपभका जो वीर्य है, हे इन्द्र । ( तब वीर्य टप ़े वह तेरा वीर्य हमारे पास छाजावे ॥ २३ ॥

( पतं युवानं वः प्रतिद्धाः ) इस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, ( बत्र तेन की उन्तीः घरष ) यहां उसके साथ खेलवी हुई विचरो और ( वशान् धनु ) ह्विलत स्थानोंके प्रति जानी । हे ( सुभागाः ) भाग्ययुक्त गीवो ! ( जनुषा मा हासिष्ट ) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, ( च पोपं: रायः ) पुष्टिवींके साथ रहनेवाले धन ( नः निमस- घध्वं ) हमें दो ॥ २४॥

मावार्थ-वैलका दान करनेवालेको देवोको धनुमतिसे गौवें मिलतों,प्रजा होती। धौर दारीरका यल भी प्राप्त होता है।१०॥ यह प्रभु चैतन्ययुक्त गोरूपी धन हमें देवे। यह धुलोकके परेसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, निल्य बस्रहेको वाध रखनेवाली, विनाकष्ट दूध देनेवाली और स्वामीको पहचाननेवाली हो।। २१॥

आकाशके पाससे बैल ऐसा आया है कि जो लाल रंगवाला, बलवान, अनेक रंगींसे युक्त, अनको देनेवाला है। यह हमें आयु, प्रजा और धन हमारे लिए देवें और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे। इस बैलका जो बल है वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो।। २३।। इन गोंबोक्षे पास हम इस बैलको घर देते हैं। इसके साथ ये गोंवें खेलें, कूरें और विचरें। जहां चाहे वहां घूमें। गौंबें हमारा त्याग न करें, हमारे पास रहें। पुष्ट हों और हम सबको पुष्ट करें।। २४॥

## वैलकी महिमा।

इस सूक्तमें बेलको महिमा वर्णन की है। उत्तमसे उत्तम वैलका घरमें पालन करनेसे कितने लाभ होते हैं इसका वर्णन इस सूक्तमें पाठक देखें-

साहसस्वेषः ऋषमः पयस्वान् । (मं० १)

'हजारों तेजोंसे और बलेंसे युक्त यह वेल है, और यह (पयस्वान्) दूध देनेवाला है। "पाठक यहां आखर्य फरेंगे कि बैल दूध देनेवाला किम प्रकार हो सकता है ! प्रथम और तृतीय मंत्रमें इस बेलको (पयस्वान्) दूधवाला कहा है। अतः इस वर्णनमें कुछ हेतु है। जैसा बैल होता है वैसा उसमें गौहप संतितमें दूध न्यूनाधिक होता है। अर्थात् गौमें दूध उरपन्न करनेकी शक्ति वैलपर निर्भर है। कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पदा करते हैं और कई जातिके बैल विशेष दूध देनेवाली संतान उरपन्न करानेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौनों साथ उस जातिका बैल रखना चाहिये कि जो अधिक दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गौनें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए। अर्थात् कम दूध देनेवाली जातिका हो। ऐसी गौनें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए। अर्थात् कम दूध देनेवाली जातिके दूध देनेवाली गौकों कसाथ कदापि नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे उरपन्न होनेवाली गौका दूध घट जायगा। अतः २४ वें मंत्रमें कहा है—

एतं वो युवानं प्रतिदश्मः तेन अत्र कीडन्तीश्चरत वशॉ अनु ॥ ( मं॰ २४ )

"इस युवा बैलको गोवोंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये ही गोवें खेलें और इए प्रदेशमें विचरें। " अर्थान् यह फलानी जातिका बैल है भीर ये फलानी जातिकी गौवें हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं। इस संबंध से विशेष प्रश्ति संतान पैदा होगी। इस प्रकार गीओं में भी किसी गौका किसी बैलके साथ संबंध होना इए नहीं है। विशेष जातिकी गौके साथ विशेष जातिके बैलका ही संबंध होना ष्रभीए है। गौवों में जातिका संकर कदापि होने देना युक्त नहीं है। यदि भिन्न जातिमें संबन्ध होना है तो उच्च जातिवाले नरके साथ संबंध हो और नीच जातिवाले नर के साथ संबंध न हो। यदे दृध वढानेकी इच्छा हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैलके साथ गौका संबंध हो, यदि बाहक शक्तिवाले बैल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो उत्तम बाहक शक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो। गौओं के अंदरकी उपजातियों भी रक्षा करना योग्य है और संतान विशेष जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये। जातिसंकर होनेसे गुणोंकी न्यूनता होती है और जातिकी शुद्धता रहने गुणों- का संवर्धन होजाता है। इस स्क्तमें इस तरह गौओं की जातियोंकी रक्षा करके अथवा अगुलोम संबंध उच्च नरके साथ संबंध रखके गऊओं का संवर्धन करनेका उपदेश है और यह उपदेश देनेके लिए बैलके रेतमें दूध बढानेका गुण है। यह बात कही है। इसका विचार पाठक करें। अस्तु यह बैल-

वक्षणासु विश्वा रूपाणि विश्रत्। (मं॰ १)

" नदीके किनारोंपर यह बैल अपने विविध रूपोंको धारण करता है।" अर्थात् यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है और गौवोंमें विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता है। यदि यह खा पी कर पुष्ट न बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा। इसलिए सांडको वडा पुष्ट बनाना चाहिये। इस प्रकारका—

डिस्यः तन्तुं भातान् (सं०१)

" अपने प्रजातन्तु कें। फैलाता है। " अर्थात् गौबोंमें गर्भाषान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है। यही रीति है कि जिससे गौवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हैं। ऐसे उत्तम जातिक बैल-

दात्रे भद्रं शिक्षन्। ( मं॰ १ )

" दाता के लिए कल्याण देते हैं।" जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल ष्ठाचार्योंको दान देता है उसका कल्याण होता है। अर्थात आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, जतः उनके आश्रमोंम अधिक दूध देनेवाली गीवें रहीं, तो वहांके ब्रह्मचारी दूध पीकर पुष्ट रह सक्ते हैं। अतः ऐसे उत्तम बैल और उत्तम गीवें ऐसे आवार्यों को देना कल्याणपद है। इस सूक्तें इस प्रकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की है—

५ ( अ. सु. मा. कां. ९ )

सहस्तं म प्रक्रमुखा ददाति यो बाह्मण ऋषभमाजुदोति। ( सं० ९ ) जिन्दान्ति विश्वे तं देवा यो बाह्मण ऋषभमाजुदोति॥ ( मं० १८ ) बाह्मणेश्य ऋषमं दस्ता वरीयः कृणुतं मनः॥ ( मं० १९ ) तरसर्वमसुमन्यन्तां देवा ऋषभदायिने॥ ( मं० २० )

जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मण को बेल समर्पण करता है वह एक रूपमें डजारों दान करता है। उसकों सब देव संतुष्ट करते हैं जो ( ब्राह्मणे ) ब्राह्मणक घरमें बेलका समर्पण करता है। ब्राह्मणोंकों बेल दान देकर मन श्रेष्ट बनाता है। जो बेलका दान करता है उसके लिए सब देव अनुकृत होते हैं ॥''

विद्वान,शानी,मदाचारी आचार्यजीको उतम बैल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है। इसका तास्पर्य पूर्व स्थानमें जैसा बताया है वैमा ही समझना चाहिये। यही विषय महाभारतमें निम्न:लिप्ति रीतिसे रपष्ट लिया है—

> दस्वा धेतुं सुन्नतां कांस्यदोहां कल्याणवरसामपलायिनी च । यावान्ति नेमाणि भवन्ति तस्यास्तावहर्षाण्यवतुने न्द्रभंलोकम् ॥ ३३ ॥ तथाऽनङ्वाहं बाह्यणेभ्यः प्रदाच दान्तं धुर्यं चलतन्तं युवानम् । कुलावृजीव्यं वीर्थनन्तं चृदन्तं सुङ्क्ते लोकान्तम्मितान्धेनुद्र्य ॥ ३४ ॥ वोषु क्षान्तं गोणरण्यं कृतकं वृत्तिग्लानं ताद्दरं पात्रमाहुः। वृद्धे ग्लाने तंत्रमे वा महाहें कृष्यर्थं वा होम्यहेतोः प्रसृत्वाम् ॥ ३५ ॥ गुर्दर्थं वा वाकपुष्टवाभिषङ्कां गां वै दातुं देगवालोऽवितिष्टः।

> > ग० सा॰ जनुशा॰ स॰ ७१

" दान करनेके लिए गों ऐसी हो कि जो उत्तम स्वशादयाल), यह कारय के वर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके पछड़े उत्तम होते हैं, जो न आगती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिए योग्य चेल जोबा होनेवाला, उत्तम यलवान, युवा, गीर्यवान, वहे जारीरवाला हो । ऐसे विलय दान करनेवालेको स्वर्गलाभ होता है । गों ऐसे विहान्को देनी वाहिये कि जो गोंका सक्त हो, गोंपालक हो, गोंके विषयमें कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । शुक्रजीको शिष्ण उत्तम गों दान देने । " इस रीतिसे महा- भारतमें गों दान और वृत्तम दानका विषय कहा है । हरएक ब्राह्मण गोंका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें गढ़ा भारत और अधववेदके स्क्रॉम वहुत नियम हैं, उनका दिचार पाठक अवह्म करें—

धतद्वृत्ताय पापाय लुट्यायानृतवादिने । दृष्यक्वयव्यपेताय न देया गीः क्ष्यंचन ॥ १५ ॥ भिक्षवे यहुपुत्राय श्रोत्रियायादितास्रये । दृष्या दृश्यायां दादा कोक्षानाःगोत्यनुतामान् ॥ १६ ॥

त्र भार बनुशार सर ६९

" दुराचारी, पापी, लोसी, शसरबसापणी, हरबद्धव्य न करनेदालेकी कभी मी दान देनी नहीं चाहिये । मिद्रापर भीविद्धा निर्वाह करनेदाला, बहुन पुत्रवाला, बेद्धानी, अभिहोत्री ने गोदार करनेसे रदर्गप्राप्त होता है। ' एस प्रकार महाचारतर्घ स्कृत है। यह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान सवाचारी जायार्थ है। यह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान सवाचारी जायार्थ है की ना करना योग्य है। केनल द्वादार मं उरण्य होनेसे में दान लेनेदा अधिकारी नहीं हो मदता। तथा अधर्विद्याह जो क्षा है कर भी एडा देखिये—

चो एदावि शतौदनाम् । अधर्व १०१०।५,६,१० हाहरोष्यो वर्षा दण्या नर्वाहोकानसमञ्जूषे ॥ सर ६०१००।६६ सापी देवीर्मधुमकीपृत्तक्षयो सहामा एगोर् म प्रथनसादनारि ॥ " शतीदना गौका दान करता है। ब्राह्मणोंको वशा गौदान करनेसे सब श्रेष्ठ लेकोंकी प्राप्ति होती है। ब्राह्मणोंके हाथोंपर दान का उदक पृथक् पृथक् छोडला हूं अर्थात् दान करता हूं। '' इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि ब्राह्मणोंको गौदान करना चाहिये। यहां विचार करना चाहिए कि कौनसे ब्राह्मणको इस प्रकार गौका दान करना चाहिये। निम्नालिखित मंत्रोंसे इसका उत्तर सिलता है—

शिरो यज्ञस्य यो विधात्स वशां प्रतिगृह्णीयात् । य एवं विद्यात्म वशां प्रतिगृह्णीयात् ॥ य एवं विदुषे वशां द्रषुस्ते गताश्चिदिवं दिवः ॥ सा वशा दुष्पतिग्रहा ॥

अथर्वे । १०।१०।२;२७;३२;२८

" जो यक्षके सिरको अर्थात् मुख्य मागको ठीक प्रकार जानता है वह गौका दान छेवे। जो इस ज्ञानसे युक्त है वह गौका दान छेवे। जो इस प्रकारके ज्ञानीको गौका दान करते हैं वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं। अन्योंको अर्थात् जा इस ज्ञानसे युक्त नहीं हैं उनको गौका दान नहीं छेना चाहिए।"

इन मंत्रोंमें विशेष ज्ञानी आरमनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है। इसलिए ब्राह्मणको गौदान करने नेमें कोई पक्षपात नहीं है। जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकाँको ज्ञान देता है और जो धर्म की मूर्ति है, उसको उत्तम गौओंका दान करना योग्य है। ब्राह्मण जातिमें उसक पाणी मनुष्योंको कदापि गौओंका दान करना योग्य नहीं है। गौके और बैलके दानके विष यमें यही समान उपदेश है।

#### अपां यो अप्रे प्रतिमा बसूव प्रभू: सर्वस्मै पृथिवीव देवी । [ मं॰ २ ]

" बैलको उपमा केवल मेघकी है, यह सबहा प्रमु है कीर देवी पृथ्वंके समान यह सबका उपकारक हैं" जिस प्रकार जल रान करनेसे मेघ सबको जीवन देता है और अन्न देनेके कारण पृष्टिका हेतु होता है, उस प्रकार बैल भी अन्न उत्पन्न करता है, इषीका साथक है और गीके द्वारा अमृत क्षी जीवनर से देता है। इसालिए मेघ और बैल समानतया उपकारक हैं। अतः बैलको वेदमें मेघोंकी उपमा दी है। यह बैल हमें

#### साहके पोवे अपि नः कृणोतु। [ मं॰ २ ]

ा हजारों प्रकारकी पुष्टिमें रखे। '' अर्थात् हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने। इनके आगे मंत्र ३ और ४ में बैलके गुणिका उत्तम वर्णन है वह अति स्पष्ट है। पंचम मंत्रमें [सोमस्य भक्षः] सोमका अन्न बनानेका वर्णन है। सोमरसके साथ द्ध मिलानेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र बेदमें कई स्थानोंमें कहा है। उसी सोमके अन्नका यहाँ उल्लख है। [मोपधीनां रसः] औषधि- योंके रसके साथ गायका दूध पीनेकी यह वैदिक रीति यहां देखने योग्य है। बैलके कारण गोंमें दूध उत्पन्न होता है, इसिलए इस पेयका हेतु केल है ऐसा यहां कहा है, वह बात युक्तियुक्त है। यह बैल-

#### सोमेन पूर्ण कलशं विभवि। [ सं० ६ ]

'' सोमरससे भरे हुए इन्हरू सारण करता है। '' यह अमृत रसका कलश गौका स्तन या ऊथ हे जिनमें विपुल दूध रहता है। गायका दूध भी सोमशक्तिसे युक्त होता है, यह सोमशक्ति सोमादि शुद्ध वनस्पतियोंके भक्षणसे गौमें उत्पन्न होती है। इस रीतिसे देखा जाय तो गौ सोमरसका कलश धारण करती है और यह बैल गौके अन्दर इस सोमरसका धारण करता है, यह बात स्पष्ट होजाती है। इस प्रकार यह सोमरसका आधार बैल—

#### इन्द्रस्य रूपं वसानः [मं ७]

" इन्द्रके रूपको धारण करनेवाला है । " यह बैल इन्द्रकी शन्तिको अपने अन्दर धारण करता है, इसीलिए इसको-

बाज्यं विभिर्ति पृतमस्य रेतः साहस्रः पोषस्तमु यज्ञमाहुः । [ मं० ७ ]

" घोका घारक, वीर्यका स्थान कीर हजारों प्रकारकी पुष्टियां देनेवाला कहते हैं।" विचार करनेपर पाठकोंकी इस बातचा अनुभव अवस्य मिलेगा। यदि यह बेल गीमें दूभ अधिक उत्पन्न करने हा हेतु है, तो यहाँ घी थीर वीर्यका वर्षक भी निश्चयमें है, क्योंकि जो दूधना बढ़ानेवाला है वही वीर्यका बर्धक मी निश्चयमें है, क्योंकि जो दूधना बढ़ानेवाला है वही वीर्यका बढ़ानेवाला होता है। गाँक दूधना बैंग्य अंशोंमें ( एकृत् शुक्कर स्वादु ) द्याप्त बढ़ानेवाला कहा है। एजारों अन्य उपायोंमें जो गरीरका पेंग्यण होता है वह इस अनेले गीके दूधमें हो मकता है। यह सामर्थ्य गायक दूधमें है। गीवा और विलक्ष इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यक्षय वर्णन इस स्कृत खोग किया है। इसके हर-एक अवश्वन देवताका अंश है यह वर्णन है रानेसे गौका और विलक्ष गरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है। माना गीका इस देवताओंका सत्त्व है। यह पाठक विचार करें कि वेदने गाँके दूधका जो इनना माहात्म्य वर्णन किया है यह इशिर्यक विदिक्षमीं लोग गायका ही दूध पिये शीर गायका ही घी आदि सेवन वर्षे। स्टूम वा दूध वर्मा न पियें।

१० वें मंत्रमें कहा है कि यह बैल मीगोंगे राक्षसीका नादा करता है और आयंग्र अदालका नात करता है। यदापि यह आ— लंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है। बैलक मानव जातिपर इतने अनंत उपवार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंगव है। राक्षस नावक बैलका वर्णन अतपथ बागाणमें इस प्रकार आता है—

> मनोई वा ऋषभ खाम । तम्मिन्नसुरक्षी मपत्नक्षी बादमविष्टास । तस्य इ श्वसथाव्यवयादमुररअसानि मृष्यमानानि यन्ति । तं द्वासुराः समृद्धिरे पापं यत नोऽयमुषभः मधते कथं न्विमं दश्नुणांमति ॥ ज्ञा० ॥ १

'' मनुका एक बैल था, उसमें अधुरों और अपनीं भी नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके थाउसे असुर और सुझस मर्दित होते हुए नष्ट हो जाते थे। वे अगुर मिल धर विचार करने लगे कि, ' यह बैल वटा पापी है, इसका कैसा नाश करें '' इरगादि। यह सम वर्णन आलेकारिक हैं। दसमें यहां इतना ही लेना है कि वैलमें अमुरनाशक शक्ति हैं।

9८ वें मैत्रमें बाह्मणकी बैल दान करनेका महस्य पुनः उदा है। यह एक टान मेक्टों दानोंके समान है यह स्थन भी विशेष मननीय हैं। आगेके तीन मैत्रोंमें बैलके दानका महस्य वर्णन किया है, इस विषयों इसमें पूर्व बहुत लिखा गया है। इस प्रशर अन्तिम तीन मैत्रोंमें बेलकी ऐन्ही बाक्तिका वर्णन हैं, ऐसे बैल गीवोंके साथ रखनेका उपदेश आन्तिम मंत्रमें किया है। ये सब विचार गो और बैल का महस्य वर्णन कर रहे हैं। पाठक इन यब उपदेशोंका महस्य जानकर, आर बैलका अपने घरमें खागत करें और उनसे विशेष लाभ उठावें।

# पञ्चोद्न अज ।

[ ५ ] ( ऋषि:- भृगुः । देवता-पञ्चौदनोऽजः )

(१)

आ नेयैतमा रंभस्व सुकृतां लोकमिष गच्छतु प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाक्रमा क्रमतां तृतीर्यम् ॥१॥ ह्न्द्रांय भागं परि त्वा नयास्यस्मिन् युत्ते यर्जमानाय सूरिम् ।

ये नी द्विपन्त्यनु तान् रंभस्वानांगसो यर्जमानस्य वीराः ॥२॥ प्र पुदोऽचं नोनिष्धि दुर्श्वरितं यच्चाचारं चुद्धैः चुफैरा क्रमतां प्रजानन् ।

तीर्त्वा तमांसि बहुधा विपञ्यं त्रजो नाक्रमा क्रमतां तृतीर्यम् ॥३॥

भर्य-- ( एतं भानय ) इसको यहां ला भौर ऐसे (भारभस्व ) कर्मोंका प्रारंभ कर कि जिससे यह ( प्रजानन् ) मार्गको जानता हुझा ( सुकृतां लोकं अपि गच्छतु ) सन्कर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे । मार्गर्मे ( महान्ति तमांसि भहुधा तीर्त्वा ) बढे अंधकारोंको बहुत प्रकारसे तरके यह ( अजः तृतीयं नाकं भाकमतां ) अजन्मा नीसरे स्वर्गधामको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

( मस्मिन् यज्ञे ) इस यज्ञमें स्थित ( इन्द्राय यजमानाय भागं सूरिं त्वा ) इन्द्र कौर यजमानके लिए भागभूत बने तुझ ज्ञानीको ( परि नयामि) सब भोर लेजाता हूं। ( ये नः द्विपन्ति ) जो दमाग द्वेष करते हैं ( तान् अनुरभस्य ) उनको नाक करना मारंभ कर । मौर ( यजमानस्य वीरोः अनागसः ) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापरदित हों ॥ २ ॥

(यत् दुःचरितं चचार ) जो दुराचार इसने किया होगा, वह सब (पदः प्र अन्न नेनिग्धि) इसके पांवसे घो ढाल । इसके पश्चात् यह ( शुद्धेः शफैं: प्रजानन् क्षाक्रमतां ) शुद्ध पांवोंसे मार्गको जानता हुना चल्छे। (विपश्यन् तमांसि वहुधा तीर्त्वा) देखता हुना खंधकारोंको वहुत प्रकार से तरके, (क्षजः) यह क्षजन्मा ( तृतीयं नाकं क्षाक्रमतां ) तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त करे॥ ३॥

भावार्य-इसको यहां ले अत्भी, ग्रुभ कर्मीका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गकी जान लो, और सत्कर्म करनेवाले जहां जाते हैं उस स्थानको प्राप्त करो । मार्गमें बड़े अन्धकारके स्थान लगेंगे, उनको लांघना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा परम उच अवस्थाको प्राप्त है। १ ॥

इस यशमें तुझे सब ओर के जाता हूं। तू ज्ञानी बनकर प्रभुके लिए आत्मसमर्पण दर और यज्ञकर्ताके साथ समभागी बन । जो देष करेंगे उनको दूर दर । इस तरह यज्ञकर्तांके कार्यभाग निष्पाप वनें खीर कार्य करें ॥ २ ॥

पूर्व समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उसको घो खाल, आगे शुद्ध पांवोंस अपना यार्ग आक्रमण कर । चारों ओर मार्गको देख, सब अंघकारोंको लांघ कर, जन्ममश्णको दूर करके परम उच अवस्थाको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

| अर्डु च्टाच न्यानेतृ त्वचंमेतां दिशस्तर्यथापुर्वेतृसिना मामि संस्थाः ।        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| भाकि हुंहः एक्याः केलएवैनं तृतीये नांके अधि वि श्रीनम्                        | 11811   |
| ऋचा धुल्भीसध्युग्नौ श्रं <u>य</u> ारुया सिञ्चोदकमर्य घेसेनम् ।                |         |
| पृथीधं <u>त्ता</u> प्रिनां कमितारः जृतो संच्छतु सुकृतां यत्रं <u>छो</u> कः    | 11 % 11 |
| उस् <u>क्रा</u> यातः पश्चि चेदर्नप्तस्तुप्ता <u>च</u> रोर्षि नाकं तृतीर्यम् । |         |
| अवेर्डिश्व हं र्गभ्विथ ज्योतिंग्मन्तम्भि <u>ल</u> ोकं जंयेतग्                 | 4       |
| अजो अधिरुजमु ज्योतिराहुर्जं जीदंता बुद्धणे देर्यमाहुः।                        |         |
| अजन्तमां स्वर्ष हानित दृर हिसंसळोके श्रद्दधीनेन दृत्तः                        | 11 9 11 |

धर्म- हें ( लिएका. ) निजेप शासक! तू ( एवां खर्चय्या पर ) इस ख्या को जोगों के ष्रवसार (इयामेन शिसना बहुक्छ्य ) काले जराने गांद वाक । ( मा अभि मंग्याः ) सम् अभिमान कर, ( मा ध्रमि हुद्दः ) मन द्रोद कर । ( पर्या एनं बहुर ) को दोले धानुमार त्मको समर्थ मना । खीर ( मृतीयं नार्क एनं अधि विश्रय ) तीसरे स्वर्गधामर्में इसको स्वर्गक कर ॥ ४ ॥

(ज्ञा होनी धर्ता प्रविश्रयामि) नैत्रसे इस पात्रको में श्रितिण स्वता हूं। उसमें तू (उदकं धा विज्ञ) वळ याक धीर (ध्नं खब घोदि) इसकी दर्श स्मिषित कर ' हे (श्रिमितारः) प्रान्त करनेवालो ! तुम (श्रिमा पर्याधन्त) धानि हारा चारों कोरसे इसकी धारणा करो । यह (श्रद्धतः गच्छतु) परिषण दोकर दर्दा जांदे कि (यत्र सुकृशां कोकः) बहां सरकर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५॥

( वतः तसान चरोः ) इस तपे हुए वर्तनसे ( अतसः ) न संतम्न होता हुआ त् ( परि उन् काम) उपर चढ और ( तृर्वायं नाकं प्राचि ) तीयंग रवर्गनामको प्राप्त हो । ( प्रसेः व्यक्ति ) अधिने उपर ( ध्राप्तिः सं यसूविय ) व्यक्ति प्रकट होता है, प्रतः ( पुतं वयोविष्मन्तं लोकं व्यक्तिवय ) इस संवस्त्री लोक का वय वर ॥ ६ ॥

( अज. अग्निः ) धजनमा अग्नि है ( अजं उ ज्योतिः आहुः ) न जन्मनेवाला तेल ई ऐसा कहते हैं। [ जीवता जहं ग्रेसा कहते हैं। [ जीवता जहं ग्रेसा वेरे आहुः ] जीने हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजनमा आरमा परवक्षके छिए समर्पण करने योग्य है ऐसा कहते हैं। [ लिएमन् कोके परवानेन दक्तः ] इस ठोकरें अहा छारण करनेवां की मनर्पित किया हुद्या [ सजः वर्मांसि वृदं अप इन्ति ] धजनमा धारमा सन्धकारोंको वृत् भगाता है॥ ७॥

भागर्थ- योग्य शायक जिन्ना छेदक जोटोंके अनुसार तीक्ष्म शक्तमे बरूप्रयोग करे और रोगाटि दोशोंको एर करे। शिरियान न ों और विमान तीन भी न भरे। प्रलेख श्रवयवर्षे सामर्थ्य उराव करे और परम उत्त्व स्थानको प्राप्त करे॥॥

पक्षतिता करंग जिल्हा रहा। जाय, उसमें पाना जाया जाय, सारी ओर्स अवठी प्रकार सेक दिया जावे, पक्षेके पथान जहां कुछक करिक्षीय वैठे हो बहा छेजावर उनकी दिया जावे ॥ ५ ॥

तेणे वर्तनों ऐसा माहर विकला नि कैसा न तपा हुआ होता है । और परम उच अवरथाको प्राप्त हो । अमिपर अमि अर्घुत् आस्मापर एरमाहमा पिराजसान है । उस नेजेशिय लोकको अपने शुभ कमेंसे प्राप्त करें। । ६ ॥

धजनमा आत्मा भी अप्ति प्रद्रलाता है, अजनमा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा शानी कहते हैं। जीवित देहघारी लोगोंके धन्दर की अजनमा भीवारमा है वह परमात्मा अथमा परप्रधारे लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा शानी कहते हैं। इस लोकमें अडारी यदि इसव' समर्थण किया भाग, तो वह अजनमा अश्मा सद अन्धकारोंको दूर कर सकता है॥ ७॥

| पर्झांदनः पञ्च्घा वि क्रंमतामाक्रंस्यमानुह्यीणि ज्योतीपि ।                                    |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| र्डुजानानी सुकृता प्रेहि सध्य तृतीये नाके अधि वि श्रेयस्व                                     | 11 & 11     |
| अजा रीह सुक्रतां यत्रं छोकः शर्यमा न चत्तोऽित दुर्गाण्येपः।                                   |             |
| पश्चौदनो नहाणे दीयमानः स दातारं तृष्तां तर्पयाति                                              | 11 3 11     |
| <u>अ</u> जिह्मि <u>ना</u> के त्रिद्विवे त्रिपृष्ठे नार्कस्य पृष्ठे द <u>ेदि</u> दांसे दधाति । |             |
| पर्खीदना नहाणे दीयमाना विश्वरूपा घेनुः कामदुवास्येका                                          | ॥ १० ॥ (११) |
| एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चीद्नं नुसणेऽजं दंदाति ।                                      |             |
| अजस्तमांस्यपं हन्ति दूरमस्मिछोके श्रद्धनिन दृत्तः                                             | ॥ ११ ॥      |
| <u>ईजानानां सुक्रतां लोकमीप्सन् पञ्चीदनं ब्रह्मणे</u> ऽजं दंदाति ।                            |             |
| स च्या ित्मिम लोकं जैयेतं शिवो इसम्यं प्रतिगृहीतो अस्तु                                       | ॥ १२ ॥      |

पर्थ- [ त्रीणि ज्योतीपि बाकंस्यमानः ] तीनीं तेजीपर बाक्षमण करनेवाला [ पर्छोदनः ] पांच भोजनीवाला धजनमा ( पक्षधा विक्रमतां ) पांच प्रकारसे पराक्षम करे । ( ईजानानां सुकृतां सध्यं प्रेहि ) यज्ञकर्ता सटकमें करनेवालीं ने मध्यमें प्राप्त हो । ( तृतीये नाके अधिविध्यस्य ) तृतीय रार्गधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(कज | कारोह ) है अजन्सा | जपर चह ( यत्र सुकृतां कोकः ) जहां शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है। ( चत्तः शरभः न ) क्षिषे हुए ज्याध के समान ( दुर्गाणि कित एपः ) संकटोंके परे जा। पञ्चीदनः व्हाणे दंग्यमानः ) पांचींका भोजन करनेवाला कारमा परवास के लिये समर्पित होता हुला ( सः ) वह [ दातारं तृष्ट्या तर्पयाति ] दावाको तृष्टिसे संतुष्ट करता है।। ९॥

( बजः ) अजन्मा आत्मा ( ददिवांसं ) जात्मसमर्पण करनेवालेको ( त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपृष्ठे ) तीनों सुर्फोको देनेदाले, तीनों प्रकारोंसे युक्त ( नाकस्य पृष्ठे ) स्वर्गधामके स्थानपर ( दधाति ) धारण करता है । ( पद्मीदनः वहाणे दीयमानः ) पांच भोजनोंबाला जो परवलको समर्पित होता है ऐसा तू स्वयं ( एका विश्वरूपा चेतुः पिने ) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १०॥

षे (पितरः) पितरो ! ( वः प्रत्य तृतीयं ज्योतिः ) आपके िय यह तीसरा रोज हैं जो ( पञ्चौदनं अनं महाणे ददाति ) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा लाभा का प्रकालके लिये समर्पण करना है। ( श्रद्धानेन दक्तः अजः ) श्रद्धालः हारा समिपित हुआ जन्मा आभा ( वस्मिन् लोके तमांसि द्रं अपद्यक्ति ) हल लोक्से सब पन्धकारोंको दूर हरता है। ११॥

( ईगानामां सुकृतां लॉकं देग्पर्) स्ट्याती सुप्यारी करिनेशालों लोककी व्यक्ति इंग्ला करनेवाला हो ( दरचौदनं सर्मे मस्रों ददाति ) प्रद्र भीजन करनेशले सर्दाना सहस्वारों प्रायकों लिए सर्वार्देत यहता है। ( सः स्थाप्ति एतं कोशं प्राय ) वह तू व्यक्ति। है। कोशं की है। ( सर्दाना है। स्वार्देत यहता है। ( सः स्थाप्ति एतं कोशं प्राय ) वह तू व्यक्ति। है। कोशं की है। ( सर्दाना है। स्वार्देत यहता है। स्वार्देत व्यक्ति। स्वार्ति। स्वार्देत व्यक्ति। स्वार्देत व्यक्ति। स्वार्देत व्यक

सामार्थ-तिन तेशों के प्राप्त करनेपारा नह लागा पांच भीग शाव गरनेवाल है। यह यांच कार्थक्षेत्रों में पराक्रम करे। यह करनेवाले शुभवन तरनेवालेंक मध्यमें प्रमुद्धा त्यान शाम करें और पराम उन्न अवस्थानें विराजमान की ते ॥ ८॥

हे जनपरित पीवासन्। उस्न मार्गसे नल, स्ति सरक्षे करनेवाले नीम जहां पहुंचते हें बतां ताम हो। जिस प्रकार छिपा ्वा व्याल होता है, नेसा तू सुरक्षित होकर या कहाँके परे जा। पांच भोजवांना भीन लेनेवाला विवास्य परसास्माके लिये सम-विंत पोपर समर्पण करनेवालेको शंतुष्ट ग्रास्म है॥ ९ ॥

अजो हो? प्रेर जिनिष्ट शोकाद विश्वो विषेक्य सहसो विष्वित ।

हुएं पूर्तमाभिष्ठि वर्षट्कृतं तद् देवा ऋंतुशः कंटपयन्तु ॥ १३॥

अमोतं वासी दद्याद्विरंण्यमपि दाक्षणाम् ।

तथा लोकान्त्समां मोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ॥ १४॥

एतास्त्वाजोपं यन्तु धाराः सोम्या देवी धृतपृष्ठा मधुश्रुतः ।

म्नान पृथिवी मुत द्यां नार्कस्य पृष्ठेऽधि सप्तर्रभो ॥ १५॥

अजो ईस्यर्ज स्वर्गो िऽसि त्वयां लोकमिक्षिरसः प्रार्जानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ईपम्॥ १६॥

क्यं-- ( अजः अग्नेः शोकात् हि अजिनष्ट ) अजन्मा धारमा अग्निरूप तेजस्वी परमात्माके वेजसे प्रकट हुआ है। विप्रस्य महसः ) विशेष शानी परमात्माकी शक्तिसे [ विपश्चित् विप्रः ] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है। ( इष्टं पूर्वं ) इष्ट जौर पूर्वं ( अभिपूर्वं वषट्कृतं तत् ) संपूर्ण यज्ञके हारा समर्पित उसको ( देवाः ऋतुद्राः तत् कल्पयन्तु ) देव ऋतुके अनुकृत समर्थ बनाते हैं॥ १३॥

( अमोतं हिरण्ययं वासः ) साथ वैठकर छुना हुआ सुवर्णमय वस्त्र छोर ( दक्षिणां अपि द्यात् ) दक्षिणा भी दी जावे। (तथा लोकान् समाप्रोति ) इससे वे लोक वह प्राप्त करता है. ( ये विष्याः ये च पार्थिवाः ) जो युलोकर्मे और जो इस पृथ्वीपर हैं।। १४॥

है ( अज ) अजन्मा आत्मन् ! ( एता: सोम्याः देवी: ) ये सोम संबंधी दिश्य ( घृतपृष्ठाः मधुरचुतः ) घी शीर शहदसे युक्त ( धाराः खा उपयन्तु ) रसधाराएं तेरे पास पहुंचें । और तू ( मसरदमी अधि ) सात किरणींबाछे सूर्यके जपर ( नाकस्य पृष्ठे द्यां ) स्वर्गके पृष्टभागपर शुलोकको ( उत पृथिवीं तस्तभान ) और पृथ्वीको स्थिर कर ॥ १५ ॥

है (अज) अजन्मा! तू (अजः असि) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि) सुखमय है, [स्वया भंगिरसः लोकं प्रजानन्] तू तैजस् लोकको जाननेवाला है; [तं पुण्यं लोकं प्रक्षेपं] उस पुण्यकारक लोकको में जानना चाहता हूं॥ १६॥

भावार्थ-अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेको सब प्रकारके उच्च अखपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनाता है। पांच भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कामधेन जैसा बनता है।। १०॥

जो पांच अशों का भोक्ता जीवात्माका परमात्माकां समर्पित करना है वह मानो, सब पितराँके लिये तृतीय ज्योति देनेके समान है। यह समर्पण यदि श्रद्धासे किया तो वह सब अज्ञानान्यकारको दूर करता है।। १९॥

जिस लोक को यज्ञ करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां पद्मभोजनी जीवात्माका परमारमाक लिये समर्पण करने वाला जाता है। अतः तू इस व्यापक लोकको प्राप्त हो। यह लोक प्राप्त होनेपर समके लिये कत्याणकारी होवे॥ १२॥

परमारमाके तेजसे अजन्मा जीवारमा प्रकट होता है। महान् ज्ञानी परमारमाकी महिमासे यह चेतन जीवारमा प्रकट होता है। इसके सब प्रकारके ऋतुओं के अनुकूल सब कमें सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं॥ १३॥

स्त्रयं बैठकर बुना हुआ बल्ल सुवर्ण दक्षिणाके साथ दान करना उचित है । इस दानसे भौतिक और अभौतिक लोकींकी प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

ये दिव्य सोमरसकी घाराएँ घी श्रोर मधुके साथ मिलकर प्राप्त हों इनका सेवन करके तू इस भूमिका सूर्येसे भी परे स्वर्गधाममें स्थापित कर ॥ १५॥

त् जन्म (हिन और सुखपूर्ण है। तू सब ते जस्बी लोकों को जानता है। उन पुष्यमय लोकों को में भी जानना चाहता हूं॥ १६॥ येनां सहस्तं वहांसि येनांग्ने सर्ववेद्धसम् । तेनेमं युक्तं नो वह स्वाद्वेवेषु गर्नवे ।। १७ ।।
अजः पक्षः स्वर्गे लोके दंधाति पञ्चीदनो निर्मितं वार्धमानः ।
तेनं लोकान्तसर्थवतो जयम ॥। १८ ॥
यं ब्रांख्यणे निद्धे यं ने विक्षु या वि्षुपं ओदुनानांमुजस्यं ।
सर्वे तद्ये सुकृतस्यं लोके जानीतान्नाः संगमंने पश्चीनाम् ॥१९ ॥
अजो वा इदमग्रे व्यक्तिमत् तस्योरं इयमंभवृद् द्योः पृष्ठम् ।
अन्तरिक्षं मध्यं दिश्चंः पार्थे संयुद्धौ कुक्षी ॥ २० ॥ (१२)
सत्यं चर्तं च बक्षंपी विश्वं सत्यं श्रद्धा प्राणो विराट् शिरंः ।
एष वा अपरिमितो युक्तो यद्धाः पञ्चीदनः ॥ २१ ॥

सर्थ- हे सम्ने! (येन सहस्रं वहासि) जिससे त् सहस्रोंको ले जाता है मौर (येन सर्ववेदसं) जिससे सब ज्ञान तू पहुंचाता है, (तेन) उससे (नः हमं यर्ज़) हमारे इस यज्ञको (देवेषुः स्वः गन्तवे) देवों हे अन्दर विद्यमान तेजको प्राप्त करनेके लिये (वह) के चल ॥ १७॥

(पञ्चोदनः पकः क्षतः ) पञ्च भोजन्याला परिपकः हुआ धातन्मा धारमा ( निर्फ्रीत बाधमानः ) दुरवस्थाक। नाश करता हुआ (स्वर्गे लोके) स्वर्ग लोकों ( दधाति ) धारण करता है। ( तेन ) उससे ( सूर्यवतः लोकान् जयेम ) सूर्यवाले लोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे॥ १८॥

(यं वाह्मणे निद्धे) जिसको बाह्मणमें रखता हूं, (यं च विक्षु) जिसको प्रजाजनोंमें रखता हूं और (धजस्य बोदनानां याः विश्वषः) को धजन्मा धारमाके भोगोंकी पूर्तियां हैं, हे अग्ने! (नः सर्वं तत्) हमारा वह सब (सुकृतस्य छोके) पुण्य लोकमें, (पथीनां संगमने) मार्गोंके संगममें हैं, ऐसा (जानीतात्) जानो ॥ १९॥

( शजः वै शम्रे इदं व्यक्तमत ) शजन्मा शास्मा ही पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रहा। ( तस्य उरः इयं श्रभवत् ) उसकी छाती यह भूमि वनी श्रीर ( द्योः पृष्ठं ) छुलोक पीठ होगया। ( शन्तिरक्षं मध्यं ) शन्तिरक्ष मध्यभाग श्रीर ( दिशः पार्थे ) दिशाएं पाश्वभाग तथा [ समुद्रो कुक्षी ] समुद्र कोर्षे चनी ॥ २०॥

[ सत्यं च ऋतं च चक्कुर्षा ] सत्य और ऋत ये उसकी आंखे, [ विश्वं सत्यं ] सब विश्व आस्तित्व, [ श्रद्धा प्राणः ] श्रद्धा प्राण, और [ विराट् शिरः ] विराट् सिर बना । [ यत् पञ्चोदनः श्रजः ] जो पञ्च भोजन श्रजन्मा शात्मा है वह [ एषः वै श्रपरिश्रितः यज्ञः ] यह सचमुच श्रपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥

भाषार्थ — हे तेजस्वी देव ! जिस शक्तिये तू सहस्रों लोगोंको उद्य अवस्थातक लेजाता है, सब ज्ञान सबको पहुंचाता है, उस श्राहितीय शक्तिसे इस मेरे यक्षको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥

पञ्चभोजन करनेवाला अनन्मा आत्मा परिपक्ष होता हुआ अवनित दूर करता है और स्वर्गलोक शप्त करता है। हम सब उस परिपक्ष आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे॥ १८॥

जो ज्ञानियोंके लिए इम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनींके लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आस्माके मोगींकी पूर्तियां हैं, ये सब पुण्यलोकमें पहुंचानेवाले मार्गीके सहायक हैं ऐसा जानो ॥ १९॥

इस जगत् में जो विक्रम है वह अजन्मा सात्माका ही है। इस सात्माकी छाती भूमो है, पीठ युलोक है, अन्तरिक्ष मध्यः भाग है, दिशाएँ बगल हैं भीर कींखें समुद्र हैं ॥ २० ॥

उसकी आर्थे सरय भीर ऋत हैं, उसका शास्तित्व सब दिश्व है, उसका प्राण श्रद्धा और सिर संपूर्ण चमक्रेनेवाले लोक हैं। यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा जनन्त यहाहप है ॥ २१ ॥

६ (अ. सु. भा. कां. ९)

```
अपिरिमितमेव यहमाभोत्वपिरिमितं लोक्षमवं रुन्धे ।

योक्षेतं पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिषुं दद्गिति ॥ २२ ॥

नास्यास्थीनि सिन्द्यास युज्ज्ञो निर्धेयेत् । स्वैमेनं समादायदिर्भिदं म वैश्येत् ॥ २३ ॥

हृद्धिदमेवास्यं हृषं भवित तेनंतं सं गेषस्ति ।

हृष् मह ऊर्जिमस्म दृहे योक्षेतं पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिषुं दद्गित ॥ २४ ॥

पश्च कृषमा पञ्च नवित वह्या पञ्चास्य धूनवं। कामुदुषी भवित ।

योक्षेतं पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिषुं दद्गित ॥ २५ ॥

पञ्च कृषमा ज्योतिरस्म भवित वर्षा वाक्षीस तुन्वभिवन्ति ।

स्वर्ष कृषमा ज्योतिरस्म भवित वर्षा वाक्षीस तुन्वभिवन्ति ।

स्वर्ष कृषसा प्रवित वर्षा पञ्चीदनं दक्षिणाज्योतिषुं दद्गित ॥ २६ ॥
```

धर्थ— [ यः पत्रचीद्रने ] जो पांच भ'नने राम्य [ दक्षिणाज्योनिएं गर्जः द्रायि ] दक्षिणाई छेजसे प्रकाशित अदानमा आत्माका समर्पण करता है, यह [ अपर्थित यहं धामोति ] धपरिमित पद्मको शास प्रता है, तथा [ धप-निमितं लोकं मदर्चे ] छपरिमित छोक्डो शपने आधीन करता है ॥ २२ ॥

[ अस्य बर्ग्यान न भिषान ] इनकी हियोंको न तीहे, [ सद्धाः न निः घषेत् ] सद्धाकोंको न पीवे, [ पूर्व सर्वे समादाय ] इस सबको केकर [ इद इद अवेगयेत ] इसको इसमें अवंदा करें ॥ २३ ॥

[इदं इद एव शस्य रूपं भवति ] यह यह ही हमका रूप होता है, [तेन पूर्व संगमपति ] उसके साथ इसको मिकाता है। [ अन्में इपं महः उर्ज दुहे ] इसके लिए जन तेज और गल मिलता है, [ यः दक्षिणाज्योतिएं पञ्छीद्वं धवं ददाति ] नी दक्षिणाक तेजन साथ पन्यमोजनवाल अजन्मा शास्त्रको समर्थित छस्ता है। २४॥

[यः निक्षणां को जो दक्षिणांके वेजके साथ परचशीजनवाक छजनमा छारमाना समर्पण हरता है [ सहमें ] हसके किए [ प्रश्न रूनमा ] पाच मोहरें, [ प्रश्च नयानि वक्षा ] पांच नय वना जीत [ प्रश्च कामहुद्यः धेनवः ] पांच हर समय छुच देनेवाली नीवें [ भनन्ति ] होती हैं।। २५॥

[ य: दिला॰ ] जो दक्षिणांवे तेशके लाष्ट्र पश्चमोजननाले धानमा खारमाका स्मापण करता है [ धर्म ] इसके दिल्ए [ पन्च क्या ] पांच सुवर्ण मुद्राएं [ उमेति: मदन्ति ] प्रकाशमान होती हैं । ( तन्दे ) दारीर के लिए [ यमें बार्लाफ़ अवित ] यनचक्षी पदा होते हैं । धार यह [ स्वर्ग कोई मदनुते ] स्वर्ग छोड़ प्राह्त करता है ॥ २६ ॥

यावार्ग—यह पञ्चमें जनी धडन्मा आस्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त भारण शनन्त यह करनेका फल प्राप्त होता है, और २३ अनन्न लेथिंगे प्राप्त करता है। २२॥

हुस याके लिए किसी की हिंदुर्योको तोउनेथी आपश्यकता नहीं साँ गानजाओं को निनोहनेकी भी धानश्यकता नहीं है। इसका समारा अप किसर इस विशासमें प्रतिष्ठ करना चाहिए॥ २३ ॥

थही ८म यज्ञका एवं है। उस विशासके साथ इसका संबंध जोडता है। इससे इसके समझे सम मल कोर तेज प्राप्त होता है को पंचगोजना अजन्म आस्माका ससर्पण करता है॥ २४॥

टल समर्पण बरनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवान वल, और पांच कागधेन पाप्त होती हैं ॥ २५ ॥

इस समर्पेण करनेवालेको पांच युवर्ण और पाच प्रकाश प्राप्त हीवर शरीरके लिए कवन जैसे बख प्राप्त होते हैं और स्वर्ष लोक प्राप्त होता है। २६॥ दर्श—[या पूर्व पति दिश्वा] जो पहिलं पतिको प्राप्त करके, [ लथ लपरं विन्दते ] पश्चात् तूसरे लन्यको प्राप्त छरती है, [ दो पद्मीदनं लवं ददतः ] वे दोनों पंच्य भोजनयाले लजनमा लाग्माका समर्पण करके [ न वियोयतः ] वियुक्त नहीं होती ॥ २७॥

(यः पर्छोद्नं दक्षिणास्त्रोतिरं सजं ददाति ) जो पञ्च भोजनबांक दक्षिणाके तेशसे युक्त भजनमा छात्माद। समर्पण करता है वह ( छपरः पतिः ) दूसरा पति (पुनर्भुवा समानकोकः भवति) पुनर्विवाहित छीके साथ समान स्थानवाका होता है ॥ २८ ॥

(अनुपूर्ववस्तां धेनुं ) क्रमसे प्रतिवर्ष छ्छढा देनेवाली गौको भीर (धनड्वाढं) वैछको तथा (छपवर्डणं वासः द्विरण्य जीडनी, वस्त्र शीर सोना ( वस्त्रा ) देकर ( ते उत्तमां दिवं यन्ति ) वे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

(धारमानं पितरं दुर्सं) धपने धापको, पिताको, प्रतको, (पौत्रं पितामहं) पौत्रको और पितामहको (जाय. जनित्रीं मातरं) सी और अननी माताको भौर (ये प्रिया: तान्) जो हृष्ट हैं उनको मैं (उपहारे) अस इतान हूँ॥ ६०॥

(एप पे नेदाधः नाम ऋतुः) यह निश्चयसे निदाम जर्थात् ग्रीप्म ऋतु है (यः पद्योदनः छजः) जो पद्मभोजनं सज है। (यः वै नेदामं नाम ऋतुं वेद) जो हस ग्रीष्म ऋतुको जानता है छौर (यः दक्षिणा-ज्योतियं पद्योदन फशं ददावि) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त एञ्चभोजनी छज्ञा समर्पण करता है वह ( अवियन्य आतृःगस्य श्चिमं निः पहिते) जिप्प शमुके श्रीको सर्वेणा जला देवा है सौर वद (सारमना भवाते) जपनी जास्मशक्तिसे प्रभावित होता है ॥ ३१।।

भावार्य- जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात् पुनर्विव हमे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस प्रश्नानिनी छानका समर्पण करक वियुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

जो पेखमोजनी वाजनमा धारमाथा धमर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पिछके समान ही होता है १५२८।। प्रतिवर्ष पथ्चा देनेवाली गी, उत्तम मैल, भोढनेका बल और सुवर्ण इनका दान करने छे उत्तम स्वर्ध प्राप्त होता है ॥ २९॥

अपना आस्मा, विता, वितामह, पुत्र, वित्र, धर्मपरनी, जन्मदेनेवाली माता, और जी हमारे विय हैं उन उन्हों में वुलाना हूं और यह बात सुनाता हूं ॥ ३० ॥

```
यो वै कुर्वन्तुं नामुर्तु वेदं ।
कुर्वेतींकुर्वतीमेवाप्रियस्य आतृंच्यस्य श्रियमा देते ॥
एप वै कुर्वनामुर्तुर्यदुजः ०।०।०
                                                                            11 32 11
यो वै संयन्तं नामुत् वेदं।
संयुतींसंयतीमेवाप्रियस्य आतृंच्यस्य श्रियमा देते ॥
एव वै संयन्ताम ०।०।०
                                                                            11 33 11
यो वै पिन्वन्तं नामत् वेदं ।
पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतृंव्यस्य श्रियुमा देते ॥
एष वै पिन्वन्नाम ० । ० । ०
                                                                            ॥ ३४ ॥
यो वा उद्यन्तं नाभुतुं वेदं ।
उद्यतीमुंचतीमेवाप्रियस्य आतृंव्यस्य श्रियमा देते ॥
एप वा उद्यन्नाम ०।०।०
                                                                           ॥ ३५॥
यो वा अभिभुवं नामतु वेदं।
अभि भवन्तीमभिभवन्तीमेवाप्रियस्य भातृंच्यस्य श्रियमा दत्ते ॥
```

षर्थ— ( एव वें कुर्वन् नाम ऋतुः यत् धजः ० ) यह निःसंदेह कर्ता नामक ऋतु है जो अज पद्ममोजनी है। (बः वें कुर्वन्तं नाम ऋतुं वेद० ) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्चमोजनी अजका दान करता है वह ( अप्रियस्य आतृब्यस्य ) धापिय श्रायुके ( कुर्वतीं कुर्वतीं एव श्रियं धादते ) प्रयत्नमयी श्रीको हर लेता है ॥ ३२ ॥

् (एव वे संयत् नाम ऋतुः यत् षजः ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पत्रभोजनी अज है। ( गः वै संयन्तं नाम ऋतुं वेद०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतु हो जानगा है जौर जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पत्रभोजनी अजका समर्पणं करता है वह ( अप्रियस्य आतृब्यस्य ) धापिय श्रयुक्षी ( संयतीं संयतीं एव क्रियं आद्ते ) संयमसे प्राप्त श्रीको हर लेता है ॥ ३३ ॥

( पृष वें पिन्वन् नाम ऋतुः यत् छजः ॰ ) यह पोषण नामक ऋतु हैं जो पश्रभोजनी अज है। (यः वें पिन्यन्त नाम ऋतुं वेद॰ ) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता है छोर दक्षिणाके तेजसे युक्त पश्च भोजनी अजका समर्पण करता है, यह (धाष्रियस्य अनुष्यस्य पिन्यन्तीं नाम श्रियं छादत्ते) छात्रिय शतुकी पोषक श्रीको हर लेता है ॥३४॥

(एव वे ष्टयन् नाम ऋतुः यत् धज॰) यह निःसन्दंद उदय नामक ऋतु है जो पद्यभोजनी मज है। (यः वे उदक्ते नाम ऋतु वेद॰) जो निश्चयसे उदयरूपी ऋतुको जानता है धौर दक्षिणायुक्त पण्डभोजनी मजको देता है, वह (धाप्रियस्य भ्रातृष्यस्य) धाप्रेय शासुकी (उद्यतीं उद्यतीं प्रविश्वयं धादत्ते ) उदयको प्राप्त होनेवाकी श्रीको हर केता है। ३५॥

(एप वे आभिभू: नाम ऋतु: ) यह निःसन्देह विजय नामक ऋतु है (यत् आजः पन्चीदनः ) जो पन्चमोजनी ्अज है। (यः वे अभिभुवं नाम ऋतुं वेद ) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी शुजका समर्पण करता है वह (गप्रियस्य आपृत्यस्य) अपिय शत्रुकं (अभिमधन्तीं एष वा अशिभूनीमृतुर्यदुजः पश्चीदनः ।

निरेवाप्रियस्य श्रातंत्व्यस्य श्रियं दहित भवंत्यात्मनां ॥

योर्द्रजं पश्चीदनं दक्षिणाज्योतिषुं ददीति ॥ ३६॥
अजं च पर्चत पञ्चे चौदनान् ।

सर्वी दिशः संमनसः सुधीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृह्णन्तु त एवम् ॥ ३०॥
तास्ते रक्षन्तु तव तुम्यमेतं ताम्य आज्यं हिविरिदं छंहोमि ॥ ३८॥ (१४)

जिम्मवन्तीं एव श्रियं काद्ते ) परास्त करनेवाळी शोभाको हर छेता है। इसके (अप्रियस्य ०) अप्रिय शत्रुकी श्रीको जढ़ा देता है और (जात्मना भवति ) क्षपनी शक्तिसे रहता है॥ ३६॥

( मजं पञ्च मोदनान् च पचत्र ) इस अजन्माको और पांच भोजनोंको परिपक्ष करो । ( ते पतं ) तेरे इस अजको सर्वाः दिशः ) सब दिशाएँ ( सान्वर्देशाः ) आंतरिक प्रदेशोंके साथ (सधीचीः संमनसः ) सहमत और एक विचारसे युक्त होकर ( प्रतिगृह्णन्तु ) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

( ताः ते तुभ्यं तव एतं रक्षन्तु ) वे तेरी तेरे छिए तेरे इस आस्माकी रक्षा करें। (ताभ्यः इदं आज्यं हाविः जुहोमि) इनके छिए इस घी और इवन सामग्रीका हवन करता हूं॥ ३८॥

भावार्थे— उष्णता, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः ऋतु हैं। ये छः ऋतु इस पंचमोजनी अजका रूप है। जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्माकी शाक्ति बढाता सर्यात् आत्मिक बलसे युक्त होता है।। ३१-३६॥

इस अजहों और इसके पांचों मोगोंको परिपक्त बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएं इसको अपनाएं, अर्थात् यह सब दिशाओं का बने ॥ ३७॥

ये सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षांसे तेरी उन्नति हो। इसी उद्देश्यमें इस घी की आहुती में देना हूं, यह एक समर्पणका उदाहरण है।। ३८॥

# पञ्चीदन अज।

इस सूक्त ' पद्योदन अज ' को स्वर्गधाम कैया प्राप्त होता है, इयका वर्णन है। सबसे पहिले यह पञ्चीदन अज कौन है इस बातका परिचय करना चाहिये। ' पञ्चीदन अज ' ( पञ्च+ अोदन अज ) का अर्थ पांच प्रकारके भे। जनोंवाले अज हैं। अर्थात् पांच प्रकार के अन्नका मोग करनेवाला यह अज है।

'अज' शब्दके अर्थ—'' अजन्मा, सदाने रहनेवाला, सर्वं शांक्तमान् परमातमा, जीव, आत्मा चालक, वकरा, धान्य '' ये होते हैं। इनमें यहां किसका प्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है। ' अज ' शब्दक्षे यहां परमातमाका प्रहण करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वमावसे परम उच लोकमें सदा विराजमान ही है उसको उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकता ही नहीं है। यहां इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

सुकृतां लोकं गच्छतु प्रजानन् ॥ ( मं॰ १ )
तीरवी तमांसि जबस्तृतीयं नाकं जाकमताम् ( मं १, ३ )
तृतीये नाकं जिस्र विश्रयैनम् ॥ ( मं॰ ४ )
श्रुतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः ॥ ( मं॰ ५ )
तृतीये नाके जिस्र विश्रयस्य ॥ ( मं॰ ८ )

" यह मार्ग जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करे । अन्यकार दूर करके सुतीय स्वर्गधामको प्राप्त होने । परिपक्त होकर पुण्यवानोंके कोकको जावे । तृतीय स्वर्गधाममें आश्रय करे । "

ये मंत्रभाग ऐसे आरमाको स्वर्गधाम प्राप्त करनेके सूचक हैं कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम सोक् में नहीं पहुचा है, जो अधम लोकमें है। अर्थात् यहांका अज शब्द परमारमाका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आरमाका वाचक है, जो उत्तम लोक को अमीतक प्राप्त नहीं हुआ है। 'अज' शब्दके दूसरे अर्थ 'धान्य' और 'वकरा' ये हैं। इनमें धान्यका स्वर्गधामको प्राप्त होना अधमव है और वकरा स्वर्गधामको जा सकता है वा नहीं, इस विवयमें शंका ही है। क्योंकि स्वर्ग तो ( सुकृतां लोक: ) साक्ष्म करनेवालोंका लोक है। जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते हैं। अतः धान्य और वकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं।

यहां कई कहेंग कि जो बकरा यक्षमं समर्थित किया जाता है, वह समर्थित होने के कारण स्वर्गका मागी हो सकता है। वहां विचारणीय बात यह है कि, जो स्वर्थ स्वेच्छासे दूसरोंकी भलाई के लिये समर्थित होते हैं, जो परोपकार के किए आरमसमर्थण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करने के अधिकारी माने जा सकते हैं। जो लोग बकरे की पकड़ हैं और उसके मांसका हवन करते हैं, वे बकरे की इच्छाका विचार ही नहीं करते। यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गधामकी प्राप्ति होनेका संगव होंगा, तो जोगों के लीर बकरियां व्याप्तके जीवन के लिये समर्थित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेगी; इतना ही नहीं परंतु अज संक्षक बान्य यक्षाप्तिम आहुतिहारा समर्थित होनेपर सीधा स्वर्गको जायगां, सिम्धाएं और घी मी वहां पहुँचेगा। यह तो अध्यवस्था है। व्याप्ति गांको मारा और खाया, तो इसमें गायका आरमसमर्थण नहीं है। कूर राजा प्रजाको लटकर प्रजाकी मन संपत्ति इक्ट्री करके लेताता है, यहां भी उस पददिलत प्रजाको परोपकार, दान या सर्वस्वका सेच करनेका पुण्य नहीं मिक सकता। फक तब मिलेगा कि जब आरमसर्वस्वका समर्थण स्वेच्छासे किया गया हो। पूर्वोक्त 'अज' के अधीं में 'बान्य, बकरा' वे आरमसमर्थण की बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आरमसमर्थण कर नहीं सकते। और ये स्वर्गधामको प्राप्त नहीं होसकते। परमारमा उत्तम लोकों सदा उपस्थित होनेसे उपको कर्म विशेषसे आरमसमर्थण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है। अतः के वहा जीव आरमसमर्थण हो प्राप्त अपनारमा को प्राप्त करता है और इसी कार्य के लिए संपूर्ण धर्मशाल रचे गये हैं।

इस स्किने 'अज' शब्दका प्रसिद्धं अर्थ 'बकरा' लेकर कह्योंने बकरेंकी काटना, पकाना, उसके बंश सबकी देना भीर उसकी स्वर्गको भेजना ऐसे अर्थ किये हैं। वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं है। अस्तु, इस तरह यहां इस स्कर्ने अज शब्दका अर्थ जीव, आत्मा किंवा जीवातमा है।

अब देखना है कि इसको 'पञ्चीदन' क्यों कहा है। यह पांच प्रकारका अब खाता है इसी लिए इसके। 'पञ्चभोजनी ' अब कहा है। इसके पांच भोर्जन कीनसे हैं, ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, वे परस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपमीग के विषय हैं। इस विषयों कहा है—

द्वा सुवर्णा सयुजा सस्ताया समानं वृक्षं परिवस्तवाते । तयोश्न्यः पिष्पछं स्वाद्वस्यनभाग्नन्योऽभिचाकत्रीति ॥ ऋ०ः १।१६४ | २०; अधर्षे० ९।९।(१४)। २०

'' एक ही ( शरीररूपी ) वृक्षपर दो पक्षी ( दो आत्मा—जीवारमा और परमात्मा ) वैठे हैं। उनमें से एक ( बीवारमा ) इस वृक्षका मांठा फल खाता है और दूसरा न बाता हुआ केवल प्रकाशता है।

इस वृक्षको शन्द, स्पर्श, रूप, रस भीर गंध ये पांच भोगरूपो फल लगते हैं। इनका भीग यह अजन्मा आसा करता है। इसके पञ्च शानेंदियोंसे ये पांच फल इसके पास पहुंचते हैं। मनुष्य झानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद हो वा सुक हो, जवतक वह आत्मा शरीरमें रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे। बद स्थितिमें रहनेवाला आत्मा आसक्ति से वित्रय सेवन करेगा और जीवन्मुक स्थितिमें रहा आत्मा आसक्ति छोडकर स्थासनतासे दर्शन करेगा। दोनोंको कानोंने सब्द, रवचासे स्पर्श, नेश्रसे रूप, जिह्नासे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा। ये पांच मोजन इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात कुसरी है। 'पंचीदन अज' का यह अर्थ है और यह हरएक जीवारमा के विषयमें अनुभवमें आसकता है। इस 'अज' के स्वरूपका निश्चय स्वयं इस सूक्तने किया है, वह अब देखिये—

भजो भिन्नः ; भजमु ज्योतिः शाहुः ; भजः तमस्ति भपहन्ति ॥ [ मं० ७ ] भन्नेः भन्निः सं वभृतिय ॥ ( मं० ६ ) भन्नः हि धन्नेः शोकात् अजनिष्ट । ( मं० १३ ) विमस्य सहसः विपक्षित् विमः भजनिष्ट । ( मं० १३ ) पृष धा अपरिभित्तो यक्षः यहजः पञ्जोदनः । ( मं० २३ )

" अप्रिका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्धकारको दूर करता है। अप्रिसे अग्नि उत्पन्न हुना है। अप्रिके तजसे अज उत्पन्न हुआ है। ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान् जन्मा है। यह पञ्चोंदन अज अपरिमित यज्ञ है। " ये सब मंत्र भाग यहां अज शब्दसे आत्माका भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं। क्योंकि आत्मा, ज्योति, अप्रि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिए वैदिक वाक्ययमें आते हैं। येही प्रतिशब्द 'अज ' शब्दका अर्थ बतानेके लिए वेदने स्वयं दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विवयमें संदेह निश्चित्त की है। इतना करनेपर भी यहांके अज शब्दका अर्थ 'बहरा 'है ऐसा जो मानते हैं, उनकी विचार शाक्तिके विवयमें क्यां कहा जाय, गहीं हमारे समझमें नहीं आता।

यहां उक्त बचनों में कहा है कि इस स्क्रमें जिस अजका वर्णन है, वह अग्निके समान तेजस्वी, उयोतिके समान प्रश्वामय, दीपके समान अध्यकारको दूर करनेवाला है, परमारमारूपं महान् अग्निसे इसकी उरपत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होने-से उसकी क्वाकास स्फुलिंग चारों और उडते हैं, उसी प्रकार परमारमाकी दीप्तिसे जो स्फुलिंग चारों और फैले हैं, वेही अनंन बीबारमा है। परमारमा चेतनस्वरूप है, उससे यह चेतनस्वरूप जीव आरमा प्रगट हुआ है। यहां यह स्वरूप है। इस प्रकारका बर्णन इक्त मैत्रभागों है। यह देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यहां अज शब्दसे 'जीव आरमा 'का प्रहण करना योग्य है।

बकरा ऐसा अर्थ यहां के अज शब्दका लेनेसे क्या बनता है ? और इन मंत्रोंकी संगति भी कैसी लग सकती है ? क्या बकरा अकि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेंके द्वारा अंधकार दूर हुआ है ? क्या कभी अभिके प्रकाशेस बकरा प्रकट हुजा है ? क्या कभी अभिके प्रकाशेस बकरा प्रकट हुजा है ? क्या कभी अभिके प्रकाशेस बकरा प्रकट हुजा है ? अर्थात अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर प्रवाक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लग सकता। अतः अज शब्दसे यहां 'जीव आरमा ' अर्थ केना चाहिए बहु बात सिद्ध होगई। अब इसकी स्थ गित होनेके विषयम इस स्कर्म क्या कहा है, देखिये—

सजो वा इदमने व्यक्तमत्। (मं०२०) सजः पकः स्वों कोके द्धाति, निकंति वाधमानः। (मं०१९) सजं च पचत पञ्च चौदनान्। (मं०३७)

"यह ( अजः ) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्षम कर रहा है। यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपुर अवनित-को दूर करके स्वर्गमें अपने आपको घारण करता है। अजको और पांच अर्जाको परिपक्व करो। " इस जगत्में जो कुछ भी पराक्षम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हैं, इस जगत्में जो चल रहा है वह आत्माकी शक्ति ही है। शरीरमें जीवात्मा आरे विश्वमें परमात्मा कार्य कर रहा है। जीवात्मा प्रारंभमें अपिपक्त अवस्थाम होता है, वह शुभ संस्कारों द्वारा परिपक्व बनता है और इसकी जितकी परिपक्तता होती है, उतना यह अपनीही शक्ति अवनितिको दूर करता रहता है। इससे धिद्ध होता है, कि जीवात्माकी दो अवस्थाएं हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, शेष जितने हें उतने सब अपरिपक्व अवस्थामें हैं अववा परिपक्त होनेके मार्गमें होते हैं। इसीको मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं

यहां के ' अजः पक्षः ' ये शब्द देखनेसं 'पकायां हुआ बकरा' ऐसा अर्थ कई लोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ बकरा स्वर्ग में जानेका अञ्चमन तो नहीं है, वह सोमा मौस मक्षकोंके पेटमें जाता है। परंतु यहां का परिपक्क हुआ अज श्रीधा स्वर्गधामको जाता है, अतः यहां का अज अलग है। दूमरी बात यह है कि, 'पक 'शब्द कई सर्थों में प्रयुक्त होता है, मनुस्येक विचार परिपक्त हुए हैं, उसका ज्ञान पक्त हुआ है, फल परिपक्त हुआ है, इस तरह इसका माव बढ़ा व्यापक है। यह परिपक्त कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए-

> नैदाधं...कुर्वन्तं...संयन्तं...पिन्वन्तं...खयन्तं...खभिभुवं नाम ऋतुं वेद...श्रियं षादत्ते...आरमना भवति ॥ ( मं॰ २१—३६ )

" बब्बता, यतीत, संयम, पोषण, उताम और शाजुजय ये छः आत्माके आतु हैं। जो इन आतुओंसे काम लेना जानता है वह श्रीको प्राप्त करता है और आत्माकी शक्तिये युक्त होता है। 'ये छः मंत्र आत्माकी उप्रति करनेवाली शक्तियोंके सूचक हैं। सबसे पहिले मनुष्यमें उद्याता—गर्मा—चाहिए, हरएक कार्य करनेकी स्फूर्ति इसीसे होती है, प्रचास कर्म करने चाहिए,क्योंकि श्रम कर्मि ही सुक्त लेम होनेके लिए प्रष्टि होनी चाहिए। सतत उद्यम करना चाहिए और वाचमें जो बिझ आवेंगे उनको दूर हटा देनेका बल भी चाहिए। ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य दिशासे प्रयत्न होने से मनुष्यकी उप्ति होती है।

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा मुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनिधकारी नहीं है,यह अधिकारी हैं। यह परमात्माका अमृतवुत्र हैं इम्रलिए कहा है—

षजोऽसि, अज स्वर्गोऽसि । (मं॰ १६)

"तू जन्मराहित है, तू स्वर्थ स्वर्ग है।" तू अपने आपकी पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण धारण करने योग्य न समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है। फिर् यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी चन्नतिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिका साधन कर । इसकी उन्नतिके साधनका मार्ग यह है—

एतं सा नय; भारभस्य; प्रजाजन्, सुकृतां छोकं गच्छतु ॥ ( मं० १ )

" इसकी उत्तम मार्गसे चला, शुभ कर्मका शारंभ कर, उलांतिके मार्गको लानकर; पुण्य लोकको प्राप्त कर । ' इस उपदेशमें चार मार्ग हैं भीर ये महत्त्वपूर्ण हैं। सबसे पहिला भाग धर्ममार्गसे जानका है, यह तो किसी कत्तम गुरूके आधान रहकर ही तम किया जा सकता है, भतः पहिला (एतं नय ) यह वाक्य गुरुसे कहा कि 'हे गुरो । तृहस शिष्यको सहारा देकर येग्य मार्ग से ले चल। 'दूसरा वाक्य ऐसा है कि ( आरमस्व ) शुभ कर्मीका प्रारंभ कर, जो पाठ गुरुसे प्राप्त हुआ है उसके अतु-सार कर्म करना प्रारंभ कर । यहां कर्मीका प्रारंभ हो जाता है । कर्म करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बहता है और वह ( प्रजान नन् ) ज्ञानी होकर बहता जाता है । और अन्तम ( सुकृतां लोकं ) पुण्य कर्म करने वालोंके लोकको प्राप्त करता है । सामान्यतः मनुष्य की उन्नतिका सीधा मार्ग यहां है । इस मार्गरी ज्ञानेवालंको अपने आपको अजन्मा होनेका तथा स्वयं स्वर्गहप होनेका अनुभव अन्तम आजाता है । इस प्रकार यह मार्गका आक्रमण करता हुआ—

भजः महान्ति समांति बहुधा तीरवा । ( मं० १ ) भजः विपदयन् तमांति बहुधा तीरवा । ( मं० ३ ) भजः तमांति दृरं भपहान्ति ( मं० ७, ११ )

" यह अजन्मा आत्मा मार्गेंमं यहे बहे अन्धकारोंको (विषर्यन् ) विशेष रीतिसे देखता है। और उन एवं अन्धकारोंको (बहुधां) अनेक रीतियोंसे [तीर्वा] तैरकर, लांघ कर, दूर करके पार हो जाता है। " इस तरह यह अपना मार्ग खुला करता है और आगे बढता है। आगे बढते यढते —

भनः तृतीयं नाकं भाकमताम्॥ ( मं० १,३ सुकृतां लोकं गच्छतु॥ ( मं० १ ) एनं तृतीये नाके मंधि विश्रय । ( मं० ४ ) श्रुतः गच्छतु सुकृतां यत्र छोकः । ( मं॰ ५ ) अतः परि...तृतीयं नाकं उत्काम । ( मं॰ ६ ) सुकृतां मध्यं प्रेष्टिः, तृतीये नाके अधि विश्रयस्व । ( मं॰ ८ )

" शुभ कर्म करनेवालों के मध्यमें जा और वे पुण्यशील महास्मा लीग जहां जाते हैं, उम तृतीय खर्गधाम में जाकर विराजमान हो।" इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है। तीसरे खर्गधामको प्राप्त करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पहिले और दूसरे खर्गकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तम उसको तृतीय खर्गधामकी प्राप्ति होना संभव है। ये तीन खर्ग कौनसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इसीकी मृत्युलोक कहते है, क्योंकि इसमें सदा घट वढ हुआ करती है। इससे दूसरा परन्तु इसमें गुप्त रूपसे रहा सूक्ष्म लोक है, इस जगत्के प्रत्येक परार्थकी प्रतिकृति इस सूक्ष्म सिष्टमें रहती है। जागृतीके अन्दर कार्य करनेवाला मन सुप्त होनेपर अनेक और विविध—हत्रय—इससे भी अतितेजस्ती हत्य-दिखाई दिते हैं। यह सूक्ष्म सिष्ट है। इसकी कामसिष्ट भी कहते हैं। स्थूल जगत्की ही यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदुः ख स्थूल सिष्ट हैं वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिवंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूल से अधिक है। ये दोनों अनुभव जब समाप्त हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुंचकर खनंत्रतासे विराजता है, तो उसको स्थाम प्रप्त होता है, ऐसा कहते हैं। इसमें तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हैं। प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएं इस स्वर्गमें हैं जिसके जैसे सुकृत होते हैं उसको वैसी अवस्था यहां प्रप्त होती है। सुकृतके अनुसार प्राप्त होनेवाली यह अवस्था होनेके कारण इसमें प्रथेकका अनुभव सुस्तासक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है। जिस प्रकार सुपृति समाधि और सुक्तिमें बहाहजता होती है, परंतु सुपृतिकी निचले स्थानकी और सुक्तिकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहां समझना उचित है।

तृतीय स्वर्गधाममें पहुंचनेका भाशय यह है। अतः पाठक इस अल्पन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यस्न करें। यही उत्तम स्थान, परमधाम, खर्गे या जो कुछ धर्मप्रंथोंसे वर्णित हुआ है वह यही है। स्दाचारसे इसकी प्राप्ति होती है। परिपक्व आत्मा होनेपर इसका प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है—

वसाव् चरोः भवसः ( सन् ) उरकाम । ( मं ६ )

"तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त नहीं होता, वह उत्कान्त होने हा अधिकारी है। '' ये ही विचार मिल शब्दों में इस प्रकार लिखे जा सकते हैं— ''दुखी घरमें रहता हुआ भी दुःखंसे अलिप्त रहनेवाला, रोगियों के स्थानमें रहता हुआ भी नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगों में विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रह सकता है।'' इसीका नाम तपस्या है।

एक बर्तनमें खिचडी पक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी चावल और मूंगके दाने उगलने लगते हैं, यदि एकाघ दाना न उबलता वैसाही रहा, तो वह किसीके भी पेटमें हजम नहीं होता। इसी प्रकार इस विश्वके बर्तनमें यह सब जगत्की खिचडी पक रही हैं। इस तपे और उबलते हुए बर्तनमें जो न नपता हुआ और न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके इसके बाहर फेंका जाता है। यही उसकी उस्कानित हैं। आगे अथवैंवेद कां० ११ (३) में ही ब्रह्मीदन पक रहा है, इस सब सृष्टिके विशाल पात्रमें यह सब खिचडी पक रही है, ऐसा बडा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूपसे आविण। वहां सबका पाक हो रहा है ऐसा कहा है। इस तपे पात्रमें जहां सबकें। ही संताप दुःख और कष्ट हो रहे हैं, वहां जो शान्त रहेगा उसीको धन्यता प्राप्त हो सकती है। कमलपत्र जैसा पानीमें रहता हुआ भी पानीसे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्तताको प्राप्त हुआ मनुष्य इस दुसी जगत्में रहता हुआ मी इस जगत्के दुःखों और कष्टोंसे अलिप्त रहता है। यह उदासीपन, वैराग्य, अलिप्तता, असंगवृत्ती अथवा अनाशक्त उश्वतिका श्रेष्ठ साधन है।

मला जो लोग 'बकरेके मांसको पदानेका मान' इन मंत्रोंसे निकालते हैं, वे तपे हुए पात्रसे न तपे हुए बकरेके भागको किस प्रकार उन्नतिका पय दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कौनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता है? वस्तुतः यह वर्णन हैं। अन्य स्थितिका वर्णन है। परंतु शब्दोंका भाव न समक्षेत्रके कारण कई लोगोंने इसका विपरीत अर्थ कर लिया है। श्रीमद्भगवद्गीतामें जो असंग्रमाव और अनासक्तिका उपदेश हैं वही यहां इस मंत्रमें 'तपे पात्रम न तपते कुए रहना 'इन शब्दोंसे किया है। पाठक इसकी इसे इंग्लें देनाँगे तो उनकी कोई संदेद नहीं हो सकता। इस विवयमें आणे आत्मश्चिका एक अपने चया भी बताया है—

> ''यत् दुश्वरितं चचार, पदः प्र अवनेनिश्धि, प्रजानन् क्षुन्दैः शफैः भाकमताम् ॥ ( मं॰ ३ )

'जो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मिलन हुए हैं, तो अपने पांव घो खाल और इस बातको जान ले कि इस प्रकार चिलेनेसे पांव मिलन हो जाते हैं। अतः शुद्ध पांवांसे आगे बढ़।" दुराचारमे पांव मिलन होते हैं उनको घोना बाहिये। अपने पांव लच्छ रखकर खच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुए आचार होनेकी संभावना नहीं है। यहां उपलक्षणसे (हेष्टिपूर्त न्यसेत् पादं) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा है। इस प्रकार आत्मश्चित्का मार्ग बताया है, अध्यवेदसमें पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन अन्य रीतिसे किया है—

द्रुपदादिव सुमुचानः स्विन्नः स्नाःता मलादिव । पूतं पवित्रेणेहाज्यं विधे श्रुम्मन्तु मैनसः ॥ अथर्वे॰ ६।११५॥३॥

"जिस प्रकार बंधनस्तंभसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य स्नानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अथवा जैसा आननीसे बी पिन्न होता है, उस प्रकार मुस्ने पापसे पिन्न करो।" इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस स्कंत मंत्रमें ( शुद्धेः सकें। आक्रमतों ) अपने पांच निर्मल करके आगे बढ़नेकी कहा है। अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आश्रामें है। वेदमें 'बिरेन' सन्दर्भ 'पांच' और 'चालचलन' ऐसे दो अर्थ हैं। अर्थात् पांच ( पाद ) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है। इस प्रकार आचरण-शुद्धिसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यहां किया है। इस तरह आत्मशुद्धि होनेके नंतर इसका परमहाके लिये समर्थन होना चाहिये, यही इसका आत्मसमर्थण है। देखियो, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता शर्ज ब्रह्मणे देयं शाहुः। ( मंठ ७ ) श्रद्धानेन दत्तः शजः समीसि अपदान्ति। ( मं० ७ )

" जीवित मनुष्यको जिनत है कि वह अपने ( अ-जं ) आरमाका समर्पण ( ब्रह्मणे ) परब्रह्मके लिवे करे । आरमा परमात्माके लिये समर्पित होते । इस प्रकार श्रद्धापूर्वक समर्पितं हुआ यह अजन्मा आरमा सब प्रकारके अझानान्यकार दूर करता है।" समर्पित होनेसे इसकी शक्ति बढती है, समर्पित होनेसे इसका तेज संवर्धित होता है । अब इसके पराक्रमका क्रेन देखिने—

पञ्चौदनः पञ्चघा विकमताम् । ( मं० ८ )

"उक्त पव्चभोजनी अजन्मा आस्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे।" कर्नेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय,मन, वित्त और बुदि वे इसके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोंमें यह जीव आत्मा कार्य करता है। इन क्षेत्रोंमें यह खूब विक्रम करे। क्योंकि इसके विक्रम करने के करने ही इसकी उपाति हो सकती। यह विक्रम करने के इसकी ( त्रीणि ज्योतींथि आकंस्यमानः। मं०८) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है। इसमें एक तेज स्थूक्क है, दूबरा मनदा है और तीसरा तेज आत्मिक है। इन तीनों तेजोंमें उन्नति होती है, अर्थात् इसके ये तेज बढते हैं। परंतु इसमें तेजोंकी वृद्धि तब होती है कि जब इसका प्रमातमाके लिये समर्पण होता है। तात्पर्य यह है कि, आत्माका समर्पण सुक्त है, वहीं उन्नतिका मुख्य साधन है। इसके विना उन्नति अर्धम्य है। यह दशीनेके लिये—

स्वा इन्द्राय भागं परिनयामि। (मं०२)
पश्चीदनः महाणे दीषमानः। (९;१०)
पश्चीदनं भजं महाणे ददाति। (मं०११,१२)
यं महाणे निद्षे। (मं०१९)

इतने मंत्रोंमें ब्रह्म के किये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका बारंबार उपदेश किया है। जो बात विशेष महस्वपूर्ण होती है, वह बेदमें इस प्रकार बारंबार दुइराई जाती है। अर्थीद बेदमें को उपदेश वारंबार आता है, वह अधिक महस्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिने।

अब बतुर्व और प्रमा मंत्रमें शिमतोके कर्मका उल्लेख है। इसमें त्वचाके काटने और जो बोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है। इस कियाके करनेसे यह सुकृती लेगिके मध्यमें जाता है ऐसा कहा है। यदि इन मंत्रोंसे पशुके काटनेका ही उदेश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि-

मास्यास्थीनि भिन्याच मञ्ज्ञो निर्धयेत् । सर्वभेनं समादायदमिदं भवेशयेत् ॥ ( मं॰ २३ )

" इसकी इडियों न हरें, न इसकी मजजा थी जाने या चूने, इस सबको लेकर इसमें प्रनेश कराने।" यह इसके अनवह न काटनेकी और इशारा है, मजजा भी नहीं पी जाने अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये। इसकी हडियों अलग नहीं करनी चाहिये। इसकी मजजा निकालनी नहीं चाहिये। यह इशारा स्पष्ट है। इसमें कहा है कि इसके सबके सब मागको लेकर इसमें अर्थात् नद्या या परमारमामें समर्पण करों। यही आशव इसके सब मागको उसमें प्रनिष्ट करनेका है। अपने आपको परमारमाकी मोदमें बींप देना, यही मिक्सावकी अन्तिम सीमा है।

बिर ऐसा है तो शमिताका स्वनाका काटना और जोडोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह संका यहां आसकती है। इस शंकांक उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वों के मंत्रों में जो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मर्यादातक है कि जिस मर्यादामें उसकी हिट्टियां अलग न हों, मजा बाहर न चूवे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों। (मा आमिद्रुद्दः, पदसः एनं कल्पय। मं० ५) इसका द्रोह न करना और प्रत्येक जोडमें इसका समर्थ बनना। वस करना निव चतुर्व और पश्चम मंत्रको अमिश होता, तो उसका द्रोह न करने आज्ञा उसमें क्यों आती ? वधसे और दूसरा द्रोह तो क्या हो सकता है श्रीर प्रत्येक अवयवको समर्थ बनाना मी वधसे कैसा होगा ? वध न किया तो कदाचित किथी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाय आ सकते हैं; परंतु वध करने के पश्चात् तो समर्थ बनाना ही असंभव है। अतः यहां वध अभिष्ठ नहीं है, यह निश्चय है।

इमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमडीके खरचने और जोडोंमें धमनियोंको शक्नोंद्वारा उत्तेजित करनेकी विधि इन मंत्रोंमें लिखा है। जैसे एक प्रकारका संधिवात जोडोंमें सुईके अप्रमाग द्वारा कुछ वनस्पतिरस डालनेसे ठीक होता है। ये सुईयां तांबिकी, चांदिकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुउ शक्रविशेष भी होते हैं। इनसे चमके कुछ अंशमें हटाकर उसमें विशेष औषधित्रयोग करनेसे शारिके अववव समर्थ होते होंगे। यह विधि अभीतक अञ्चात है, परंतु इसका स्वरूप इस प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है। अस्तु, यह विषय खोजने योग्य है।

यदि कोई मनुष्य यहाँ इन मंत्रोमें [ अज ] बकरेक वषका चल्लेस है, ऐसा ही आग्रह करे, तो वह मंत्र२० और २१ देसे, इनमें " अजके विश्वरूपका वर्णन " है। समुद्र जिसकी कोसमें हैं, चर प्रध्वी है, युलोक चसकी पीठ है इत्यादि वर्णन कमी वक्र-रेका नहीं हो सकता । और यदि हो सकता है तो " अज " अर्थाद् अजनमा परमारमाका हो सकता है। इस परमारमाके पुत्र जीवारमाका भी वह वर्णन हो सकता है। क्योंकि परमिताके गुणधर्म अंशरूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विश्वस होनेपर पुत्रके भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अर्थात् जब जीवारमा चलत होता हुआ परमारमस्य बनता है, उस समय ये ही वर्णन उसमें घट सकते हैं। इसका विवार करने पर इस स्कर्क " अज " शब्दका अर्थ आत्मा है, इस विषयमें सन्देह नहीं हो सकता और जीवारमाका पूर्णत्या समर्पण परमारमाके लिए करनेसे ही जब जीवारमामें परमारम भाव आजाव, उसी समय इसका भी पृष्ठ भाव सुक्तेक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तरुका माग हो सकता है। जैसा कि मं २० और २० में कहा है। और इसिक्ष इसको आवेन

#### एप वा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चौदन:॥ [ मं॰ २१ ]

" यह अपरिमित यश है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है। " जीवात्मा -परमात्मांमें ही यह अपरिमितता हो सकती है, वबरेमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना करना अर्थभव प्रतीत होता है। जीवारमा की शक्ति और उन्नित अपरि मित है, इसीलिए-

षपरिामितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं छोकं अवस्दे । [ मं॰ २२ ]

" आत्माका समर्पण करनेसे अपितित यज्ञ है। ता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपितित लोक प्राप्त होते हैं।" अपित-मितके दानसे ही अपितिनत फल प्राप्त हो सकता है। अन्य सम दान पितित हैं, आत्माका दान ही अपितित दान है। इसी लिए अन्य पदार्थ के दानसे पितिनत लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपितिनत लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है।

आत्मसम्पणिक साथ वस्र और सुवर्ण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५; २६ और २९ में है। क्यों कि सदा दान दक्षिणाक साथ ही हुआ करता है। दक्षिणाक विना दान फलहीन हुआ करता है। मंत्र २० और २८ में " पुनिवंबा- हित पतिपत्नी पञ्चोंदन अजका दान करेंगे तो वियुक्त नहीं होती" ऐसा कहा है। पाठक यहां देखें कि इन मंत्रोंमें ' ब्रह्मणे ' पद नहीं है। अर्थात् यहांका आत्मसमर्पण नद्दांक लिए नहीं है। पातिका पद्यमोजनी आत्मा पतिको समर्पित होने भौर पत्नीका आत्मा पतिके लिए समर्पित होने । पुनर्विवाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्व पत्नी या पतिका चिन्तन न करें, वे इस पत्नी पति को ही अपना सर्वस्व समझें। पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें झगडा हो सकता है और संधारका सुख दूर होता है, इसलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मसमर्पण करें और पत्नी पांचके लिए आत्मसमर्पण करें। यहां कई पूछेंगे कि प्रथम वारके पतिपत्नीके विषयमें ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है ? इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम वार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनको परस्पर प्रेम करना क्रमप्राप्त हो है। परंतु प्रनर्विवाहित पति—पत्नीको पूर्वसंवंघका स्मरण होना संभव है, इसलिए उस दोषका निवारण करनेके लिए यहां सूचना दी है। और वह नितान्त योग्य है।

उनत्ति वे मन्त्रमें कहा है कि गो, वस्त्र और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्ति होती है। सरपात्रमें दान करनेसे बढा फल हो सकता है। इनके दानका महत्त्व अन्यान्य श स्त्रोंमें भी वर्णन किया है। तीसवे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टिमित्रोंको पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नातिकी प्राप्ति करा देवें।

इस प्रकार इस सूक्तमें आत्मोजितिका विषय कहा है। निःसन्देह इसके कुछ मन्त्रभाग कठिण और संदिग्ध हैं, तथापि यहां वर्णन का हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंकी इसका आशय समझमें आसकता है। आशा है इस ढंगसे विचार करके पाठक इस सूक्तके कुछ संदेह—स्थानोंकी अधिक सुयोध कर सकेंगे।

## ं अतिथि सःकार।

( & )

( ऋषि:- ब्रह्मा । देवता-अतिथि:, विद्या । )

#### [ 8 ]

| यो विद्याद् ब्रह्मं प्रत्यक्षं परूषि यस्यं संभारा ऋचो यस्यांनुक्यम् | 11 8 11 |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| सामानि यस्य लोमानि यजुईदयमुच्यते परिस्तरणिभद्धितिः                  | 11 7 11 |
| यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपद्यति देव्यजनं प्रेक्षेते              | 11 3 11 |
| यदं भिवदंति दुीक्षामुर्गेति यदुंदकं याचत्यपः प्र णयति               | 11 8 11 |
| या <u>ए</u> व युज्ञ आर्पः प्र <u>णी</u> यन्ते ता एव ताः             | ॥५॥     |
| यत् तर्वेणमाहरंनित य एवाशीयोमीयः पृशुर्वेष्यते स एव सः              | ॥६॥     |
| यदीवस्थान् कुरुपयेन्ति सदोहविधीनान्येव तत् केरुपयन्ति               | 11 0 11 |
| यदुपस्तृणान्तिं <u>ब</u> िहेंरेव तत्                                | 2       |
| यदुंपरिशयनमाहरंन्ति स्वर्गमेव तेनं लोकमर्वरुन्द्वे                  | 11 8 11 |

अर्थ- ( यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्यात् ) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको नानता है, ( यस्य परूषि संभाराः ) उसके भवयव एज्सामग्री है, ( यस्य अनुक्यं ऋचः ) उसकी रीढ ऋचाएं हैं ॥ ( यस्य छोमानि सामानि ) उसके बाल साम हैं, और उसका ( इदयं यजुः उच्यते ) हृदय यजु है ऐसा कहा जाता है। तथा उसका ( परिस्तरणं इत् हिवः ) भोढनेका वस्त्र हिव है ॥ १-२॥

<sup>(</sup> यत् वे भितियिपितः ) जो तो गृहस्य ( भितियोन् प्रतिपश्यित ) भितियियोंकी भीर देखता है, मानो वह ( देव-बजनं प्रेक्षते ) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ ( यत् भिनवदित दीक्षां रुपैति ) जो भितियसे बात करता है वह यशदीक्षा केनेके समान है । ( यत् रुद्कं याचित ) जो तो वह जल मांगता है, भौर ( भपः प्रणयित ) जल रुसके भागे घर देता है ॥ वह मानो ( याः एव यज्ञे भापः प्रणीयन्ते ) जो यज्ञमें जक ले जाते हैं ( ताः एव ताः ) वही जल है ॥ ३-५॥

<sup>(</sup> यत् वर्षणं आहरन्ति ) जो पदार्थं अतिथिकी तृष्ठि करनेके लिए ले आते हैं, ( यः एव अशीपोशीयः पशुः बध्यते स एव सः ) वह मानो अशी और सोमके लिये पशु बांघा जाता है, वही वह है।। ( यत् आवसयान् कंल्पयन्ति ) जो अतिथिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं ( सदोहविर्धानानि एव तत् कल्पयन्ति ) वह मानो यश्में सद और हविर्धानकी स्थना करना ही हैं। ( यत् उपस्तृणन्ति ) जो बिलाया जाता है ( बहिः एव तत् ) वह मानो यश्में सद कीर हि।। ( यत् उपस्तृणन्ति ) जो उसपर बिलीना काते हैं ( तन स्वत् लोकं अवरुन्दे ) उससे स्वर्ग कोक ही मानो सपीप आते हैं।। ६—९।।

| यत् कंशिपूपनर्हणमाहरंनितः परिधयं एव ते                            | 11 % 11       |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| यद्गिञ्जनाभ्यञ्जनमाहरुन्त्याज्यंमेव तत्                           | 11 22 11      |
| यत् पुरा परिवेषात् खादमाहरनित पुरोडाशविव तौ                       | ं ॥ १२ ॥      |
| यदंशनुकृतं ह्यंन्ति ह्विष्कृतं भेष तद्भ्वंयन्ति                   | ॥ १३ ॥        |
| ये <u>ब्रीहयो</u> यवा निरूप्यन्तेंऽशर्व एव ते                     | 11 58 11      |
| यान्धुंद्रखलमुसुलानि प्रावीण एव ते                                | ા  શ્ષ્ય      |
| ऋर्षं पवित्रं तुर्पा ऋ <u>जी</u> षा <u>मि</u> पर्व <u>णी</u> रापः | ॥ १६ ॥        |
| स्त्रग् दर्विर्नेक्षणमायवंनं द्रोणकछ्याः कम्म्यो वायुच्या ित      |               |
| पात्रोणीयमेव क्रिष्णाजिनम्                                        | ॥ १७ ॥ (१५) , |

[ २ ]

युजमानबाष्ठाणं वा एतदविथियतिः कुरुते यदाहार्याणि प्रेक्षत इदं भूया ३ इदा ३ मिति

11 2 11 96 11

भर्थ-(यत् कशिषु उपबर्धणं भाहरान्ति ) जो चारर और सिरद्दमां-अतिथिके लिए के भाते हैं, वह मानो यशके (ते परिधयः एव ) परिधि हैं ॥ (यत् माझन--अस्यन्जनं आहरन्ति ) जो मोलोंके लिए मझन भीर शरीरके सकनेके किए तेक लीते हैं, वह मानो, (तत् भाज्यं एव ) वह एत ही है ॥ १०-११॥

(यत् परिवंशात् पुरा ) जो भोजन परोसनेके पूर्व श्रातिथिके किये ( खादं आहरन्ति ) सानेके हेतुसे श्राते हैं वह मानो, (ता पुरोडाशी एव ) पुरोडाश हैं ॥ (यत् श्रानकृतं हयन्ति ) जो भोजन बनानेवालेको बुकाते हैं, वह मानो ( हविष्कृतं एव तत् द्वयन्ति ) इविकी सिद्धता करनेवालेको बुलाना है ॥ १२—१६॥

(य बीह्यो यवा निह्प्यन्ते ) जो चावछ भीर जी देखे जाते हैं (ते अंशवः एव ) वे सोमछठाके सण्ड ही हैं॥ (यानि उल्लालमुसलानि ) जो ओख़की भार मुसल अतिथिके किए चान्य कूटनेके काम माते हैं मानो (ते प्रावाणः एव ) वे सोमरस निकालनेके पर्यर ही हैं॥ १४-१५॥

(शूर्प पवित्रं) अविधिके लिए जो छाज बर्वा आवा है वह यहाँ वर्ते जानेवाले पवित्र के समान है, इसी प्रकार (तुपा ऋजीपा) धानके तुप होते हैं वे सोमश्स छाननेके बाद अविश्वाह रहनेवाले सोमवन्तुश्रीके समान हैं। (आभिषवणी: आप:) अविधिमोजनके लिए प्रयुक्त होनेवाला जल यहाके जलके समान है। (दर्वा सुक्) अविधि सुचा के समान है, (आधवर्न ईसणं) पक्ते समय अग्रका हिलाना यज्ञके ईसण कर्मके समान है, (कुम्म्यः द्रोणक्कः शाः) पकानेके हेगची आदि पात्र यज्ञके द्रोणकल्काों के समान हैं, (पात्राणि बाय = व्यानि) अविधिके किए जो अन्य पात्र लागे जाते हैं वे यज्ञके वायव्य पात्र ही हैं और (ह्यं एव कृष्णाजिनं) यही कृष्णाजिन है। (१६-१७)

[२] (इदं भूषाः इदं इति ) यह मधिक या यह ठीक है ऐसा जो (ब्राहार्याणि प्रेश्नते ) ब्रातियिको देने बोग्न पदार्थोका निरीक्षण करता है, यह (ब्रातियिपितः ) अतियिका पाकन करनेवाका यजमान (पृतत् ) इससे मानो (-व्यमान ब्राह्मणं वै कुरते ) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता है ॥ १ ॥ १८ ॥

भाषार्थ-अतिथि घरमें आनेपर उसके लिए जो जो पदार्थ दिवे जाते हैं वे मानो वहके अन्दर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थी के समान ही हैं । अर्थात् अतिबिका सरकार करना एक यह करनेके समान ही है ॥ १-१७ ॥

| यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वधीयांसं इरुते                           | ા રા          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| उप हरति हुवींध्या सदियति                                                | ॥३॥२०॥        |
| तेषामासंभाना मर्तिथिरात्मन् जुहोति                                      | ા છા રશા      |
| स्रचा हस्तेन प्राणे यूपे सुक्कारेण वषट्कारेण                            | ્રાંપા રરા    |
| पुते वै प्रियाश्वाप्रियाश्वात्विजीः स्वृगे लोकं गमयन्ति यदातिथयः        | ॥ ६ ॥ २३ ॥    |
| स य एवं विद्वान् न द्विषत्रेशीयात्र द्विष्ते।ऽत्रमशीयान्न               |               |
| मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य                                              | ॥ ७॥ २४॥      |
| सर्वो वा एव जुग्धपीप्मा यस्यानंनमुश्रन्ति                               | ્રા ૮ મ રૂપ મ |
| सर्वे वा पुषोऽजंग्घवाष्मा यस्यान्तं नाश्चनित                            | ॥९॥२६॥        |
| सर्वेदा वा एष युक्तप्रीवार्द्रपंवित्रो वितंताध्वर आहृतयज्ञकतुर्य उपहरित | ॥ १०॥ २७॥     |
| <u>प्राजाप</u> त्यो वा प्रतस्यं युद्धो वितेतो य उपहरित                  | ॥ ११ ॥ २८ ॥   |

बर्थ- ( यत् आह ) जो कहता है कि ( सूयः उद्धर इति ) अधिक परीम कर अतिथिको हो, तो ( तेन ) इससे वह ( प्राणं वर्षीयांसं एव कुरुते ) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास अवादि ( उपहरित ) के जाता है वह मानो ( हर्यीथि आसादयति ) हविके पदार्थ काता है ॥ २---३ ॥ १९-२०॥

(तेवां भासनानां) हन छाये पदार्थों मेंसे कुछ पदार्थों का ( आतिथिः भारमन् जुहोति ) अतिथि भपने मन्द्र इवन करता है, वह भोजन स्वीकारता है॥ ( इस्तेन सुचा ) हाथरूपी सुचासे, ( प्राणे यूपे ) प्राणरूपी यूपमें ( सुकारेण वचट्कारण) भोजन सानेके 'सुक् सुक्' ऐसे शब्दरूपी वचट्कारसे वह अपनेमें एक एक आहुति डालता है॥ ( यत् आतिथयः ) जो वे अतिथि हैं वे ( प्रियाः अपियाः च ) प्रिय हों अथवा अप्रिय हों, वे (ऋरिवजः) आतिथ्य यक्षके ऋरिवज व्यानको ( स्वगं छोकं गमयन्ति ) स्वगंछोकको पहुंचाते हैं॥ ४-६॥ २१—२३॥

(य: एवं विद्वान्) इस तस्त्रको जानता हुमा (सः द्विषन्) न मसीयात् यह किसीका द्वेष करता हुमा न भोजन करें। (द्विषतः भग्नं न अभीयात्) द्वेष करनेवाळे भोजन न खावे (न भीमांसितस्य) संशियत माचरणवाळे अनुष्यका भोजन न खावे भीर (न भीमांसमानस्य) न संदेद करनेवाळेका मन्न भातिथि खावे॥ ७॥ २४॥

(यस्य असं अभिन्त) जिसका असं अतिथि कोग खाते हैं, (सर्व: वै एष जग्धपाप्ता) उसके सब पाप जळ जाते हैं। तथा ( यस्य असं न अभिन्त ) जिसका अस अविथि नहीं खाते ( सर्व: वे एष अजग्धपाप्ता ) उसके सब पाप वैसे के वैसे रहते हैं॥ ८-९ ॥ २५-३६॥

( बः उपहरति ) जो गृहस्य मितियकी सेवाके छिए भावश्यक सामग्री उसके पास छे जाता है वह मानो ( सर्वदा वे प्षः युक्तग्राषा ) वह सदासर्वदा सोमरस निकाकनेके पर्यरोसे रस निकालता ही रहता है, वह सर्वदा ( भार्न्न पवित्रः ) रस झानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रहती है, वह (वितत—भण्वरः ) सदा यज्ञ करता है, वह सदा (भाइत, यज्ञ कर्दा) यज्ञ समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १०॥ २७॥

(यः उपहरित ) जो श्रतिथिको समर्पण करता है वह मानो (एतस्य प्राजापस्यः वै यज्ञः विततः ) इसके प्राजापस्य वक्का फैछाव हुना है ॥ (यः उपहरित ) जो श्रतिथिको दान देता है वह मानो ( प्रजापतेः विक्रमान् श्रनुविक्रमते ) प्रजापतिके विक्रमोंका श्रनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

ष्ट्रजापंतेर्वा एप विक्रमानंनुविकंमते य उंपुहरंति ॥ १२ ॥ २९ ॥ योऽतिथीनां स आहबुनीयो मो वेदमीन स गार्हिपत्यो यस्मिन पर्चन्ति स दक्षिणाग्निः ॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६)

( ३ )

इप्टं च वा एप पूर्व च गृहाण्मिक्नाति यः पूर्वाविषेगुक्नाति . 11 8 11 38 11 पर्यश्च वा एप रसे च गृहाणांमद्रनाति यः पूर्वोऽतिथेरुश्नाति 11 2 11 32 11 डुर्जा च वा एप स्फार्ति चं गृहाणांमश्राति यः पूर्वोऽतिंत्रेरशाति 11 3 11 33 11 युज्रां च वा एप पुशंश्वं गृहाणांमश्<u>वाति</u> यः पूर्वोऽतिथेरशार्ति 118113811 कीर्ति च वा एप यश्य गृहाणांमश्चाति यः पूर्वोऽतिथेर्श्चाति ॥ ५॥ ३५॥ श्रियं च व। एप संविदं च गृहाणांमश्राति यः पूर्वोऽतिथेरश्राति 11 4 11 34 11 एप वा अतिथिर्व च्छ्रोत्रिय स्वस्मात् पृर्वी नाश्वीवात् ॥ ७॥ ३७॥ अशितावृत्यतिथावश्रीयाद् यज्ञस्यं सात्मत्वायं यज्ञस्याविच्छेदाय तद् व्रतम् ॥८॥ ३८॥ पुतद् वा उ स्वादीं यो यदं धिगवं श्वीरं वां मांसं वा तदेव नाश्वीयात् ॥ ९॥ ३९॥ (१७)

क्षर्य- (यः क्षातियोनां ) जो क्रतिथियोंके दारीरमें पाचक क्षप्ति है (सः क्षाह्वनीयः ) वह क्षाह्वनीय क्षप्ति है, (यः वेदमनि सः गाईपत्यः ) जो घरमें क्षप्ति होता है वह गाईपत्य क्षप्ति है, ( यस्मिन् पचान्ति स दक्षिणाप्तिः ) जिस पर क्षप्त पकाते हैं वह दक्षिणागिन है ॥ १३ ॥ ३० ॥

[३] [यः शितियेः पूर्व अशाति ] जो शितियिके पूर्व स्वयं मोजन करता है (एप) वह [ग्रहणां इष्टं स वे पूर्व च अशाति ] अपने चरके इष्ट और पूर्वको ही खाजाता है ॥ जो शितियिके मोजन करनेके पूर्व मोजन करता है वह मानो घरके (पयः च रसं च ) दूघ और रसको, (उर्जांच स्फार्ति च ) श्रष्ठ और समृद्धिको, [प्रजां च प्रशून् च ] प्रजा शीर पश्चको, [कीर्ति च यशः च ] कीर्ति शीर यशको, [श्रियं च संविदं च ] श्री झार संज्ञान को (अभाति ) साजाता है ॥ १—६ ॥ ३१-३६ ॥

[ एप वै अविधिः यत् श्रोत्रियः ] यह अविधि निश्रयसे श्रोत्रिय हैं [ तस्मात् पूर्वः न शश्रीयात् ] इसिलए उससे पूर्व स्वयं भोजनं करना उचित नहीं है ॥ ७॥ ३७॥

[ अविथों अशिवावित अश्रीयात् ] अविधिके सीजन करनेके पश्चात् गृहस्य स्वयं भीजन करे। [ यज्ञस्य सारमत्वाय ] यज्ञकी सांगवा के लिए ( यज्ञस्य अविच्छेदाय ) यज्ञका मंग न होनेके लिये [ तत् वर्ष ] यह वत पाछन करना गृहस्यीको योग्य है॥ ८॥ ३८॥

[ एतत् वै उ स्वादीयः ] वह जो स्वादयुक्त है [ यत् कियावं क्षीरं वा मांसं वा ] जो गाँसे प्राप्त होनेवाळे कूच या अन्य मांसादि पदार्थं हैं [ तत् एव न, अशीयात् ] उसमें से कोई पदार्थं कविधिके पूर्व भी न सावे ॥ ९ ॥ १९॥

मावार्य-अतिथिका मोजन पहिले होने, पश्चात् जो अविशिष्ट बना हो। वह घरके मनुष्य खानें। कमी किसी अवस्यामें अतिथिके मोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य मोजन न केर। ऐसा करनेसे गृहस्य यज्ञ की पूर्णता होती है। प्रत्येक गृहस्य इस अत का पालन करें।। १—९॥ ३१—३९॥

|     |   | ١. |
|-----|---|----|
| - ( | U | ١  |
| •   | O | ,  |
| •   | _ | •  |

| \ <b>\</b> \ \                                                                  |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| स य एवं विद्वान् श्वीरप्रपृतिच्यीपृहरिति                                        | ા ૧ ા             |
| यार्वदाप्रि <u>ष्टोमेनेष्ट्</u> वा सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे तार्वदेनेनार्व कन्द्धे | . ॥२॥४०॥          |
| स य एवं विद्वान्त्सपिंरुपसिच्योपहरंति                                           | ्॥३॥              |
| यार्वदतिरात्रेणेष्ट्वा सुर्समृद्धेनावहुन्द्धे तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे           | 118118811         |
| स य एवं विद्वान् मधूंपृतिच्योपृहरंति                                            | ા ૫ ા             |
| यार्वत् सत्त्र्रसंघेनेष्ट्वा सुसंमृद्धेनावरुन्द्धे तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे      | ॥ ६ ॥ ४२ ॥        |
| स य एवं बिद्धान् मांसमुंप्रिच्योंपृहरंति                                        | 11011             |
| यार्वद् द्वादशाहेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुन्द्धे तार्वदेनेनार्व रुन्द्धे          | ॥८॥४३॥            |
| स य एवं विद्वानुंद्रकर्मुपसिच्योपहरति                                           | 11 9 11           |
| प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां प्रियः प्रजानां भवति य                      | <u>ए</u> वं       |
| <u> बिद्वार्चंदकर्मुप्सिच्योंप</u> हरति                                         | ।। १० ॥ ४४ ॥ (१८) |
| (५)                                                                             |                   |
| 1 0 120 0 810                                                                   |                   |

तस्मां जुषा हिङ्कुंणोति सिवता प्र स्तीति

11 8 11

बृह्स्पतिकुर्जयोद्गीयति त्वष्टा पुष्टणा प्रति हरति विश्वे देवा निधनेम्

11 7 11

भर्थ- [४] [यः प्वं विद्वान् ] जो इस बातको जानता हुना भतिथिके छिए [क्षीरं उपसिच्य उपहरित ] दूध भरछे पात्रमें रखकर छे जाता है, उसकी [यावत् झुसमृद्धेन भाग्निष्टोमेन इष्वा भवरूम्धे ] जितना उत्तम समृद्ध भिन्निष्टोम मक्षका यजन करनेसे फळ मिलता है, [तावत् प्रेन अवरुम्धे ] उतना इससे मिळता है ।। १—२॥४०॥

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अविधिक लिए (सिप्ट उपसिष्य उपहरित ) भी वर्तन में रख कर के जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरान्नेण) समृद्ध अतिरान्न नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है॥ ३-४॥ ४१॥

जो इस बातको जानता हुना मनुष्य नातिथिको देनेके छिए ( मधु उपसिच्य उपहरित ) मधु न्यांत् शहद उत्तम पात्रमें रखकर नितिथिके पास के जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (सुसमृद्धेन सत्रसचेन इप्ना ) उत्तम समृद्ध सत्रसच्च नामक यक्षके करनेसे मिलता है ॥ ५-६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ ( मांसं उपसिच्य ) मांसको पात्रमें रखकर अतिथिके पास के जाता है, उसको उतना फल मिळता है जितना उत्तम समृद्ध ( द्वादशाहेन इष्ट्वा ) द्वादशाह यज्ञके करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७-८ ॥ ४३ ॥

जो इस गाठको जानता हुआ ( उदकं उपसिच्य ) जङ उत्तम पात्रमें आलकर अतिथिके पास के जाता है, वह (प्रजानां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छित ) प्रजानों के प्रजनन अर्थात् उत्पत्तिके किए स्थिरताको प्राप्त होता है और (प्रजानों प्रियः भवित ) प्रजानोंके किए प्रिय होता है ॥ ९— १०॥ ४४ ॥

भावार्थ — जो गृहस्यो उत्तम श्रद्धां दुरधादि पदार्थ उत्तम स्वच्छ पात्रमें रस्तकर अतिथिको समर्पण कर्नेकी बुद्धिसे उसके पास के जाता है, उसको बडे बडे यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है।। १-१०।। ४०.४४॥ ८ (अ. सु. भा. कां. ९)

| निधनं भूत्याः प्रजायाः पशुनां भवति य एवं वेदं               | ા રા ૧૫ ૧૫       |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| तस्मां उद्यन्तस्यों हिङ्केणोति संग्वः प स्तौति              | 11 8 11          |
| मुध्यंदिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यशिधनेम् ।         |                  |
| निघनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेदं               | ॥ ५॥ ४६॥         |
| तस्मां अभ्रो भवुन हिङ्कंणोति स्तुनयुन् प्र स्तौति           | 11 & 11          |
| विद्योतमानः प्रति हरति वर्षेन्नुद्वायत्युद्गृह्णन् निधनम् । |                  |
| निधनं भूत्याः प्रजायाः पशुनां भवति य एवं वेद                | ॥ ७॥ ४७॥         |
| अतिथीन प्रति पश्यति हिङ्केणोत्यमि वंदति प्र स्तीत्युद्धकं य | <u>।। ८ ॥</u>    |
| उपं हर <u>ति</u> प्रति हर्त्युन्छिष्टं <u>नि</u> धर्नम्     | 11911            |
| निधनं भूत्याः प्रजायाः पशुनां भेवति य एवं वेदं              | ॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९) |

बर्ध-[ ५] (यः एवं वेद ) जो इस बितियसकारके वतको जानता है (तस्मै ) उस मनुष्यके किये (बचा बिंकुणोति ) उपा भानन्द-सन्देश देती है, (सिवता प्र स्तीति ) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (ब्रह्स्पितः कर्तवा व्रद्धापित ) ब्रह्स्पित वक्र के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (त्वष्टा प्रष्ट्या प्रतिहरित ) खष्टा बसको प्रष्टि प्रदान करता है, (विश्वेदेवाः निधनं ) सब भन्य देव उसको भाभय प्रदान करते हैं। मतः वह (सूर्याः प्रजायाः पश्चनं निधनं मवति ) संपत्ति, प्रजा भौर पश्चनोंका माश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिथि सत्कारके व्रवको जानता है, ( तस्मै उध्यम् सूर्यः हिंकुणोति ) उसके किये उद्य होता हुना सूर्य आनन्दका सन्देश देता है, ( संगवः म स्तौति ) प्रभात समय प्रशंसा करता है, ( मध्यंदिनः उद्यायि ) मध्यदिन उसका गुण गान करता है, ( अपराह्मः प्रवि हरति ) अपराह्म समय पुष्टि देता है ( अस्तै यद् निधनं ) अस्त जाता हुना सूर्य नाक्षय देता है। इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा भीर पशुओंका माश्रयस्थान होता है॥ १८॥।

को इस कविथिसत्कारके झव की जानवा है, ( वस्मै अभः भवन् हिंकुणोति ) उसके छिये उत्पन्न होनेवाका मेव बानन्द सम्देश देता है, ( स्तनयन् प्रस्तावि ) गर्जना करनेवाछा सेव प्रशंसा करवा है, ( विद्योतमानः प्रविद्वरि ) प्रकाशनेवाछा पुष्टि देता है, ( वर्षन् उद्घायित ) दृष्टि करता हुआ सेघ इसका गुणगान करवा है ( उद्गुद्धन् निधनं ) उत्पर केनेवाछा आध्य देता है। इस प्रकार यह संपत्ति, प्रजा और पशुक्षीका बाझयस्थान होता है।। ६-७ ॥४०॥

जो इस अविधिसरकारके अवको जानता है वह जब ( आविधीन प्रयति ) अविधियोंका दर्शन करता है तो मानो यह ( हिंकुणोति ) आनग्दका शब्द करता है, जब वह अविधियोंको ( अभिवद्ति ) नमस्कार करता है, तो वह करव उसके (प्ररतीति ) प्रस्ताव करनेके समान होता है। जब वह ( उदकं यात्रित) जल मांगता है तो मानो वह ( उद्गापित ) यक्तके उद्गाताका कार्य करता है। ( उपहरित प्रविद्यति ) जब वह पदार्थ आविधिके पास काता है, तो वह यक्तके प्रविहर्ताका कार्य करता है। ( उच्छिष्टं निधनं ) जो अञ्चादिक अविधिके भोजन करनेके प्रश्चात् अविधिष्ट रहता है इसको यक्तका अभिवस्थाद समझो। इस प्रकार अविधिसरकार करनेवाका संपत्ति, प्रजा और पश्चमीका आव्रयस्थान बनता है।।८-१०।१४।।

भावार्थ-हिंकार, प्रस्ताव, उहान, प्रतिहार भौर निधन ये पांच, अंग सामके हैं। अतिथिसत्कार करनेवालेको ये पांची इस प्रकार सिद्ध होते हैं। अर्थात् अतिथिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है। अतिथिसत्कार ही गृहस्थीका परम पवित्र और श्रेष्ठ कमें है॥ ८—१०॥ ४८॥

(६)

| <b>यत् <u>श्</u>रचार् इ</b> युत्या श्रीवयत्येव तत्                                         | ॥ १ ॥ ४९ ॥      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| यत् प्रतिभृणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्                                                     | ા રા ૧ ૫૦ ા     |
| यत् परिवेष्टारः पात्रहस्ताः पुर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमुसाध्वर्यव एव                     | वते ॥३॥५१॥      |
| तेषां न क <u>श्</u> रनाहोता                                                                | ા છા પરા        |
| यद् वा अतिथिप <u>ति</u> रतिथीन् परिविष्यं गृहार्त्तु <u>यो</u> दैत्यं व मृथं मे व तदुपा    | वैति ॥ ५ ॥ ५३ ॥ |
| यत् सं <u>भा</u> गयंति दक्षिणाः सभागयति यदंनुतिष्ठंत उदर्वस्यत्येव तत्                     | ।। ६ ॥ ५८ ॥     |
| स उर्प <b>हृतः पृ</b> थिव्यां भेक्षयुत्युर्पहृतस्तस्मिन् यत् पृ <u>थि</u> व्यां बिश्चरूपम् | र् ॥७॥५५॥       |
| स उपहृतोऽन्तरिक्षे मक्षयुत्युपहृतुस्तस्मिन् यदुन्तरिक्षे विश्वरूपम्                        | ॥८॥ ५६॥         |
| स उपेड्रतो दिवि मेक्षयृत्युपेहृतुस्तस्मिन् यद् दिवि विश्वरूपम्                             | ॥ ९ ॥ ५७ ॥      |
| स उपहृतो देवेषु भक्षग्रत्युपहृत्स्तिसम्न् यद् देवेषु विश्वरूपम्                            | ॥ १०॥ ५८॥       |
| स उपहूतो छोकेषुमक्षयुत्युपहूतुस्तस्मिन् यह्योकेषु विश्वरूपम्                               | ા               |
| स उर्प <u>हृत</u> उर्प <b>हृ</b> तः                                                        | ॥ १२ ॥ ६० ॥     |
| <u>आमोती</u> मं <u>छोकमा</u> मोत्यम्रम्                                                    | ॥ १३ ॥ ६१ ॥     |
| ज्योतिष्मतो लोकान् जैयति य पृवं वेदं                                                       | ।।१४॥ ६२ ॥ (२०) |

## ा। इति वृतीयोजिवाकः ॥

वर्ष-[६]-- (यत् क्षत्तारं व्हयति ) जब वह द्वारपाकको बुकाता है, मानो (तत् आश्रावयति एव ) वह अभिभवण करता है। (यत् प्रतिश्वणोति ) जब वह सुनता है, मानो (तत् प्रत्याश्रावयति एव ) वह प्रत्याश्रवण ही है। जब विविधिक किए (पूर्वे च नपरे च परिवेहारः पात्र हस्ताः प्रपद्यन्ते ) पहिले और बाद के परोसनेवाले सेवक पात्र हार्वोने केकर उसके पास आते हैं, मानो (ते चमसाष्वयंव एव ) यज्ञके चमसाष्वर्युं हैं॥ (तेषां न कश्चन अहोता ) वनने कोई भी नयाजक नहीं होता है॥ १-४॥ ४९-५२॥

<sup>(</sup> बत् वै बातिधिपतिः बातिधीन् परिविष्य ) जो तो गृहस्थी बातिधियोंको मोजन देकर ( गृहान् अप उदैति ) अपने ' बरके प्रति बाता है, मानो (तत् बवस्थं प्रव उप बवैति) वह बवस्थ स्नान के लिये ही जाता है। ( यत् समागयति ) जो भेट करता है है, मानो बह ( दक्षिणाः समागयति ) दक्षिणा प्रदानं करता है । ( यत् बनुतिहते ) जो उसके लिये अनुष्ठान करता है भागो ( तत् बद्दस्ति प्रव ) वह यज्ञ यथासांग करता है ॥ ५-६ ॥ ५३-५४ ॥

<sup>(</sup>सः प्रीवन्यां उपहुतः) वह इस प्रथ्नीपर किसी देशमें नादरसे बुकाये अतिथि (यत् पृथिन्यां विश्वरूपं ) जो इक इस प्रथ्नीपर निक रंगरूपवाका नम्न है (तिसन् उपहुतः भक्षमित ) उसको वहां निमंत्रित होकर खाता है। वह नादरसे बुकाया हुना निसंदि (नन्तिरिक्षे ) नन्तिरिक्षे ) नन्तिरिक्षे ) व्यक्तिमें (दिवि ) युक्तोकमें, (देवेषु ) देवतानों में और (कोकेषु ) सव कोकों ने नो (विश्वरूपं ) ननेक रंगरूपवाका नम्न होता है उसको वहां नैटा हुना ( भक्षमित ) भक्षण करता है ॥ ७-११॥ ५५-५९॥

(मः उपहृतः) यह भादरसे निमंत्रित किया हुना भाविथि बहुत लाम देता है ॥ भविथिको भादरके साथ बुलाने-जाला गृहस्थी ( हमं लोकं भामोति ) हस लोकको माप्त करता है और ( अमुं भामोति ) उस कोकको भी प्राप्त करता है। ( यः एवं वेद ) जो इस भविधिसकारके वतको जानता है वह ( ज्योतिष्मतः कोकान् जयि ) तेजस्यी कोकोंको प्राप्त करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०—६२ ॥

### अतिथिका आद्र ।

अतिथिका आदरसरकार प्रेमके साथ करनेका उपरंश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस स्किके छः पर्यायों में दिये हैं। ये मंत्र सरल क्षेतिसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं हैं। अतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात् जो अतिथिसत्कार उत्तम श्रद्धांसे करेगा, उसकी अन्यान्य यज्ञ्याग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ—धर्मका यह प्रधान अंग अतिथिसत्कार है। पाठक इस सूकका पाठ करें और इसके इस आश्यको जानें और अतिथिस् सत्कार करके उसके श्रेष्ठ फलके भागी बनें॥

इन मंत्रों में मांव ' शब्द आया है। इस मांव शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहां 'मांस' अर्थ अपेक्षित है ऐवा हमारा मत है और यह लेनेपर भी कोई आपित नहीं है। क्योंकि मांसभोजी मनुष्यके घरमें कोई आंतिय आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मांस भी न खाने, इस्यादि भाव यहां लेना येत्य है। वेदमें जैसा निर्मास भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मांस मोजियोंका भी वर्णन है।

## गौका विश्वरूप।

(6)

### ( ऋषि:-ब्रह्मा । देवता-गौ: )

(१२) (७)

| प्रजापंतिश्र परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरी अप्तिकृतार्टं युमः कुकाटम्                       | ાં શા    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| सोधो राजो मस्तिष्को द्यौरुंत्तरहनुः पृथिव्यिषरहनुः                                           | 11 2 11  |
| विद्यि निहा मुरुतो दन्ता रेवतीं प्रीवाः क्रितिका स्क्रन्या घुर्यो वहः                        | 11 3 11  |
| विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णुद्रं विधरंणी निवेष्यः                                        | 11 8 11  |
| <u>ब्येनः ऋोडोई</u> न्तरिक्षं पाज्रस्ये े वृ <u>ह</u> स्पतिः कुकुद् वृ <u>ंह</u> तीः कीकंसाः | ॥ ५ ॥    |
| देवानां पत्नीः पृष्टयं उपसदः पर्शेवः                                                         | ॥६॥      |
| <u> भित्रश्च</u> वर्रण्थां <u>सी</u> त्वष्टां चार्यमा चं दोषणीं गहादेवो वाहू                 | 11 0 11  |
| <u>इन्द्राणी भृसद् वायुः पुच्छं</u> पर्वमा <u>नो</u> वालाः                                   | 11 < 11  |
| नर्ध च धुत्रं च श्रोणी वर्लमूरू                                                              | 11 9 11  |
| धाता च सिवता चांच्छीवन्तु। जङ्घां गन्ध्रवी अप्सरसः क्रिष्ठिका अदितिः शक्ताः                  | 11 80 11 |

थर्थ— ( प्रजापतिः च परमेष्ठी च श्रंगे ) प्रजापति कौर परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, ( इन्द्रः शिरः ) इन्द्र सिर है, ( अप्तिः कलाटं ) अप्ति कलाट है, ( यमः कुकाटं ) यम गलेकी घेंटी है ॥ ( सोमः राजा मस्तिष्कः ) राजा सोम मस्तिष्क है, ( द्यौः चत्तराः इतुः ) खुलोक उपरका जबडा कौर ( पृथ्वी अधरहतुः ) पृथ्वी नीचेका जबडा है ॥ १-२ ॥

(विशुत् जिह्ना) थिजली जीम है, (महतः दन्ताः) महत् दांव हैं (रेवतीः ग्रीवा, कृत्तिका स्वन्धाः) रेवती गर्दन कौर कृत्तिका कन्वे हैं। (धर्मः वहः) उष्णवा देनेवाला सूर्य वहनेका कजुदके पासका भाग है॥ (वायुः विश्वं स्वर्गः लोकः कृष्णदं) वायु सब सवयव कौर स्वर्गलोक कृष्णदं है कौर (विधरणी निवेह्यः) धारक शक्ति पृष्टवंश- की सीमा है॥ ३—,॥

( श्येनः क्रीढः ) श्येन शतकी गोद है, ( धन्तिरिक्षं पाजस्यं ) धन्तिरिक्ष पेट है, ( बृहस्पितः ककुद् ) मृहस्पित ककुद् है, ( बृहतीः क्षीकसाः ) बृहस्पित क्षोहनेका माग है।। ( देवानां परनीः पृष्ठमः ) देवोंकी पिनयां पीठके भाग हैं, ( वपसदः पर्शवः ) वपसद हृष्टियां पश्चिक्षयों हैं।। ५-६॥

(मिन्नः च वरुणः च अंसी) मित्र जीर वरुण केंधे हैं, (खष्टा च कर्यमा च दोवणी) खष्टा क्षीर कर्यमा बाहुमाग हैं, शीर (महादेव: बाहु) महादेव बाहु हैं॥ (इन्द्राणी भसत्) इन्द्रप्रनी गुद्धमाग है, (वायः पुच्छं) वायु पुच्छं हैं। पेन्न ।।

( महा च क्षत्रं च क्षीणी ) बाह्मण और क्षत्रिय चूतर हैं, ( बळं ऊरू ) बळ जावें हैं ॥ ( घाता च सविता च ( अष्टीवन्ती ) धावा कौर सविवा ये टखने हैं, ( गन्धर्वाः कङ्घाः ) गन्धर्व जांधें हैं ( अप्तरसः कुष्टिकाः ) अप्तराएं कः जापमानं प्रथमं ददर्ग ? ( मं॰ ४ )

'' इन प्रत्य हैं।नेवाल लाग्नाका सबसे प्रथम किसने दर्शन दिया ! '' इनके सस्तित्वके विषयमें किसने प्रथम घानुभव किया ! किसने शिक्षते प्रथम किया ! किसने इसकी आर्थ्यमयी शक्तियों का सबसे पहिले अनुभव किया ! अर्थान् कैंन इनको पूर्णताम जानता है ! और-

मृग्याः अस्क छतुः पात्मा छस्वित् ? ( ४ )

" इस भूमिके अन्दर अर्थान् स्थ्ल जारीर अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां मला निवास करते हैं। " यह स्थल जारीन पृथ्वीनस्यका यना है, उससे भिन्न कलतहन है, बायुतरन भी भिन्न है, तथापि इस शारीरके अन्दर ये प्रयत्तरन एक स्थानका विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्य कार्य कर रहे हैं ? इन निभिन्न तत्नोंको एक उद्देश्य चलानेनाला यहां कीन है ? यहां पृथ्वी तत्त्वसे हती आदि कर्जन पदार्थ, जलतत्त्वसे एक रीत आदि प्रवाही पदार्थ, अपि. तत्त्वसे पाचन शक्ति, सणाता आदिश्ची स्थिति, बायुतस्वने प्राण आदिशी स्थिति, बायुतस्वने प्राण आदिशी स्थिति और परमारमाने आत्मा का प्रकर्शकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये वहां कैसे करने हैं ? कीन इनका संभानक है । इसी निषयका एक मंत्र अधवीवेदमें है वह यहा देखिये-

को बास्मिलायो व्यवस्थाहिएवृतः पुरुवृतः सिंधुस्थ्याय जाताः । तीमा वरणा लोहिनीस्तालपुत्रा जर्भ्या अवाचीः पुरुषे तिरखीः ॥ वधवै, १० । २ । ११

" किन देवनाने इस दार्रारमें जांच्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तांग के धूमके समान रंगवाले, करर, नीचे धौर तिर्छे चलनेगाने जलप्रवाह शुर्ण किए है ? "यह रक्त अभिसरण के संबंधमें वर्णन है, इसी ( १० । २ ) केन स्कार्ने दारीर के सम्यान्य स्थव वर्षिके विषयमें भी पृष्टा की है। इस प्रकार किन देवताके हारा यह सम दारीर धारण हुआ है ? यह तस्वज्ञानके विषयमें एक महत्वका प्रश्न है।

कः विद्वांमं प्रष्टुं उपगात् ? ( मं ४ )

" कीन जित्य उनके विषयम पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है " और कीन इसके विषयम सान प्राप्त करना चाहता है और वीन इसके विषयम निश्चिन ज्ञान देता है ?

यः वेद इद मबीतु । ( सं० ५ )

" ती इस आत्मा के विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहां आते, और हम सब शिष्योंसे उपदेश करें " और इमकी बताने कि यह आत्मा उस शरीरका घारण किन प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ सस्थियां श्रे श्रीर की पाता है, मूक शरीरसे यहां नाती जाप करता है और पंगु शरीरको यहां चलाता है। प्रतिसे नलना होता है, परंतु ये पात शरीरके पाम है और आत्मामें नहीं है, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणांक विना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोचार करने नाला मुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणांक विना केवल शरीरसे शब्दोचार हो नहीं सकते। इसीलिये-

षस्य धामस्य वेः निहितं परं वेद । ( मं॰ ५ )

" इस परमिय गीतमान शा-माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, " उसको जानना चाहिये। यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह ग्रम है इसीलिय उसके खोज करनी होती है। सब योगी सुनि, ऋषि, सन्त महन्त इमीकी लोज करते हैं, प्राप्ति करने हैं और सानन्त्रके मार्गा बनते हैं।

गायः षस्य शीर्यः श्रीरं दुह्वे । ( संव्य )

" इंदियरपाँ गीवें इसके सिरके स्थानसे दूध निचायती है। '' सांस, नाक, कान, जिहा, खबा आदि इंदियहपी गीवें रप, गंध, शब्द, रम और स्पर्श रपी दूध निकासती हैं और इन विषयरूपों दूधको यह प्राप्त करके मुखका गागी होता है। इसके विषयमें जिलास पुरुषके मनमें बहुतवार सनेक प्रश्न पूछनेके सिय टपिस्यत होते हैं और यह पूछना भी है—

> पाकः मनमा गविज्ञानन् प्रस्थामि । देवानो एना निहिता पदानि ॥ ( मं॰ ६ )

"(पाकः) पक वर तैयार होनेवाला सुमुख्य सनुष्य (सनसा अविजानन्) सनसे कुछ सी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसिलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवों के स्थान कहां कहां रखे हैं।" सनुष्य पक कर परिपक्त क्षयित पूर्ण होनेके लिये यहां रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुमुख्य बनता है और वह सद्युक्के पास जाकर स्वसं प्रश्न पूछता है कि 'हे गुरो। जो अनेक देवताओं के पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे वहां हैं ? किस देवताका पद यहां किस स्थानपर रखा गया है ? यहां स्थिदेवने अपना पद चक्कस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फ्रिक्टोंमें रखां है, जलदेवने अपना पद जिल्लास्थानमें तथा रक्तमें रखा है इसी प्रकार सन्यान्य देवोंने अन्यान्य स्थानोंमें अपने पद रखे हैं। इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओं के पद अर्थात् स्थान किंवा निवास्थान हैं। पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करें। यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है—

दृ साक्षमजायन्त देवा देवेश्यः पुरा ।
यो वै तान्विधात्मत्यकं स वा वध महद्वदेत् ॥ ३ ॥
प्राणायानी चक्षः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या ।
व्यानोदानौ वाड्मनस्ते वा वार्ष्यतिमावहृत् ॥ ४ ॥
ये त वासन् दृश जाता देवा देवेश्यः पुरा ।
पुत्रेश्यो कोकं दृत्वा क्षिमस्ते कोक क्षासते ॥ १० ॥
संसिची नाम ते देवा ये संभारान्यसमभरत् ।
सर्वं संसिच्य मर्वं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥
गृहं कृत्वा मर्वं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
सर्वा सारिमन्देवता गावो नोष्ठ ह्वासते ॥ ३२ ॥

संघर्व. ११।८ (१०)

" दस देवीसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनकी प्रस्य देखता है वह वडा तरवज्ञान कह सकता है। प्राण, अपान, चक्क, श्रोत्र, अमर्थव और नाग, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संहत्वको चलाते हैं। दस देवोंसे जो दस देवपुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इक्ट्रा करते हैं, सब मर्थ देहको सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें घुसे हैं। देह रूपी मर्थ घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका भी बनाकर देव इस प्राप्य हो। जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें रहती हैं।"

इस प्रकार इस शरीरक्पी देवशालाका वर्णन है। यहां आंखमें सूर्य, फेफर्सोमें प्राण विवा वायु, इस प्रकार अन्यान्य देव बान्यान्य स्थानों में विराजते हैं। यहें सूर्य वायु आदि देन वास्स विश्वमें है और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं। यहीं मानों उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेंफर्डोमें रखा है, जलने अपना पद जिहापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य मागोंमें रखे है। इन्हींका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहां रखे हैं इन शन्दोंसे हुआ है। तथा—

कवयः ओतर्वे उ सप्त तन्तून् वितरिनरे । (मै॰ ६)

" इवि लोग जीवनका वस्न बुननेके लिये सात धागोंको फैलाते हैं।" जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलाता है और उसमें बानेके घागे रखकर उत्तम वस्न तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे रूपके, वानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्नास आयाद के, तन्त्रीसे स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विशानसे धागे फैलाकर हम ताते में कमेयोग और ज्ञानयोगका बाना मिलाकर सुंदर जीवन का वस्त पनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है। ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मलुष्य की खुड़ीपर ताना फिलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिलायगा वही उत्तम जीवनवल बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तु जोंका वर्णन पाठक देखें और हससे पूर्व जो 'सात' संख्यावाले पदार्योका वर्णन आया है उसके साथ हसका अनुसन्धान करें।

यस्यं ह्वाः प्रन्यवंते यस्मः र्कण्त अस्यतः ।
सर्वे शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ३ ॥
यः कृणोति प्रमोत्तम्नधं कृणोति प्ररूपम् । सर्वे शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥
अङ्गुसेदमंज्ञन्तरं विश्वाङ्गर्यं विसल्पंकम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं वहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥
यस्यं भीमः प्रतीकाश उद्देषयंति पृरूपम् । तक्मानं विश्वशारदं वृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥
य छक्ष अनुसर्पत्यथो एति गुवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गिभ्यो वृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥
यदि कामादपकामाद्वृद्यान्जायंते परि । हृदो वृलासमङ्गभ्यो वृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८ ॥
हिर्माणं ते अङ्गिभ्योऽप्यामन्तरादरात् । यक्ष्मोधामन्तरात्मनी वृहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८ ॥
आसी वृलासो भवंतु सृत्रं भवत्वामयंत् ।
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं गिरवीचमहं त्वत् ॥ ११॥
वृहिर्विष्ठं निर्हेवतु काह्याहं त्वोदरात् । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वीचमहं त्वत् ॥ ११॥

वर्ष- [ यस्य हेतो: ] जिस कारण [ नदम: कर्णत: सास्यवः प्रत्यवते ] यदम रोग कानले कौर मुखसे यहता है, उस [ सर्व शीर्षण्यं ते रोगं ] तेरे सब सिरके रोगको हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[यः प्रमोतं कृणीति ] तो वहिरा वनाता है, तथा [ पुरवं अन्धं कृणीति ] मनुष्यको पन्धा धनाता है, [सर्वं०] उस सब मिरमंत्रंधी रोगको हम दूर करतें हैं॥ ४॥

[ जंग-भेदं ] जंगोंको तोडनेवाले, [ जंग-ज्वरं ] जंगोंसे ज्वर ठरपन्न करनेवाले, ( विश्वारयं विसल्पर्क ) संपूर्ण अंगोंसे पीडा करनेवाले ( सर्वं ) सब जिरलंबची रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

( यस्य भीमः प्रवीकाशः) जिसका भयंकर रूप [ पुरुषं रहेषपति ] मञ्जूष्यको कंपाता है उस [विश्वशारदं तन्माने] सय सालभर होनेवाले उप्णरोगको [ वहिः निर्मन्त्रयामहे ] हम राहर हटावे हैं॥ १॥

[यः करू अनुसर्पति] जो लंघात्रोंतक रणता है [ लथो गवीनिके पृति ] छोर जो नारियोंतक पहुंचता है, उस (यक्ष्मं ते सन्तरंगेभ्यः ) रोगको तेरे लान्तरिक खंगोंसे हम [ बहि० ] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

[यदि कामात् ] यदि कामुकतासे धथवा यदि [क कामात् ] कामको छोडकर किसी जन्य कारणोंसे [इद-यात् परि जायते ] हृदयके अपर उत्पन्न होता है, तो उसे [यलासं हृदः अंगेभ्यः ] कपको हृदयसे और रंगों से [बहि॰] बाहर हम हृटा देते हैं॥ ८॥

( ते हरिमाणं ) तेरा कामिला रोग-रक्तद्दीनताका रोग-( शंगेभ्यः ) तेरे सवयवेंसि,[ उदरात् सन्तः साप्तां] उदर-के सन्दरसे जलोदर रोगको तथा [सारमनः सन्तः यहमः-घां ] सपने सन्दरसे यहमरोगको धारण करनेवाली सवस्या-को ( यदि० ) वाहर हम निकालते हैं। ९ ॥

( वलासः मासः भवतु ) इफ थूंक है रूपमें होवे शीर पाहर जावे । [ मामयत् मूत्रं भवतु ] लामदोप मूत्र होकर पाहर जावे । ( सर्वेपां यक्षमाणां विषं ) सय यक्षमरोगोंका पिप [ महं स्वत् निरवीर्थं ] में वेरेसे पाहर निदालता हूं ॥ १० ॥

[ तव उदरात् ] तेरे पेटसे [ काहायाहं बिल ] हान्द करते हुए विष स्ट्रनिलकासे [ निर्देवतु ] निकल जावे। [ सर्वेषां यक्ष्माणां॰ ] सय रोगोला विष में तेरेसे घाहर निकालता हुं।। १९॥

<u>उदरांत</u> ते क्<u>लो</u>झो नाभ्या हृदयादि । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरंबोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥ याः सीमानै विकुजनित सूर्धानं प्रत्येर्धणीः । अहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तु बृहिर्विलंम् ॥ १३ ॥ या हृदयमुपुर्वन्त्यं नुतुन्वन्ति कीकंसाः । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्रेवन्तु वृहिर्विलेम् ॥ १४ ॥ याः पार्श्वे उपरेन्त्यंनुनिक्षंन्ति पृष्टीः । अहिंसन्तीरनाम्या निर्द्र्यन्तु वृहिविंलंष् ॥ १५ ॥ यास्तिरश्चीरुप्षेन्त्येर्षुणीर्वेञ्चणांसु ते । अहिंसन्तीरनामुया निर्द्रेवन्तु वृहिर्विर्लम् ।। १६ ॥ या गुद्दां अनुसर्पेन्त्यान्त्राणि मोहयंन्ति च। अहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तु बृहिर्विर्ह्म।। १७॥ या मुज्ज्ञो निर्धयंन्ति परूपि विरुजान्ति च । अहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तु बहिर्विलेम्।। १८।। ये अङ्गानि मद्यन्ति यक्ष्मांसो रोपणास्तवं ।

यक्ष्मांणां सर्वेषां विषं निरंवोचमुहं त्वत विस्व लपस्यं विद्रधस्यं वातीकारस्यं वालुजेः।

11 88 11

यक्ष्मीणां सर्वेषां विषं निरंवोचमहं त्वत

11 20 11

अर्थ— (ते उदरात्) तरे पेटसे [ क्लोक्न: नाभ्या: हृदयात् ष्रधि ] फेफडोंसे, नाभीसे और हृद्यसे [ सर्वेपां० ] सव रोगोंका विष में बेरेसे हटाता हूं ॥ १२ ॥

<sup>(</sup> याः सीमानं विरुज्ञन्ति ) जो सीमा भागको पीडा देते हैं, शौर जो ( मूर्थानं प्रति भर्पणीः ) सिरतक वडने जाते हैं, वे रोग ( जनामयाः लाईसन्ती: ) दोपरहित होकर न मारते हुए (वहिः विलं निर्दयन्तु ) द्रवरूपसे रन्थ्रींक बीचसे बाहर चके जाये ॥ १३ ॥

<sup>(</sup>याः हृद्यं उप ऋषन्ति) जो हृद्यपर लाकमण करती हैं भीर ( कीकसाः लनुतन्वन्ति ) इंसलीकी हृड्योंमें फैलती हैं वे सब पोडाएं ( जनामया॰ ) दोपरहित होकर मारक न बनती हुई सब रन्थ्रोंसे द्रवरूपसे दूर हो जांय ॥१४॥

<sup>ि</sup>याः पार्चे छप ऋषित ] जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और [ पृष्ठीः अनुनिक्षति ] पीठ पर जो फेलती है, वे सब पीढाएं ( लना॰ ) दोषरहित होकर लोर मारक न यनती हुई सब रन्ध्रोंसे व्वरूप होकर दूर हो जांय ॥ १५ ॥

<sup>(</sup>याः तिरखोः उप ऋषन्ति ) जो तिरछी होकर जाकमण करती हैं, जौर ( ते वक्षणासु अर्पणी: ) तेरी प्रमुलियों में प्रवेश करती हैं वे ( बना॰ ) सब दोषराहित जीर बमारक होकर ववरूपसे रोमरन्ध्रोंके द्वारा शरीरके वाहर चंल जावे ॥ १६ ॥

<sup>(</sup>याः गुराः अनुसर्पन्ति ) जो गुदातक फैलती हैं, कौर (कान्त्राणि मोह्यन्ति च) ब्रोतोंको रोकती हैं व सब पीडाएं ( बना॰ ) दोषराहत श्रीर समारक होकर ब्रवरूपसे शरीरके रोमरनध्रोंसे वाहर चलीं जावें ॥ १७ ॥

<sup>ि</sup>याः सज्जः निर्धयान्ति ] जो मजाशोंको रक्तद्दीन करती हैं. और पिरुंपि विरुज्ञन्ति च ] जोडोंसे मेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [ जना॰ ] दोधरिहत जाँर जमारक होकर रन्ध्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल षावें ॥ १८ ॥

<sup>[</sup> ये यहपासः ] जो यहपरीम [ रोपणाः ] व्याकुछ काते हुए [ तय संगानि मदयन्ति ] तेरे संगीको मदयक्त करते हैं उन [ सर्वेषां यहमाणां विषे ] सद यहमरोगोंका विष [ छहं त्वत् ानरवोर्च ] में तेरेसे हटाता हूं ॥ १९॥

<sup>(</sup>विसल्रस्य ) पीडा, ( विव्धस्य ) सूजन, ( वाबीकारस्य ) पातरीम और ( वा कळजे: ) रोग इन सबहे तथा ( सर्वेषां यहमणां विषं ) संपूर्ण रोगोंके विषक्षी में तेरेलें इटाला हूं ॥ २० ॥

९ ( अ. सु. भा. कां. ९ )

तिन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और धीरमान ये दो भणनात्मक विभाग माननेसे ये खंदत्सरके पांच पांव होते हैं, क्योंकि इन्हों पांनोंसे यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता-माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक एक वर्षेष्ठ चुमता है और सब संसार का कल्याण करता है। इस चक्रमें-

मिधुनासः पुत्राः जत्र सप्तरावानि विदाविः च जातस्थुः ॥ ( मं॰ १३ )

" मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातसंबीस हैं।" ये दिन और रात ही हैं। दिनके साय रात्रों और रात्रीके याथ दिन जुड़े हैं। चान्द्रवर्षणा और सार वर्षणा मध्य अर्थात् ३६० दिनांका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष हैं और न और, परंतु दोनों वर्षोंक मध्यम परिमाणका यह सर्प है। यह हादश महिनोंका (हादशारं चर्क न हि जराय) बारह आरोंबाला चक्र कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहिले था वैसा ही आज भी चल रहा है, कभा जीर्ण (सनेमि.अर्जर चर्क) अथवा द्यीण नहीं होता है। ऐसा यह सामध्येवाला लालचक है, और इसमें (विश्वा मुचनानि आतस्यु।) सम मुचन रहे हैं। सभी की जायु इस कालचक्रसे गिनी जाती है। को जानी है (अक्षण्यान् परयत्, न अन्यः) जिसके आंख उत्तम हैं, वह इस यातको देख सकता है, परंतु जो अन्या होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः हविः स छाचिकेत, यः ता विजानात्,

सः पितुः पिता जसन् । ( मं॰ १५ )

" जो किव है वही यह सम ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको यथावत जानता है वह पिताका भी पिता होता है।." अर्थात् उसकी योग्यता यहुत ही बटी होती है। वह मानो मुक्त है। यहां एक खास्वर्य है कि—

चियः सतीः ताँ च दुंसः वाहुः। ( मं॰ १५ )

" कई लिया होती हुई उनको पुरुप वहा जाता है " ऐसा ही जगतमें व्यवहार हो रहा है। मनुष्योमें भी कई यों हो पुरुप भीर कई यों के लियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी हाष्टिसे सप एक जैसे हैं और शरीरकी हिष्टेसे भी सप एक जैसे ही हैं। सतः न कोई ली है और न कोई पुरुप है। वस्तुतः आत्मा पुरुप है और सब प्रकृति स्त्री है। जीवारमा तो स्नोशरिय भी जाता है और पुरुपशरीरमें भी जाता है। यह सस्त्र सिद्धांत होता हुआ भी जगतमें अमसे सीपुरुप व्यवहार चल ही रहा है। इस वर्णने वश्वत सोलहमें प्रथात सोलहमें मंत्रमें पुनः कालचकका स्त्रीर एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

पड् यमाः एकः एकजः देवनाः ऋषयः । ( मं० १६ )

" देवतासे चतप हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुडे हैं और एक अद्धेला है।" छः ऋतु प्रत्येक दो दो मास्नांवाला होता है और तेरहयें मासका ऋतु होता है वह अद्धेला ही एक होता है। ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋष्यः = रइमयः) सूर्यिक्षरणोंके संबंत्यसे इनमें उण्णताकी न्युनाधिकता होती है। अतः इन ऋतुआँको (सप्तयं) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है। आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिकृषी गीका वर्णन है यह अद्भुत गौ अपने सूर्यादि वर्षोंको खाय लेकर कहां रहती, क्या करती, और अपने पदसे बचेको किस प्रकार घारण करती है, हलादि कहा है वह यद्यपि संदिग्यसा है, तथापि पूर्वश्यान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ वाँघ हो सकता है।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। खतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार इस सूक्त की संगति हैं। आत्मा परमातमा, काल और पिश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहां है। पाठक इन मन्त्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आश्य जानें। इस सूक्तका संगन्य सगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करें-

## एक आत्माके अनेक नाम।

( १० )

( ऋषिः ब्रह्मा । देवता—गौः, विराट् अध्यात्मम् )

१५ (१०)

यद् गांयत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुंभं वा त्रेष्टुंभान्तिरतंक्षत ।

यद्वा जगुज्जगुत्याहितं पृदं य इत् तद् विदुस्ते अमृत्त्वमानंशुः ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रेष्टुंभेन वाकम् ।

बाक्तेनं वाकं द्विपदा चतुंष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

जर्गता सिन्धुं दिव्यिस्किमायद् रथन्तुरे सर्यु पर्यपश्यत् ।

गायत्रस्यं समिधिस्तिस्र आंहुस्तती महा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

कर्ध-( यत् ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमें (गायत्रं छि छाहितं) गायत्र रखा है। छीर (त्रेष्टुभात् वा त्रेष्टुभं) त्रेष्टुभसे क्रिंदुम फी ( निरतक्षत ) रचना की है, ( यत् वा ) छथवा जो ( जगत् जगित आहितं ) जगत् जगितमें रखा है, ( त्रे हत् ) जो ( यत् पदं विदुः ) इस पदको लानते हैं ( ते छमृतस्वं छानशः ) छमरस्वको प्राप्त करते हैं ॥ १॥

(गायद्रेण धर्क प्रतिमिसीते ) गायत्री छन्द्से धर्चनीय देवका प्रतिमापन धर्थोत् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम ) धर्मनीय देवको द्वारा साम धर्मात् शानिको प्राप्त करता है। (त्रैप्टुभेन वाक्) जिप्टुप् छन्द्से वाणीका मापन करता है और (वाकेन वार्क) वाणीसे वर्णन करता है। इस प्रकार (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः धक्षरेण मिमते ) दो चरणों और चार परणोंवांले सात छन्दोंको धक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं॥ २॥

(जगता सिन्धुं दिवि जस्कभायत् ) जगित छन्द द्वारा समुद्रको छुलोकमें थाम रखा है, छुलोकका समुद्रके समान वर्णन किया है। [रथन्तरे सूर्य परि एपइयत् ] रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन है। [गायत्रस्य तिस्रः सिम्रधः जाहुः ] गायत्री छन्द की तीन सिम्धायें—वीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं। (ततः महा महिस्वा प्ररित्वे ) उस-से बढ़ी महिमासे संयुक्त होता है॥ ३॥

भवार्ध-गायत्री, त्रिष्टुप् धौर जगति खादि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्त्व-मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है। त्रिष्टुप् छन्दसे भी उसी वर्णनीय देवका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंबाले सब छंदींसे यही वर्णन होता है। ये वातों छन्द अक्षरींकी गिनतींसे भाषे जाते हैं॥ २॥

जगित छन्द्रसे उसका वर्णन हैं कि जिसने इस शुलोक्को आधार दिया है। रथन्तर साम गंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है। गायत्री छन्द्रमें तीन पाट होते हैं और उस छन्द्रमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है॥ ३॥

| को दंदर्श प्रथमं जार्यमानमस्थन्वन्तुं यदनुस्था विभेति ।            |         |
|--------------------------------------------------------------------|---------|
| भूम्या असुरसृंगात्मा स्विस्तित् को विद्वांसमुषं गात् प्रष्टुंमेतत् | 11 8 11 |
| <u>इह त्र्रवीतु य ईमक्क वेदास्य वामस्य निर्हितं पुदं वेः ।</u>     |         |
| গ্রীর্জাঃ প্রীरं दुंहते गावां अस्य वृत्रि वसाना उट्कं पुदार्षुः    | 11 4 11 |
| पार्कः पृच्छामि सनुसाविजानन् देवानांधेना निर्दिता पुदानि ।         |         |
| वृत्से वृष्क्रयेऽधि सुप्त तन्तून् वि तंत्निरे कृत्रय ओत्वा उं      | 11 & 11 |
| अचिकित्वंक्षित्वर्षिक्षत्वं क्वीन् पृंच्छामि बिद्दनो न विद्वान् ।  |         |
| यि यस्तस्तम्भ पिंडमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्              | 11 0 11 |

धर्य- [प्रथमं जायमानं] पहिले प्रवट होनेवाछंको [कः ददशे] किसने देखा है ? [यत् अनस्या अस्यन्वन्तं विमतिं] जो हड्डीरहित हड्डीवालेको धारण करता है। (भूम्पा: असुः प्रसृक् आत्माक खित्) हस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त और आत्मा कहां भला गहते हैं? [कः विद्वांसं] कीनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [प्रत प्रस्तुं उपगात् ] यह प्रनेके छिए गया ? ४॥ [ ऋ० १। १६४। ४ ]

हे [अंग ] प्रिय मनुष्य! [यः अस्य नामस्य वेः ] जो इस प्रिय सुपर्णके [ निहित परं वेद ] रहे हुए पदको कानता है, वह आकर [इद नवीत ] यहां कहे । [गावः अस्य शीर्ष्णः ] गावें, किरणें, इसके शिरोभागसे [धीरं दुहते ] हूप, अस्त दुइती हैं, वे [विन्नं वसानाः] रूपका धारण करती हुई [पदा बदकं अपुः ] अपने पदसे जलका पान करती हैं ॥५॥ [ऋ० १।१६४ । ७]

(पाकः) परिपक्ष होनेवाला जार (मनसा कविजानन्) मनसे न जाननेवाला में (देवानां पना निदिश् पदानि) देवताओं के ये रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) प्च्छता हूं। (कवयः) कवि कोगोंने (द्रष्क्ये पासे अधि) यहे वछदेके अपर (क्षोतवे उ) झननेके छिए (सप्त वन्त्न् वि तानिरे) सात तन्तुओं को फैळाया है। ६॥ (क्षर०१। १६४। ५)

( शचिक्तिवान्, न विद्वान् चित् ) अज्ञानी और विद्यान जाननेवाला में ( चिकितुषः विद्वनः कवीन् चित् ) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही ( प्रच्छामि ) पूछता हूं। ( यः हमाः पट् रजांसि तस्तंम ) जो इन छः छोडोंको आधार देता है, उम ( अजस्य रूपें ) अजन्माके रूपमें ( किं अपि पुकं स्वित् ) एक कानसा तस्व है ? ॥ ७ ॥ ( ऋ० १। १६४। ६ )

भावार्थ – सबसे प्रथम प्रकट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहां तो हट्टी वाले शरीरको हट्टी रहित आस्मा धारण करता है। इस पार्थिव शरीरमें प्राण, रक्त कीर आत्मा—मन—कहां रहता है ? मनुष्य किस विद्वान को इसके विषयमें पूछने के लिए जाता है ? ॥ ४ ॥

है प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुवर्ण—आत्माका परम पद यथावत जानता है, वहीं इस विषयमें उपदेश करे । इसी आत्मा में मुख्य भागमें संपूर्ण गोवों में अमृत जैसा दूध आता है, उन गोवों में जलपान करके लोगोंको सुंदर हप और रस देनेका सामर्थ्य है ॥ ५॥

है गुरुजी! में परिपक्त नहीं हूं छोर मनसे भी कुछ जानता नहीं हूं। इसलिए आपसे देवोंके रखे हुए पदोके विषयमें पूछता हूं। आप इस विषयमें विहिए। कवि ले.ग जो सात धांग वस्र बुननेके लिये बछडेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय हैंशाशी

में आज्ञानी जीर निर्मुद्धमा हूं, अतः आप जैसे झानी और सुनुद्धमें प्रश्न कर रहा हूं। जिसने ये छः लोक घारण किए हैं, दम अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कोनसा हूं? ॥ ७॥ माता पितर्रमृत आ बंभाज धीत्यशे मनसा कं हि जम्मे।
सा विभृत्सुर्गभरसा निविद्धा नमंदनन्तु इदुंपवाकमीषः ॥८॥
युक्ता मातासीद्भिर दक्षिणाया अतिष्ठद गभी वृज्ञनीष्वन्तः।
अमीमेद् वृत्सो अनु गामंपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥९॥
तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेकं क्ष्वित्रेतंस्थी नेमर्च ग्लापयन्त ।
मन्त्रयंन्ते द्वियो अमुष्यं पृष्ठे विश्वविद्यो वाज्यसर्विश्वविद्यास्य ॥१०॥(२४)
पञ्चरि चक्ते पंदिवर्तमाने यस्मिन्नात्स्युर्भवंनानि विश्वा ।
तस्य नार्थस्तप्यते भूरिभारः सुनादेव न िर्छयते सर्नामः ॥११॥

कर्य— (माठा पितरं ऋते अपभाज ) माता पालकके पिताको अर्थात् अपने पातिको सत्यधर्भमें भाग देती हैं। (अग्रे भीती ) प्रारंभमें बुद्धिसे और (मनसा) मनसे वह (हि सं जामे ) निश्चयपूर्वक संगति करती है। (सा वीमत्सुः गर्भरसा निविद्धा) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाली विद्ध हुई है। जो (नमस्वन्तः इत् उपवालं ईयुः) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं॥ ८॥ (ऋ०१। १६४। ८)

(दक्षिणायाः धुरि माता युक्ता नासीत्) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा ग्रसका (गर्भः नुजनीषु अन्तभतिष्ठत्) षछता अपनी शानितयोंमें था। (वत्सः गां अनु अमीमेत्) वछता गीको देखकर जाता है नौर (त्रिषु योजनेषु)
तीनों योजनानोंमें (दिश्रक्षण्यं अपश्यत्) संपूर्ण क्ष्पोंको देखता है॥ ९॥ [त्रर० १। १६४। ६]

(एकः तिस्नः मातृः) अकेला तीन मात्रामोंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (विश्वत् ) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्था) सीधा खडा है। वे इसको (न ई जव ग्लापयन्त ) ग्लानीको प्राप्त नहीं होने देते। (मसुष्य दिवः पृष्ठे) इस सुजोक्के पीठपर विराजमान होकर (विश्वविदः) सर्वेज्ञ लोग (ध-विश्व-विन्नां वाचं मन्त्रय-नते) सबको न समझनेवाले गृह वचनका मनन करते हैं॥ १०॥ (ऋ०१। १६४। १०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच खारोंबाले चक्रमें (विश्वा मुदनानि छातस्थुः) सय सुवन ठहरे हैं। (तस्य मृरिभारः छक्षः न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपहा छौर (सनात् एव सनाभिः न छिचते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं छिजभिन्न होता है॥ ११॥ (१६० १। १६४। १३)

भावाध- माता प्रकृति परमात्मारूपी पिताको सरयधर्मका भाग समर्थण करती है, अर्थात सत्यधर्म उसीका है ऐसा दर्शा-ती है। सबसे पहिले बुद्धि, दर्भ और विचारशास्त्रिका संगतीकाण हो गया, जिससे इसकी रचना होगयी है। यह प्रकृति सपका पोषण करनेमें समर्थ है, उसीमें सब प्रवारके उत्तम पोषक रस हैं। जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी भक्ति करते हैं, वे निक्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं।। ८॥

माता इस यज्ञहप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है। उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है। जय वह जन्मते है, तो गोंके पछि पछि चलता है। और बढकर पूर्वोक्त तीन बेन्द्रोंमें सब विश्वका रूप ठहरा है, इस बातको देखता है॥ ९॥

अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओंका धारण करता हुआ सीधा खटा रहता है। इसकी कोई कानि नहीं उत्पन्न कर सकता। अन्तमें इसकी इस बातका ज्ञान होता है कि ग्रुलोकके ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रोंका विचार करते हैं॥ १०॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंबाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, उरुका बहुत भारवाला शक्षदण्ड सतत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं टूटता है ॥ ११ ॥

```
द्यौत्तैः पिता जीनता नामिरत्र बन्धेनी साता पृथिवी महीयस् ।

जुन्तानयीरन्यस्थोर्थ्योनिरन्तरत्री पिता दृहितुर्गर्भमाधीत् ॥ १२ ॥

पृच्छामि त्या परमन्तै पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अर्थस्य रेतेः ।

पृच्छामि विश्वंस्य सुवेनस्य नाभि पृच्छाभि वाचः परमं व्योमि ॥१३॥

इयं वेदिः परो अन्तेः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अर्थस्य रेतेः ।

अयं यज्ञो विश्वंस्य सुवेनस्य नाभिर्द्रक्षायं वाचः परमं व्योमि ॥१४॥

न वि जीनामि यदिवेदमस्मि निष्यः संनद्धो मनसा चरामि ।

यदा सार्गन् प्रथमजा ऋतस्यादिद् वाचो अर्श्वेव भागमस्याः ॥१४॥
```

णर्थ- ( हों: नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक जीर उरपादक हैं, वही ( नामिः ) हमारा मध्य है होंर (नः वन्धुः) हमारा वन्धु है। तथा (ह्यं मही पृथिवी माता) यह पढ़ी पृथिवी माता है। (उत्तानयोः चम्बोः चोनिः जन्न ) ऊपर चाँडे मुखवाले हन दो वर्वनींका मूळ उरपत्तिस्थान यहां ही है। यहां ( पिता हुहितुः गर्भ आवात् ) पाळक दूर स्थित प्रकृतिसें गर्भकी स्थापना करता है॥ १२॥

( पृथिन्याः परं भन्तः त्वा पृच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कीनसा है यह मैं तुझे पूछता हूं। ( वृष्णः भश्वस्य रेतः पृच्छामि ) बळवान अथके वीर्यके विषयमें में पूछता हूं। ( विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि ) सब भुवनके छेन्द्रके विष-यमें पूछता हूं। ( वाचः परमं च्योम पृच्छामि ) वाणीका परम लाकाश लर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३॥

( ह्यं वेदिः पृथिन्याः पर. जन्तः ) यह वेदी भूमिका परका भन्त भाग है । ( वयं स्रोमः गृष्णः जयस्य रेतः ) यह स्रोम घळवान जयका वीर्य है। ( वयं यज्ञः विद्यस्य भुवनस्य नाःभिः ) यह यज्ञ सव भुवनोंका मध्य है। जौर ( वयं ब्रह्मा वाचाः परमं न्योम ) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है॥ १४॥

( न विजानामि यस इव इदं ष्रास्मि ) में नहीं जानता कि में किसके सहश हूं। ( निण्यः संनदः मनसा चरामि ) धंदर रंभा हुना में मनसे चळता हूं। ( यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा षगन् ) जब सत्यका पदिळा प्रवर्तेक मेरे समीप ष्रागया, ( बात् इत् ष्रस्याः वाचः भागं ष्रञ्जुवे ) उसी समय हसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया॥ १५॥

भावार्थ-वह परमारमां यु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, वही हम सबका पिता, जनक, यन्धु, और केन्द्र है। यह पृथ्वी सर्थात् प्रकृति हमारी वडी माता है। यह पिता इस दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब साथि करपण होती है। इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है। १२॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कीनसा है ? सलवान् अश्वका वीर्य कीनसा है ? संपूर्ण जगत्का केन्द्र कीनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कीनसा है ? ॥ १३ ॥

यदी यजकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है। यलवान अधका वीर्य यह सोम है। यज्ञ ही सब जगत् का केन्द्र हैं और यह ब्रह्मा-आस्मा-ही वाणीका परम उत्भित्स्थान है।। १४॥

यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है। यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे बड़ी हलचल करता है। जिस समय सल्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माना प्राप्त होता है, उसी समय इस दिन्छ मंत्रकी वाणीका भाग्य इसकी प्राप्त होता है। १५॥

| अपाङ् प्राङ्गित स्वधयां गृश्चीते। ऽमत्यों मत्येना सर्योनिः।           |          |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| ता शक्तंन्ता विषुचीनां वियन्ता न्यं पुन्यं चिक्युर्न नि चिक्युर्न्यम् | ।।१६॥    |
| सप्तार्धमर्भ स्वनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विर्धर्मणि ।      |          |
| ते धीतिशिर्मनेसा ते विपश्चितः परिसुवः परि सवन्ति विश्वतः              | ॥ १७ ॥   |
| ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदः।                |          |
| यस्तन वेद किमृचा कंरिष्यिति य इत् तद् विदुस्ते असी समांसते            | 118611   |
| ऋचः पदं मात्रया कुलपयंन्तोऽधेचेनं चाक्छपुर्विभ्वसेत्।                 |          |
| त्रिपाद् त्रसं पुरुह्पं वि तेष्टे तेनं जीवान्त प्रदिश्यतसः            | 11 28 11 |

अर्थ— ( समर्त्यः मत्येनं सयोतिः ) जमर जात्मा मरणधर्मवाछ शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानसे प्राप्त होकर ( स्वषया गृमीतः अपाङ् प्राङ् पृति ) अपना धारणा शक्तिसे युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है। ता शखन्जा विष्—्षीना ) वे दोनों शाश्वव रहनेवाछे, विविध गतिवाछे परंतु ( वियन्ता ) दिरुद्ध गतिवाछे हैं उनसेसे ( अन्यं निचिक्युः ) प्रको जानते हैं और ( अन्यं न निचिक्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६॥

( भुवनस्य रेत: सप्त धर्षगर्भाः ) सब भुवनोंका बीर्य सात कर्ध गर्भसें परिणत होकर ( विष्णोः प्रीदिशा विधर्मणि विद्यन्ति ) न्यापक देवकी जाज्ञामें रहकर विद्याप गुणधर्मोंमें ठहरते हैं। (ते धीतिभिः मनसा ) वे छुद्धि जीर मनसे उत्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः ) वे ज्ञानी जीर सर्वत्र उपाध्यित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब छोरसे पेरते हैं।। १७॥

(परमे क्योमन्) परम जाकाशमें उत्पन्न होनेवाले (यहिमन् अचः जक्षरे) जिस मंत्रके जक्षरमें (विश्वे देवाः जिन्निकेंदुः) सब देव निवास करेत हैं, (यः तत् न वेद) जो वह जात नहीं जानता वह (अहवा कि करिष्यति) वेद मंत्र लेकर क्या करेगा। (ये इत् तत् विदुः ते हमे समासते) जो निश्चय से उसकी जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें पैठते हैं॥ १८॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः ) मंत्रकेपदको मात्रासे समर्थ वनाते हैं । ( सर्धचेंन एजत् विश्वं चाक्छपुः ) साधे मंत्रसे चलनेवाळे जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात् ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्ये ) तीन पादोंवाळा ज्ञान बहुतरूपोंसे उद्दर्श है। ( तेन चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति ) उद्योसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं।। १९॥

भावार्थ- यह आत्मा अमर है। तथापि भरण धर्मवाल शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियों में जन्मता है। यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक् होता है। ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियोंमें अन्तर है। जनमेंसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरे का शान नहीं होता है॥ १६॥

खन वने हुए पदार्थीका मूल वीज सात तत्त्वों है। ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं। शानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान् होते हैं। ॥ १७॥

रेष यहे आकाशमें इन्द उत्पन्न होता है, उस शब्द ने दनतेवाली प्रस्था के शक्षरमें अनेक देवताओं का निवास होता है। जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेंगा ? परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें जाकर विराजमान होते हैं ॥ १८॥

द्वा सुंपूर्णी स्युजा सर्खाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते। तयोर्न्यः पिष्पेलं स्वाद्धस्यनेश्नन्तन्यो अभि चौकशीति यसिन् वृक्षे मुध्यदः सुपूर्णा निविद्यन्ते सुवेते चाधि विश्वे। तस्य यदाहुः पिष्पेलं स्वाद्वग्रे तन्नोन्नेश्रदाः पितरं न वेदं यत्रां सुपूर्णी अमृतस्य अक्षमनिमेषं विद्यांभिस्वरंनित।

11 20 1

ि द्याण्ड १

॥ २१॥

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः सं मा धीरः पाक्षमत्रा विवेश

॥ २२॥ (२५)

धर्य- (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखवाके पक्षी हैं, वे (सयुजा सम्प्राया) साथ रहनेताके मित्र हैं, वे (समानं वृक्षं परिपस्वजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं। (तयोः धन्यः) उनमैंसे एक (स्वाहु पिप्पर्ल छाति) मीठा फल खाता है, (जन्यः पनक्षन्) दृसरा न प्राता हुला ( लाभि चारशीति ) चमकता है ॥ २०॥ ५० १। १६४। १०)

(यस्मिन् पृक्षे ) जिस वृक्षपर ( मध्यरः सुपर्णाः ) मधर रस खानेवाले पक्षी ( निविद्यान्ते ) नियासः छरते हैं, जौर ( विश्वे अधि सुवते ) सब संतान उत्पन्न करते हैं, ( तस्य यत अग्ने स्वादु पिप्पलं बाहुः ) उसका जो प्रारंभमें भीठा फल है ऐसा कहते हैं, (तत् न उत् नशत्) वह उसको नहीं मिलता, ( यः पितरं नवेद ) जो पिताको नहीं जानता॥२१॥ ( ऋ० १।१६४।२२ )

( सुपर्णाः ) ये पक्षी ( यत्र धनृतस्य भक्षं ) जहां धमृतका धरा ( विदयाभिः ध्रनिमेषं अभिस्वरन्ति ) झानपूर्वक विश्राम न लेते हुए एकस्वरसे प्राप्त करते हैं, ( एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः ) यह सप भुवनोंका रक्षक ( सः धीरः ) वह धैर्यकाली ( धन्न मा पार्क धाविवेश) यहां मुझ परिपक्त होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ ( ऋ० १६४ । २९ )

भावार्थ— दो आत्मा है, वे साथ रहमेवाले परस्परके परम मित्र हैं। ये दोनों संसारक्षी यृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं। उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका सीठा फल खाता है और दूमरा न भोग करता हुआ केवल नक्मता रहता है।। २०॥

इस संसारहवी मुक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्माहवी पक्षी निवास करते हैं। ये सब यहां संतान उत्पन्न करते हैं। इनमेंसे जो अपने विताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसकी नहीं मिलता ॥ २१॥

य सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विधाम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । धेपूर्ण भुवनींका रक्षक वह धेर्यशाली परमारमा इस जगतमें मुझ जीसे अपरिपक्षमें अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

### जीवारमा, परमारमा और शंसार।

इस सूफ में अध्यात्मिव याका उत्तम विचार हुआ है। ऋग्वेदमें (१। १६४ स्थानपर) यही सूफ है। वहां इस सूफ के ५२ मंत्र हैं, इस ऋग्वेदके एक ही सूफ के दो भाग करके इस अथवेवेद कां० ९ के नवम और दशम ये दो सूक्त पने हैं। नवम सूफ के २२ मंत्र हैं और दशम सूक्त के २० मंत्र हैं। ये दोनों स्क्तों के मिलकर ५० गंत्र होते हैं। यूवों इत ऋग्वेद १। १६४ के ५२ मंत्र है। कुछ पाठमेद, मैत्रक्रम मेद और मंत्रों की न्यूनाधिकता भी है। तथापि सर्वसाधारण रीतिये ऐसा कह सकते हैं कि, इस ऋग्वेद स्कृत के थे अथवेवेदके दो सूक्त येने हैं। अथवेवेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एफ स्कृत हैं।

अरग्वेदके इस स्कतके पहिले २२ मंत्र कुछ थोडे कमभेदसे यहां हैं। और अगठे मंत्रीका अगला स्कत बना है।

इस स्कतमें जीवात्मा,परमात्मा, श्रेर संवारशक्षका उत्तम वर्णन है। वेदका जो उत्तम विषय है यह यही है। जो महाविद्या सीर सात्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही स्क्तोंमें कही है। यह ग्राविद्या है, इसीकिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यह सम्या-स्मविद्या यहां कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कही है। इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट वीच नहीं होता, परंतु सूक्ष्म पिचार करने पर है। बोध होने छनता है। इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम मंत्रोंका विचार सबसे प्रथम करना चाहिए; इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रें!में वक्तन्य बात अधिक स्पष्ट शन्दें।द्वारा न्यक्त की गई है। इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यहाँ पर प्रथम करते हैं—

ह्या सुपर्णा समुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते । ( मं० २० )

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि "दो उत्तम पंखवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हें और वे दोनों एक ही बृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं। "यहां जिन पिक्षयोंका वर्णन है वे केवल दो ही नहीं हैं, परंतु अगले ही मत्रमें कहा है कि (मध्वदः सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं। यहां (मधु-अदः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल बानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह (अभिचाक्षशिति) प्रकाशता तो है, परंतु (अन्-अश्वन्) भोग नहीं करता। यह पक्षी एक ही है। इस संपूर्ण वक्षपर मोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पिक्षयोंको ऐसा प्रतीत होता है कि यह इसारा (सयुज् सखा) साथी मित्र है। यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबना प्यारा मित्र बना रहता है, यह वात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समक्ष लेना चाहिये।

यह पृक्ष ' संसार दृक्ष ' ही है । इस संसार दृक्ष पर यहुत फरू लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कले भी रहते हैं। इस संसार दृक्ष पर एक परमारमा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसार दृक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान है। यह संसार दृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे नमकता रहता है, क्योंकि इसके समान किम्रीका भी तेज नहीं है।

इसी संधारिषृद्धपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवारमा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है-यस्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते

खुवते चाधि विश्वे ॥ ( मं २१ )

" इव छंबारगृक्षपर मीठा फल खानेवाले धानंत पक्षी निवास करते हैं यहां अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं।" ये पक्षी निःसंदेह जीवात्मा ही हैं। क्योंकि यही जीवात्मा वारंवार जन्म लेता है, सुखभीगकी लालसा धारण करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है। यही जीवात्मा—

वयोरम्यः पिष्पकं स्वाहृत्ति, अनुभक्तस्यो अभि चाक्रशीति । ( सं० २० )

" उनमें से एक मीठा फर खाता है, परंतु दूसरा फरुभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है। " मीठा फल खानेवाला खीव खारमा है बौर फलगोग न करनेवाला परमात्मा है। उसका वर्णन वेदमें अन्यत्र इस तरह आगया है—

अकामो धीरो जम्हतः स्वयंभू रसेन तृष्ठी न कुतश्रनोनः ।

तमें विद्वान् न विभाग मुत्योरात्मानं भीरमजरं युवानम् ॥ अथर्व. १०। ८। ४४

" मोगकी कमनारहित, धर्यवान, अमर, स्वयंशु, रसमे तृप्त, कहीं भी न्यून नहीं, जरारहित तरण इस परम आरमाकी जानकर ही मृखुका भय दूर होता है।" यह परमारमा अकाम दोनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवारमा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है। तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं। यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कड़ुवे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है।

जीवारमा और परमातमा 'स-युज्' अर्थात् एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यम कोई स्थानका अन्तर नहीं है। जिस स्थानमें एक है उसी स्थानमें उसके साथ दूसरा है। जीवारमा ( मध्यदः सुपर्णाः ) मीठा मोग करनेवाले ये जीव छनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् ये छोटे छोटे परिव्छित्त हैं। परंतु परमातमा प्रत्येकके साथ समानतगा होनेके कारण विमु (न क्रुतक्षन ऊनः) सर्वत्र व्यापक और कहींभी न्यून नहीं ऐसा है। यह परमातमा हरएकमें व्यापक है, देखिये इसवा वर्णन-

हर्न्ड पित्रं यक्षणपुष्टिमीहरूयो दिस्या व मैपली गुक्सीन । मुक्रे सब विधी वहुचा वेदस्युवि यह भौतस्थितिमाहाः

11 36 11( 96)

॥ अनि पश्चमाः सुनापः। ॥

।। बनमें कार्य समाप्त ।।

्रार्थ- [पूर्व सम्|पूरू सन् चरा है द्वीका [विभार ८६ म भवृत्मि] जानी लोग क्षांक प्रकार वर्णन करने हैं । कर्ता प्रकार इन्द्र, विश्व, पदम, सीम, विश्व सुर्ह्ण, स्वत्यात्, यव लोग भागोग्या [ सर्था खाद्वा ] करते हैं ॥ घट ॥

आवर्षिन सम्प रूप पेप र एक है। है। पोर जाने जीत उसे। एक सम्प मन्त्रका नुमेन सुमित्र छोतर भागींग छोते हैं। उसी एक सम्प तप्तनी में इस्हें, पित्र, प्रश्म आहेद निष्ठ निष्ठ नाम देते हैं।। १८॥

### छन्द्रोंका सहस्य ।

### याणी श्रीम श्रीस्थण ।

भायती, त्रिपुष, जगती खावि कात छेत पुरुष है। १.५० केट और बहुत ही है। १० कहा छन्दींसे घेटका झाम भाग रखा है, इक्किए कहा है कि ब्रह्मांका खाक्छादन कर्ने इयनका प्रकाशन अनेनाळ ये छन्द है। १८म छन्दींसे किए प्रकाशका साम है युग विषयि थोडाका विवरण प्रथम केटमे है। १ वर्ष कहा है--

( मायत्रे मायत्रे ) मायत्री छन्दमें ( नाय ) आणीति ( त्रे ) म्छा दर्भका शाम है। को छोम मायत्री छंद्रमाँच मंत्रीण उभग लागमा करेगे, चे प्राणम्मा कर्मनी एका उत्तर मिलने काम मन्त्रे हैं। ( त्रिण्यात् ) त्रिण्यु छन्दमें ( केन्यूमें ) िमीषा मायति एछीन, जीनामा लीन परम त्याका गृज्यांने हैं, इस कारण की छोम त्रिणुव छन्तेनाछ भेत्रेहा छतम मध्यत्र दर्भि मानेते अछोजीनवा एपण्यांन्या और हार्दायवाता आम हो मनता है और ने यहतिनियाँ एकिन मुख्य और खाण्यांनियाँ छामुख्यां आणि मह सर्वन है। इस प्रवार यह नेष्ट्रमंत्रीती विद्या इरागरेन्द्रके मुख्या मध्यम होता है।

ं दर्गात जगत् ) जगति छः में जगत् ग्रेशि अहम क्षम है । तो श्राम अस्त क्षमेंच भद्भप इस जगर्भी विषयी है। स्थान है । दर्गालिए इसी मेजर्व मोग्रे कहा है विकल

श्रद्धम् मम् विद्याने चाम्यमं कामञ्जा ( स. १ )

" तो आबी इस आनको-इस बेटिक आनको-यथायर जाने हैं, मैं अपने अभीन और में। आम मरी हैं। " उक्त रकार छंनािक्याकी जानेनािक में। असे में पिकारी होंगे हैं। इसका अभे रह भही है कि में केपर में। के हैं। अधिकारी हैं भीर इस जगर जी मार्जािक नहीं आप कर स्वांत, वन्तुन जार्यांत र उत्तिना तैने आम हैं में हैं वर्षा प्रकार आधिक उन्निकों भी में आम हाने हैं। तो भागिक जनािक आप कर महति हैं यह महति भी में। आम हाने हैं। तो भागिक जनािक आप कर महति हैं यह महति भी मार्गिक जािका मही। क्यांत आप कर महति हैं यह महति भी मार्गिक जािका मही। क्यांत आप कर महति हैं। आप मार्गिका मार्गिका

( गायत्रेण छक्ते आंतिससीत ) भागता स्टब्स क्वांनीय देवदी जन्दर या अतिसा विश्वेष या है। असेक समस्यको जिस स्क कांतिया देवको काची करता कांत्रेन कांत्रियक है, इस केवदी वस्तुनः अतिसा तो वहीं है, परंतु स्थको श्रद्धायी अतिमा 'भायत्री छैद' है। इस कारण पाठक याद विश्वो स्थानपूर प्रधास नेवसी आंत्रा दिन एको है सो व इस छन्द्री ही हहा खड़ते हैं। ( अर्फेण साम ) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी सहायतासे ' साम ' अर्थात् क्षान्ति प्राप्त होती है। इस क्षान्तिका ही दूसरा नाम ' अमृत ' है। अमृत और साम एक ही अवस्थाके वानक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है। त्रिष्टुम छन्दसी वाणी उसीका वर्णन करती है। पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहां इस मंत्रमें खनुसंघय है। इस प्रकार-

#### सात छन्द।

द्विपदा चतुष्पदा ससवाणीः अक्षरेण मिमते । ( मं० २ )

. "दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी गिनती करनेसे ही होता हैं।" जैसा अनुष्टुभूमें चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है। इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं।

(गायत्रस्य तिस्नः सिनधः) गायत्री छन्दंक पाद तीन हैं। प्रत्येक्स्नें सक्षर आठ होते हैं। जगती छद्से जगतका वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि (जगता दिवि सिंधुं, अस्कभागत्) जगित छन्दसे गानो युलोकमें महासागरको फैला रखा है। अर्थात जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा ही युलोकका वर्णन किया है। इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे हीपेंक्षे समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहां समझना उचित है।

इसी प्रकार ( रथंतरेण सूर्य पर्यपश्यत् ) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । इस ज्ञानकी ( महा महित्या ) महता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यको अन्तिम मंजलतक पहुंचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगत्में और उस खर्गमें और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रांका ज्ञान सबसे अधिक महरवपूर्ण हैं।

#### सहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार ( सुहस्त: सुदुषां घेतुं उपह्नये ) उत्तम हाथवाला उत्तम दोहन करने योग्य घेनुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेनुको अपने पास बुलावे। गायका दूध निचाडनेवाला 'सहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना चाहिये। 'दुईस्त' नहीं होना चाहिये। दुईस्त मनुष्य वह है कि जो गोको कष्ट पहुंचाता है, ऐसा दुईस्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न बुलावे। परंतु जो हाथ सदा गायकी सेनाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायको बुलावे। गो अवध्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुईस्त'का संबंध नहीं आगा चाहिये। 'सुहरत' होकर ही मनुष्य गायके पास जावे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है। जो प्रेमसे गोपालन करता है वही स्चा वैदिकधर्मी है, क्योंकि गो नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है। अतः 'गोरक्षा' का अर्थ ' गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा ' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मी हो सकता है।

(गोधुक् एनां दोहत ) गायका दोहन करनेवाला इस गीका और इस वेदवाणीका दोहन करें। गोका दोहन करनेसे अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणी रूपी वाग्गीका दे। हन करनेसे अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है। गायके दूधमें जैसा यक होता है, वैसा ही वेदवानीस भी होता है। यहां यक्त करनेके दोनों साधन हैं। इसीलिये कहा है कि (तत् घम: सुप्र-वोचत् ) यक्तका ही वे मंत्र वर्णन वरते हैं। वेदवाणी रूपी गी अपने ज्ञानसे यक्त का मार्ग वता रही है और यह गी अपने दूध से यक्त करती है। इस तरह दोनों गौवांकी समानता है।

(वम्नां वसुपरनी) यह गौ-वेदवाणी और गोमाला-वसुओं की पालने हारी हैं। वसु नाम एसर्यवा वाचक है। सब प्रवार के ऐश्वर्य ज्ञानसे और वलसे ही प्राप्त होते हैं। वेदवाणी हपी गौसे ज्ञान मिलता और गोमाता से पोपक सज्ज सिलता है। इस प्रकार ये देनों गौनें ऐश्वर्यों का प्रदान करती हैं। जिस प्रकार यह गोमाता अपने (वरसं इच्छन्ती) वछ हे की इच्छा करती हुई घर में साती है, उसी प्रकार यह वेदवाणा भी इस भूमंडलपर इसलिए अवतीर्ण होगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान

देनेवाला और इन दोनोंसे शिक्तियां प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है। यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमारमा और पोषक संसारका ही मूचक है। विद्युत्से मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, झणमात्र चमकनेका घम इनमें समान हैं। जिस तरह विद्युत् एकझणमें चमकती हैं पूवक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है। अस्तु। इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूर्योदि तीन तेजोंके वर्णनके मिपसे जीवात्मा, परमात्मा पौर संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें। इसी मंत्रमें और कहा है कि—अत्रापदयं विदर्शत समयुत्रम्। (मं० १)

"यद्दां सात पुत्रों वाले प्रजापित का सेने दर्शन किया " पूर्वोक्त नर्णनमें विश्वित अर्थात् प्रजापित सा नर्णन है यह बात इस मैत्रिये स्पष्ट होती है। यहां विश्वित प्रजापित ये नाम सब जगत् के पालनेवाल के सूचक हैं। इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्यों के इसीने इनकी उत्पत्ति की है। यह उन सात लोकों का पिता है और ये अवके पुत्र हैं। जो " बाम पिता " आदि नामों थे प्रथम मंत्रमें विणित हुआ हैं, वही जगत्वालक सबका पिता और जिठा माई परमेश्वर है। उसके माई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवों को भीग देनेवाला यह सब संसार है। यह बात इस प्रथम मंत्र के मननेस स्पष्ट ही गई है। आगे कहा है कि—

सस युक्तिन्त रथमेकचळम् । एको पायो वहति सस नामा । ( मं० २ )

" एक रचको सात जो है हैं।" अर्थात् इस शरीर रूपी रचकी सात घोड़े जो है हैं परन्तु ये सात घोड़े होते हुए भी विस्तुतः "सप्तनामक एक ही घोड़ा इसको चलाता है। अर्थात् इस रपको चलानेवाली गित एक ही है, परंतु वह सात प्रकार के क्पों दी स्वती है। जैसा खांख, नाक, कान, रसना, रचना, मन ये सात शानि दिय हैं, ये शानि दियरूपी सात घोड़े इस शरीरको जोते हैं, परंतु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आरमाकी एक चित् शाक्त इन सातों इंद्रियों में विभक्त हो गई है अतः यहां कर सकते हैं कि यहां घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोड़ा है। एक कथनमें स्थूप की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की ओर से देखा गंगा है।

इसी प्रकार दो हाय दो पांव, गुल, गुदा और शिक्ष ये सात कमें।हेयां यदापि सात हैं, तथापि अतमा की कमैताफि के ही ये सात विभाग हुए हैं इसिलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोडे इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आतमा की दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशाफि यहां सात रीतिसे विभक्त होकर कार्थ कर रही है।

कर्में किय, झानेंद्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोडे इस शरीर के साथ जोते गये हैं परंतु सात्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी वह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इंद्रियों में कार्य कर रही है।

इसी प्रकार अन्यान्य विषयों के संबंधमें समझना योग्य है। जैना एक ही प्राण शरीरमें ग्यारह स्थानों रहनेसे प्राण, अपान आदि नामों को प्राप्त करता है। यह भाव शारीरिक विषयों के संबंधमें हुआ, परंतु जैसा यह शरीर छोटा ब्रह्माण्ड है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक वडा शरीर ही है। अतः दोनों स्थानों में नियम एक जैसा है, अतः 'एक रथको सात घोडे जोते हैं, परंतु सात नामों नाला एक ही घोडा इस रथ हो खींचता है' इम बातको इस जगत्में भी देखना चाहिये।

यह जगत पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाग, तन्मात्र और सहत्तत्त्व इन सातोंके द्वारा जाता है यह सत्य है, तथापि एक ही महत्तत्त्व इन सातोंके द्वारा जाता है यह सत्य है, तथापि एक ही महत्तत्त्व इन सातोंके द्वारा जैसी परिणत होकर इन जगत्को चागता है यह भी जतना ही सत्य है। सूर्यके किरणोंने सात रंगोंके सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यका एक ही किरण जन सात प्रकाशाकिरणोंने विभक्त हुआ है यह भी जतना ही सत्य है। इसी कारण सूर्यको सप्तास्त्र, सप्तरिम इत्यादि नाम दिये गये हैं।

एक संवरतर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, श्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत शिशिर ये छः और अधिक मासका एक भिल कर सात ऋतु हैं। तथापि इन सातों ऋतुओंमें एक ही काल व्यापता है और सात ऋतुओंमें परिणत होता है।

बाह्य, कीमार्थ, तारुण्य, यीवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुक्ते जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवन की अवाध अर्थ त् आयु व्यतीत होती है; उसी प्रकार इस जगतकी आयुक्ते भी सात भाग हैं और उनमें जगतकी आयु विभक्त होती है। इस दृष्टिने सर्वत्र देखना योग्य है। तार्त्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था ज्ञात होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे एकाबस्था किंवा साम्यावस्था प्रतीत होती है। इसके लिय भीर भी एक उदाहरण देते हैं। मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आसूषण होते हैं। यहां मिट्टी और सोनेकी दिष्टिस सब पात्र और आसूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहारके आकार सेदसे उनमें सेद भी है। इसी प्रकार 'एक स्थकों ओढनेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम घारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है,' इस मंत्रके कथनमें '' एक ही शक्ति सात स्थानों में विभक्त होकर इस जगतमें कार्य कर रही हैं' इतना ही विषय मुख्य है, किर पाठक उसको शरीरमें देखें अथवा जगतमें देखें।

जिस रथको ये सात घोडे जोते हैं उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र-

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्थम् । ( मं० २ )

"तीन नाभिवाला यह एक चक्र जरारिहेत और अ ।तिवंधि चलनेताला है।" इसका विचार प्रथम हम जगन्में देखेंगे, कालचक्र एक है, और उसके भूत, भविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं। यह चक्र कदािंध क्षीण नहीं होता और न इसको कोई प्रतिबंध करता है। संवरसरचक्र एक है कीर उसके शीत, उष्ण और वृष्टिके तीन केन्द्र हैं। इनमें यह घूम रहा है। प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सत्वं,रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है। जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है। जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति

इसी ढंग से मनुष्य के अंन्दर भी इस चकको देखना उचित है। एक ही श्रीरचक कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है। यही प्रश्निचक सत्व, रज, तमके ऊगर घून रहा है। इसी तरह और कई नाभियां यहां भी हैं।

यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः। ( मं० २ )

" इसके अन्दर सब भुवन ठहरे हैं।" यह जो चक्र पूर्वेस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं। जगत् के पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है। शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहां भुवन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है। शरीरमें कफिपत्तवात नामक तिनों ना। भियों में अमण करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं। इसी ढंगसे अन्यान्य चक्कों के विषयमें जानना योग्य है।

अगले तृतीय मंत्रमें ( इमं रथं ये सप्त अधितस्थुः ) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अधिष्ठित हुए है, ऐसा कहकर आगे सप्तचक रथ, सप्त अश्व, सात ( स्वसारः ) बहिनें तथा ( गवां सप्त ) सात गीवें ' हैं ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, रथके सात गिति—साधन हैं, येही सात गतियां इसके अश्व हैं, गां नाम वाणीका है इस शरीरमें इस वाणीके सात भेद हैं; इदियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविभाग, ( अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, सहूर्त ये सात कालविभाग )हैं। सात बिहेनें यहां शरीरमें सात मज्जा केन्द्रोंसे चलनेवाले प्रव ह हैं। बाह्य जगत में सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात किरणें, सात निदयां आदिकीं कल्पना करना थोग्य है।

यह क्टमंत्र है और इनका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है। आगे चतुर्थ मंत्र देखिये-अनस्था अस्थन्वन्तं विभित्ते ( मं० ४ )

" ( अन्- अस्था ) जिसमें हुई। नहीं है ऐसा आसा ( अस्थन्- वन्तं ) हुई।वाले शरीरका धारण करता है। " यह महस्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है। आध्माक लिए अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए अस्थन्वान्' शब्द है। हुसी प्रकारका माव निम्नालिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है-

मकायमवणमस्नाविरं शुद्धमपापविद्यम् । वा॰ यजु॰ ४० । ६

" वह आत्मा शरीररहित, जगरहित, स्नायु-मांच-रहित है, अतएव श्रद्ध और पापरहित है।" यह 'अन् - अस्या' (अस्थिरहित) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है। यह आत्मा हड्डारहित मासरिहत शरीररहित जगरहि - त, रक्तरहित, धमनीरहित, चमैरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है। शरीर हड्डा, मांस, जग, रक्त, धमनी आदिस युक्त है। इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है। जड शरीरका धारण चेतन आत्मा करता है। इसको कीन देखता है? —

फः जायमानं प्रथमं दद्शं ? ( मं॰ ४ )

" इस प्रकट होनेवाळे आत्माका सबसे प्रथम किसने दर्शन किया ! " इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमसे प्रथम अनुभव किया ! किसने निश्चित रूपये इसको जान लिया ! किसने इसकी आर्थ्यपयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ! अर्थात् कीन इसको पूर्णतासे जानता है ! और—

भूम्याः असक् असुः फारमा कस्वित् ? ( ४ )

"इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शारीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आतमा कहां मला निवास करते हैं।" यह स्थूल शारीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतत्त्व है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शारीरके अन्दर ये प्रयत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्येस कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोंको एक उद्देश्येस चलानेवाला यहां कीन है ? यहां पृथ्वी तत्त्वसे हुशे आदि कठीन पदार्थ, जलतत्त्वमें रक्त रेन आदि प्रवाही पदार्थ, अपि तत्त्वसे पाचन शक्ति, सणाता आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमादमांसे आतमा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है। परंतु ये कहां कैसे रहते हैं ? कीन इनका संचालक है। इसी विषयका एक मंत्र अथवंवेदमें है यह यहां देखिये—

को बाहिमन्नापो व्यद्धाद्विपूर्वृतः पुरुवृतः सिंधुस्थ्याय जाताः । वीवा श्ररूणा लोहिनीस्ताम्रधूमा अर्धा अवाचीः पुरुषे तिरख्नीः ॥ स्थवै, १० । २ । ११

" किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तिबेंके घूमके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे भीर तिरछे चलनेवाले जलप्रवाह ग्रुक्त किए हैं ?"यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१०।२) केन सूक्तमें शरीरके अन्यान्य अवयवीं के विषयमें भी पृच्छा की है। इस प्रकार किस देवताके द्वारा यह सब शरीर घारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्त्वका प्रश्न है।

कः विद्वांसं प्रष्टुं उपगात् ? ( मं ४ )

" कीन शिष्य इसके निषयम पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है '' और कीन इसके निषयम ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कीन इसके निषयम निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेद इह बवीत् । ( मं० ५ )

" जो इस आत्माक विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहां आवे, और हम प्रय शिष्यों उपदेश करें " और इमकी कराते कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिवाले शरीरको चलाता है, मूक शरीरसे यही वार्तीलाप करता है और पंगु शरीरको यही चलाता है। पांचोंसे चलना होता है, परंतु ये पांच शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणांके विना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोचार करने साला सुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणांके विना चल नहीं सकता। इसी प्रकार शब्दोचार करने साला सुख है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणांके विना केवल शरीरसे शब्दोचार हो नहीं सकते। इसीलिये—

**षस्य वामस्य वेः निहितं पदं वेद । ( मं॰ ५ )** 

" इस परमित्रय गतिमान आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, " उसकी जानना चाहिये। यही पद प्राप्त करना है चाहिये, यह ग्रेस है इसीलिय इसकी खोज करनी होती है। सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त पहन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्देक भागी बनते हैं।

गावः षस्य शीर्णः क्षीरं दुह्वे । ( मं०५ )

" इंदियहपी गाँवें इसके सिरके स्थानसे दूध निचीहती हैं। " आंख, नाक, कान, जिहा, खचा आदि इंदियहपी गाँवें हप, गंध, शब्द, रस और रपशं हपी दूध निकालती हैं और इन निषयहपी दूधकी यह प्राप्त करके सुखका मागी होता है। इसके निषयमें जिज्ञास पुरुषके मनमें बहुतवार सनेक प्रश्न पुरुषके लिये उपिश्यत होते हैं और वह पूछता मी है-

पाकः मनसा भविजानन् पुच्छामि।

देवानां प्ना निहिता पदानि ॥ ( मं॰ ६ )

"(पाकः) पक कर तैयार होनेवाला मुमुख मनुष्य (मनसा अविजानन्) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसिलये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवों के स्थान कहां कहां रखे हैं।" मनुष्य पक कर परिपक्ष अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहां रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह मुमुख बनता है और वह सद्युक्के पास जाकर उससे प्रश्न पूछता है कि 'हे गुरो ! जो अनेक देवताओं के पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे कहां हैं ? किस देवताका पद यहां किस स्थानपर रखा गया है ? यहां स्थिदेवने अपना पद चक्षस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफडों एखा है, जलदेवने अपना पद जिह्यस्थानमें तथा रक्तमें रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अन्यान्य स्थानों में अपने पद रखे हैं। इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओं पद अर्थात् स्थान किंवा निवासथान हैं। पाठक इनका अनुभव करें और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका आन प्राप्त करें। यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है—

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।
यो वै तान्विधात्मत्यक्षं स वा अद्य महद्वदेत् ॥ ३ ॥
प्राणायानी चक्षुः श्रोत्रमिक्षतिश्च क्षितिश्च या ।
य्यानोदानी वाह्मनस्ते सा कार्क्षातमावहृत् ॥ ४ ॥
ये त जासन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।
पुत्रेभ्यो छोकं दस्वा किस्मत्ते छोक कासते ॥ १० ॥
संतिचो नाम ते देवा ये संभारान्यसमभरन् ।
सर्व संतिच्य सर्व देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥
गृहं कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १८ ॥
रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥
तस्ताद्वै विद्वान् पुरुषिमदं ब्रह्मिति मन्यते ।
सर्वा सारिमन्देवता गावो गोष्ठ ह्वासते ॥ ३२ ॥

अधर्व. १११८ (१०)

"दस देवीसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनकी प्रत्यक्ष देखता है वह वडा तरवज्ञान कह सकता है। प्राण, अपान, चक्क, श्रींत्र, अमर्श्व औत्र, अमर्श्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संक्रत्यको चलाते हैं। दस देवीसे जो दस देवपुत्र हुए, व अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें चले गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इन्हा करते हैं, सब मत्ये देहकी सिंचन करके ये देव मतुष्य देहमें घुसे हैं। देह रूपी मत्ये घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका घी बनाकर देव इस पुरुषमें आगये हैं। जो ज्ञानी है वह इस पुरुषको ब्रह्म करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौवें रहती हैं।"

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है। यहां आंखमें सूर्य, फेफडोमें प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानों नियाजते हैं। यह सूर्य वायु आदि देन बाह्य विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र नेत्रादि स्थानपर निवास करते हैं। यहाँ मानों उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेफडोमें रखा है, जलने अपना पद जिहापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य मानोंमें रखे हैं। इन्हींका वर्णन (देवानां निहिता पदानि) देवोंके पद यहां रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है। तथा—

कवयः ओतवे उ सप्त तन्तुन् वितितनरे । (मै॰ ६)

"किथ लोग जीवनका वल बुननेके लिये सात धागें को फैलाते हैं।" जिस प्रकार जीलाहा ताना फैलाता है और उसमें बानेके धागे रखकर उत्तम वल तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे इपके, बानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिल्लास आखाद-के, त्वचिस स्पर्शके, मनसे आनके और झानयोगका बाना मिलाकर छंदर जीवन का वस्त्र बनता है। यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है। ये सात तन्तु हैं प्रायः हरएक मनुष्य की खुड़ीपर ताना फिलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका बाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवल बना सकता है। इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक देखें और इससे पूर्व जो 'सात' संख्यावाले पदार्थोंका वर्णन आया है उसके साथ इसका अञ्चयन्थान करें।

मचिकित्वान् न विद्वान, चिकितुपः विद्वनः कवीन् पृच्छामि । ( मं० ७)

अज्ञानी अविद्वान में ज्ञानी विद्वान कवियों से पृष्टता हूं। ये ज्ञानी लोग मेरी आर्शका की दूर करें। अज्ञान ज्ञानीसे पूछे, अविद्वान विद्वान के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आर्शवाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें। विद्वान थे पूछने योग्य प्रश्न यह है—

या इमाः षट रजीति तस्तंम ( मं० ७ )

' किस एकने इन छः लोकोंको आधार दिया है?' किस एकका आधार इस संपूर्ण जगतको प्राप्त होता है ? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और मी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

षजस्य रूपे किं एकं स्वित् ? ( मं॰ ७ )

''अजन्मा आत्माके हपमें एक हप कैनसा है? अनेक अजन्माजीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है। इन अनन्त जीवात्माओं में एक तस्य जो है वह कीनसा तस्य है। एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यृत है। जीवों में अनेकृत और अणुत्व है। इसमें अनेकृत्व नहीं और अणुत्व मी नहीं है। प्रत्युत इसमें एक्ट्रव और सर्वव्यापकृत है। यहां एक तस्य सर्वत्र भरपूर है। कीई पदार्थ इससे खाली नहीं है। यह परमात्मा अपनी प्रशृतिक साथ रहता है, यह एक गृहस्यके समान है। प्रकृति सर्वा धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपत्नी है कीर वह उस प्रकृतिका धर्मपति है। ये किस प्रकार वर्ती व दे देखिये—

माता पिवरं ऋते जादभाति। ( मं० ८ )

''माता पिताकी सत्यधर्ममें-यशमें-सेवा करती हैं पद्दायता करती हैं।'' धर्मेपरनी अपने पतिकी सेवा करे और उसकी यश्च करनेमें पद्दायक बने। यह गृहस्थ धर्मेपा अपदेश यहां मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपिता परमःस्मानी सहायता करती है और सृष्टिकप यश सिद्ध करनेमें सहायक होती है। यह बादर्श गृहस्यात्रम है। हरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करें।

धीती अप्रं मनसा सं जग्मे। ( मं० ८ )

" यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेखे ही मनेस उसके साथ मिलती है। ''वह केवल बाहरके दिखावेके लिये ही पातिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके धान्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है। गृहस्थाश्रमी खीउरप इसी प्रकार मनसे एकस्प होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावें और कृतकृत्य बनें । प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्मिक साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कमी उसके विरोध नहीं करती। जो परमात्माकां इच्छा हाती है वैसा विश्वरचना का कार्य करती है। यहां भी गृहस्थाश्रमियोंको बना अनुकरणीय उदाहरण मिलता है।

सा बीमासुः गर्भरसा निविद्या । ( मं ० ८ )

"वह माता गर्भका धारण पोपण करनेवाली गर्भके रखसे रंगी गर्भके पोपणमें लगी रहती है।" दूबरा कोई कार्य जनको स्काता नहीं है। इरएक श्री जो गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तिना रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दत्तिनत हो। सीर ऐसे किसी भी कार्यमें व्यप्न न हो कि जो गर्भके पोषण के प्रतिकृत हों। प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोपण भीर जरगति आदिसे विषयम कैसी दत्तिन होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्यरतासे करती है।

नमस्वन्तः उपवाकं हेंयु.( मं० ८ )

(नमस्वन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अवसे युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास जाते हैं।"उक्त प्रकारके यहस्थी जहां होते हैं वहा सब अन्य लोग उनकी नमस्कार करते हैं और उनके वरसंगमें रहना चाहते हैं। अथवा अज की मेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस मेंटसे सरकार करते हैं। आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार सरकार होता है और आदर्श गृहस्थका घर कैया होता है, इस विषयमें प्रकृति प्रस्थके दृष्टान्तसे उत्पर लिखा ही है। पाठक इसका विचार करें। और देखिये—

मावा धुरि युक्ता भाषीत्। (सं९)

" माना गृहस्पके कार्यकी घुरामें लगाई है। ' माता पीछे रहनेवाली नहीं है। वह घुरामें रहकर कार्य करनेवाली है।

गृहस्याश्रममें धर्मपानीका यही नार्य है। गृहस्थके सम कार्योमें वह धुरामें रहकर दत्तचित्त है।कर कार्येका भार चठाती है, इकीलिये उसकी सहभर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं। गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार धुरामें रहकर कार्ये करती है।

गर्भो वृजनीध्वन्तः छाविष्ठत् ( मं॰ ९ )

' गर्म अपने अन्दर अन्तःशिक्तयों के आधारपर रहता है। '' गर्भका अन्दर धारण करता हुई गृहिणी धुरामें रहकर सब कार्यका भार उठाती है। इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करें। पितके अनुकूल धर्मपरनी रही तो उनके बचे भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वरसः) गाँक अनुकूल बछडा होता है, ठीक उस प्रकार सहितनी गृहिणीके बालबचे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वहप्य अपस्यत्) सब अपना इप देखते हैं। माता।पिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है। जिसे मातापिताके शरीर, मन और बुदिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं। अतः कहा है (त्रिष्ठ योजनेषु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की सारूप्यता दिखाई देती है। पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है। इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियां एक विचारेल परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें सापसी विरोध नहीं होता है।

एकः तिस्रः मातृः त्रीन् पितृन् विश्रत् ऊर्ध्वः तस्यौ ॥ ( मं॰ १० )

" अकेला वह सुपुत्र तीन माताओं को और तीन पिताओं को अपने अन्दर धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है।" अर्थात् तेढी चाल नहीं रखता। तीन माताएं ये हैं— " प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता।" तीन पिता ये हें— "परमात्मा, गुरु और अपनी जनक।" इन तीनों को वह अपने अन्दर धारण करता है और सीधे व्यवहार करता है। और कभी (न अवग्लापयन्त) कभी ग्लानी को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार उपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है। और ये स्वर्गमें आते हैं और वहां—

अमुष्य दिवः पृष्ठे विश्वविदः अविश्वावज्ञां वार्चं मन्त्रयन्ते । (मं॰ ५०)

" उस युलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली वातोंका मनन करते हैं।" वहां स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता।

परिवर्तमाने पञ्चारे चकं विश्वा भुवनानि धातस्थुः ( मं० ११ )

" घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रहे हैं '' अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब भुवन रहते हैं । पद्य प्राणीं-का जो पांच आरोंवाला प्राणचक है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं । यहां शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी चृहत्प्राणचक्रपर रहा हैं, विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका घारण करता है । यह चक्र भ्रमण होरहा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्ष: न तथ्यते ) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई चक्र जब घृमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पडता है,परंतु यहां तेल न डालते हुए ही स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है । ये जगत्के सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विद्य होता है। इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभार: ) बहुत ही भार है। जो ये लोकलोकांतर है उनका भार बहुत ही है, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है । और अनादिकालसे घूमनेपर भी (सन्तात् एव सनाभिः न छिशते ) नहीं छिन्नभिन्न होता है । इस प्रकार यह जगच्चक विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया है ।

स्राप्त कारहवें मंत्रमें "कालचक "का वर्णन है इसको यहां (हादरा आकृति) बारह मासोंकी बारह अवस्थाओं वाला यह कालचक अथवा संवत्सरचक है। यह संवत्सरचक (पल्—अरे) छः अरों में विभक्त हुआ है, छः ऋतु येही इसके छः आरे हैं। अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहां दर्शानेके लिये (सप्तचके) शब्द साया है। अथवा संवत्सर, अयन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, सुहूर्त, ये भी कालचकके अन्तगत सात छोटे चक हैं, यह भी स्थिक योग्य प्रतीत होता है। यह संवत्सर (पञ्चपाद) पांच पांच वाला है, शीतकाल, खण्णकाल और वर्षाकाल और ये

११ ( भ. सु. सा. कां. ९ )

-तिन काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और धौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेखे ये संवत्सरके पांच पांव होते हैं, क्योंकि इन्हीं पोवोंने यह सबका पिता चलता है और सबका (पिता—माता) संरक्षण करता है। इस प्रकारका यह कालचक एक वर्षमें घूमता है और सम संसार का कन्याण करता है। इस चक्रमें—

मिधुनासः पुत्राः अत्र सप्तरातानि विरातिः च बातस्थुः ॥ ( मं॰ १३ )

" मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातकीं बीस हैं।" ये दिन और रात ही हैं। दिनके साथ रात्रों और रात्रीके साथ दिन जुड़े हैं। चान्द्रवर्षका और सीर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है। इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिन हो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं। अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है। यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चकं न दि जराय) बारह आरोंबाला चक कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है। यह जैसा पहिले या वैसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (सनेमि अर्जरं चकं) अयवा क्षीण नहीं होता है। ऐसा यह सामर्थ्यवाला लालचक है, और इसमें (विश्वा मुवनानि आतस्थ्रा) सथ भुवन रहे हैं। सभी की आयु इस कालचकसे गिनी जाती है। को जानी है (अक्षण्वान् पर्यत्, न सन्धः) जिसके आंख उत्तम हैं, वह इस यातको देख सकता है, परंतु जो अन्या होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स भाविकेत, यः ता विजानात्,

सः पितः पिता भसत् । ( मं॰ १५ )

" जो किं है वही यह सम ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको ययापत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है।" अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही यही होती है। वह मानो सुक्त है। यहां एक खार्ख्य है कि—

खियः सतीः वाँ च पुंसः षाहुः। ( मं॰ १५ )

" कई लियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है " ऐसा ही जगतमें ज्यवहार हो रहा है। मनुष्यों मी कई योंको पुरुष और कई योंके लियां कहा जाता है, परंतु आत्माको हािंसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी हिंसे मी सब एक जैसे ही हैं। अतः न कोई ली है और न कोई पुरुष है। वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति ली है। जीवारमा तो कीशशीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है। यह सल सिदांत होता हुआ भी जगतमें अमसे स्नीपुरुष ज्यवहार चल ही रहा है। इस वर्णनके प्रवाद सोलहने मंत्रमें पुनः कालचक्का और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

पढ् यमाः एकः एकजः देवजाः ऋषयः । ( मं० १६ )

' देवतासे चला हुए ऋषि हैं, जनमें छः जुड़े हैं और एक अर्केला है।'' छः ऋतु प्रत्येक दो दो मार्गवाला होता है और तरहवें मासका ऋतु होता है वह अर्केला हो एक होता है। ये सद ऋतु सूर्य देवसे चला होते हैं और (ऋषयः = रश्मवः) सूर्यिकरणोंके संबंग्धसे इनमें चण्णताकी न्यूनाधिकता होती है। अतः इन ऋतुओंको (सप्तयं) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है। आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिक्षी गीका वर्णन है यह अद्भुत गी अपने सूर्यादि वर्षोंको साथ लेकर कहा रहती, क्या करती, और अपने पदसे बचेको किस प्रकार घारण करती है, इसादि कहा है वह यदापि संदिग्धसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बोंघ हो सकता है।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है। अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इस प्रकार इस सूक्त की संगति है । आत्मा परमात्मा, काल कौर विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहां है । पाठक इन मन्त्रोंका मनन करें सीर आध्यात्मिक आश्य जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्ति है, अतः उनका मनन अब करें-

# एक आत्माके अनेक नाम।

( १० )

( ऋषिः ब्रह्मा । देवता-गौः, विराट् अध्यात्मम् )

१५ (१०)

यद् गांयत्रे अधि गायत्रमाहितं त्रेष्टुंभं ना त्रेष्टुंभान्निरतंक्षत ।

यद्वा जगुन्जगृत्याहितं पृदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतृत्वमानंशुः ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रेष्टुंभेन वाकम् ।

वाकेनं वाकं द्विपदा चर्तुंष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥

जगेता सिन्धुं दिन्यिस्कभायद् रथन्तुरे सर्थे पर्यपत्रयत् ।

गायत्रस्यं समिर्घास्तिस्त आंहुस्तती मुद्धा प्र रिरिचे मिहृत्वा ॥ ३ ॥

बर्थ-( बत् ) जो ( गायत्रे ) गायत्रमें (गायत्रं अघि छाहितं) गायत्र रखा है। छीर (त्रैन्डभान् वा त्रैन्डमं) त्रैन्डमसे त्रैन्डम को ( निरतक्षत ) रचना की है, ( यत् वा ) जयवा जो ( जगत् जगित आहितं ) जगत् जगितमें रखा है, ( ये इत्) जो ( यत् पदं विदु: ) इस पदको जानते हैं ( ते अमृतरवं छानजुः ) जमरत्वको प्राप्त करते हैं॥ १॥

(गायत्रेण सर्क प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसे सर्चनीय देवका प्रतिमापन सर्थात् गुणवर्णन करता है, (सर्केण साम ) सर्चनीय देवको प्रतिमापन सर्थात् गुणवर्णन करता है, (सर्केण साम ) सर्वाय देवको द्वारा साम सर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है। (त्रेण्ड्मेन वाक् ) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है। स्वार (विषदा चतुष्पदा सप्त वाणीः सक्षरेण मिमते ) दो चरणों नौर चार चरणोंवाले सात छन्दोंको सक्षरेंकी गिनवीसे गिनते हैं॥ २॥

(जगता सिन्धुं दिवि अस्कभायत् ) जगित छन्द द्वारा समुद्रको छुलोकमें याम रखा है, छुलोकका समुद्रके समान वर्णन किया है। [रथन्तरे सूर्य परि अपश्यत् ] रथन्तरमें सूर्यका दर्शन किया है, सूर्यका वर्णन हैं। [गायत्रस्य तिस्रः सिम्रः आहुः ] गायत्री छन्द की तीन सिम्धायें—वीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं। (वतः महा महिखा प्ररिरिचे ) उस-से बढ़ी महिमासे संयुक्त होता है॥ ३॥

भवार्य-गायत्री, त्रिष्टुप् और जगित सादि छंदों में जो महत्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतस्त्र-मोक्ष-को प्राप्त होते हैं ॥ १॥

गायत्री छन्दमे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनाथे शान्ति प्राप्त होती है। त्रिष्टुप् छन्दमे भी उसी वर्णनीय देवका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंबोळ सब छंदोंसे यही वर्णन होता है। ये सातों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं। २॥

जगित छन्दसे उसका वर्णन है कि निसने इस शुलोकको साधार दिया है। रथन्तर साम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है। गायत्री छन्दमें तीन पाट होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण शान भरा रखा है॥ ३॥

| उर्व ह्रये सुदुर्घा धेनुमेतां सुहस्तों गोधुगुत दोहदेनाम्।      |   |         |
|----------------------------------------------------------------|---|---------|
| श्रेष्ठं सुवं संविता सांविषन्नोऽभी द्वो पूर्मस्तदु छ प्र नौचन् | 1 | 11 8 11 |
| हिङ्कृष्वती वंसुपत्नी वस्नां वृत्सिमिच्छन्ती मनसाम्यागात् ।    |   |         |
| दुहामुश्चिभ्यां पर्यो अध्नययं सा वंधितां सहते सौभंगाय          |   | 11411   |
| गौरंमीमेदाभ वृत्सं मिपन्तं मूर्थानं हिङ्ङंकुणोन्मात्वा उ ।     |   |         |
| सृक्वांणं घुर्मम्भि वावजाना सिमाति साधं पर्यते पर्योभिः        |   | 11 & 11 |
| अयं स शिंड्कते येन गौर्भीईता मिमाति मायुं ध्वसनाविध श्रिता ।   |   |         |
| सा चित्तिशिनिं हि चकार मत्यीन विद्युद्धवन्ती प्रति विविमीहत    |   | 11011   |

( सुहस्तः एतां सुदुधां धेतुं उपह्नये ) उत्तम द्वायवाका में इस सुखसे दोहने योग्य धेतुको बुलाता हूं। ( उत गो-धुक् एनां दोहत् ) कीर गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे। [ सबिवा क्षेष्ठं सर्व नः साविषत् ] सबका सलक करनेवाका सविता यह श्रेष्ठ अस हमें देवे। ( कमीदः धर्मः तत् र सुं मवोचव् ) प्रदीस तेजरूपी दूध यही बता देवे ॥ ४॥

(हिंहण्वती वसूनां वसुपानी) हीं हैं। करनेवाकी पृथवोंका पालन करनेवाकी [ मनसा वासं इच्छन्ती ] मनसे बळढेकी इच्छा करनेवाकी ( नि मागात् ) समीप आगई हैं। ( ह्यं बफ्या माधिम्यां पय: हुहां ) यह मवष्य गी दोनां माधिदेवोंके किए दूध देवे। ( सा महते सीभगाय वर्षतां ) धौर यह यह सीभगाय के किए बढे। ५॥

(गी: मिपन्तं वत्सं अभि अमीमेत्) गाय उत्सुक बळदेको चारों ओरसे प्रेम करती हैं। और (माठैव उ मूर्चानं हिल्कुणोत्) मान्यताके लिए अपने तिरको हिकारसे युक्त करती हैं। ( सृकाणं धर्म वावदाना ) स्रायदक उष्णवाको चाहती हुई [पग्रोभि: माथुं अभिमिमीते पयते ] तूथेके साथ प्रकाशको धारों और फैळती और साथ साथ दूथ भी देवी है।। ६॥

[ भयं सः शिह्के ] यही वह शब्द करता है । [येन प्रभीवृता गौः] जिससे संयुक्त हुई गौ उसीमें [ ध्वसनौ अधि-श्रिता ] प्रक्यमें प्राश्रित होती हुई ( मायुं मिमाति ) प्रकाशका मापन करती है । [ सा चित्तिभिः मत्यान् नि चकार ] यह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती है पौर [ विद्युत भवन्ती पार्वेष्ठित भौहत ] विजलोके समान चमकदार होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

भावार्थ-में उत्तम खच्छ हायोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली शानमधी वार्णारूप चेनुकी प्रार्थना करता हूं। जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे। सबदा उत्पादक देन हमें यह शानरूपी अन्न देने और इससे प्रकाशमय यज्ञरूपी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होने॥ ४॥

हिंकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सकी हामना करती हुई यह दिव्यझानपूर्ण वेदवाणी रूपी गी हमारे पास आगयी है। यह अवध्य गों हमें असून जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और इसारा महान् सीमाग्य बढावे ॥ ५॥

यह गी उसी वचेको दूध देती है जो बड़ा उत्सुक है । उसीको यह अनुकूल रहती है । यह यहरूप धर्मको फैलाना चाहती है और जा यहरूप जीवन बनाता है उसीको अपने अमृतरसधाराओं से पुष्ट करती है ॥ ६ ॥

यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह वाणोहपी धेनु प्रतयक्तालमें भी अर्थात् मृत्युके अनंतर भी प्रकाश देती है। यह मननशक्तियोंसे मनुष्योंको गुक्त करती है और विद्युत्के समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है।। ७॥ अन्च चे तुरबांतु जीवमे जंद ध्रुवं मध्य आ पुस्त्या नाम्।
जीवो मृतस्य चरित स्वधाभिरमंत्यों मत्येंना सयोंनिः ॥८॥
विधुं दहार्ष संक्रिलस्य पृष्ठे युवाने सन्तै पिळतो जंगार।
देवस्य पश्य काव्यं मिहत्वाद्या मुमार् स हाः समान ॥९॥
य ई चकार् न सो अस्य वेद य ई दुद्र्य हिरुगिन्नु तस्यात्।
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्वेहुप्रजा निर्श्वितरा विवेश ॥१०॥(२६)
अर्थत्रयं गोपार्मिन्पर्यमानुमा च पर्रा च पृथिभिश्वरंत्तम् ।
स सुधीचीः स विष्ट्रचीर्वसान् आ वंरीवित् भूवनेष्वत्तः ॥११॥

मर्थ—[पस्त्यानां सध्ये] छोगोंके बीचमें [ध्रुवं एजत् जीवं]स्थिर चाळक बीव [तुरगातु मनत् शये] तीव्र गतिमान प्राणकाक्तिवाका होकर रहता है। यह [स्रतस्य जीवः] मरे मसुष्य का जीव [ ममर्थः ] स्वयं ममर होता हुआ। मी [ मर्खेन सयोनिः ] मर्ख शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [ स्व-धामिः चरति ] भपनी धारक शावितयोंसे चळता है॥ ८॥

[सिंडिक्स्य पृष्ठे ] प्रकृतिसमुद्रकी पीठपर [दद्राणं विश्वं ] गतिमान विधान-कमें कर्ता [ युवानं सन्तं ] दुवा सत् पदार्थको [पिंडितः जगार] एक बृद्ध निगळता है। [देवस्य पदय कान्यं ] ई सरका यह कान्य देख। (मिहस्वा) महिमासे जो [द्याः सं नान ] कछ प्राण धारण करता था। [सः अस्य ममार ] वह नाज मरगया॥ ९॥

[ यः ई चकार ] जो करता है, [ सः अस्य न वेद ] वह इसको जानता नहीं । [यः ई ददर्श] जो देखता है [तस्मात् दिश्ग् इत् नु ] इसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनी अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिके अन्दर परिवेष्टित होकर [ बहुप्रजा निक्रीतः आविवेश ] बहुत संतान उरपन्न करनेवाळी इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १०॥

(गी-पां जिनपद्यमानं ) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न प्राप्त होनेवाले (पिथिभिः आ च परा च चरन्तं ) अपने मार्गोंसे पाम और दूर जानेवालेको (अपन्यं ) मैंने देखा। (सः सधीचीः ) वह साथ विराजमान है, (सः विपूचीः ) वह सर्वत्र है, वह (मुवनेष्ठ अन्तः वसानः ) मुवनोंके अन्दर वसता हुआ (आ वरीवर्ति ) वारंवार आवर्तन करता है। ३१॥

भावार्थ-मतुष्योंके शरीरमें एक जीव है,जो स्थिर है तथापि चलानेवाला है यह शोघ्रगति है, और प्राणको भी अपने साथ शरीर-में रखता है। यही जीव इस शरीरमें रहता है। मरे हुए मतुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तिसे चलता है और दूसरे मर्ल देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है।। ८।।

इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है। यह जीवातमा युवा होता हुआ भी यह इसरे कड़े हद परमात्मांके अन्दर प्रविष्ट होता है। यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है। जो जीव कल जीवित होता है वही आज मरता है [ और पश्चाद दूसरा शरीर भी घारण करता है ] यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममागों कर्म करता है,वह इस देवके महत्त्वको नहीं जानता। परंतु जो ज्ञानमागों इस देवका साक्षात्कार करता है,उसके निवे अर्थात उसके अन्दर ही वह देव उसके। दीखता है। यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये जब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है।। १०।।

यह जीवाश्मा इंदियोंका रक्षक है और खयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें भाता है और शरीरसे दूर भी जाता है वह परमारमा इसके धाय हैं, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थीमें विराजमान है। १९॥

```
द्योत्तर्भे पिता जिन्ति नाभिरत्र वन्धुंनी माता पृथिवी महीयम् ।

जन्तानयीक्नम्बोर्ड्योतिर्न्तरत्रां पिता दृद्धितुर्गभूमार्थात् ॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अर्थस्य रेतंः ।

पृच्छामि विश्वस्य मुर्वनस्य नामि पृच्छामि वाचः परमं व्योमि ॥१३॥

इयं वेदिः परो अन्तंः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अर्थस्य रेतंः ।

अयं यज्ञो विश्वस्य स्वेनस्य नाभित्रद्धायं वाचः परमं व्योमि ॥१४॥

न वि जीनामि यदिवेदमिस्म निष्याः संनेद्धो मनसा चरामि ।

यदा मार्गन् प्रथम्जा ऋतस्यादिद् वाचो अर्थुव भागमस्याः ॥१५॥
```

श्रथं- ( चौ: नः पिता जनिता ) प्रकाशक देव हमारा रक्षक भीर तरपादक है, वही ( नामिः ) हमारा मध्य है भीर (नः वन्धुः) हमारा वन्धु है। तथा (ह्यं मही पृथिवी माता) यह वही पृथिवी माता है। (तत्तानयोः चम्बोः योतिः भन्न ) कपर चींहे मुखवाले हन दो वर्षनींका मूल तरपितस्थान यहां ही है। यहां ( पितां दुहितः गर्भ भाषात् ) पालक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है॥ १२॥

( पृथिन्या: परं धन्तः त्वा प्रच्छामि ) पृथ्वीका परला अन्त कीनसा है यह मैं तुझे पूछता हूं। ( वृष्णः धन्यस रेतः पृच्छामि ) यळवान अयके वीर्यके विपयमें में पूछता हूं। ( विश्वस्य भुवनस्य नामि पृच्छामि ) सब भुवनके केन्द्रके विष-यमें पूछता हूं। ( वाचः परमं न्योम पुच्छामि ) वाणीका परम धाकाश धर्यात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूं॥ १३॥

( ह्यं वेदिः पृथिन्याः परः अन्तः ) यह वेदी सूमिका परला अन्त साग है । ( अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः ) यह सोस बलवान अश्वका वीर्य है । ( अयं यज्ञः विश्वस्य सुवनस्य नामिः ) यह यज्ञ सब सुवनोंका मध्य है । और ( अयं ब्रह्मा वाचाः परमं ज्योम ) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न विजानामि युष इव इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सदश हूं। (निण्यः संनदः मनसा चरामि ) अंदर बंधा हुआ में मनसे चळता हूं। (यदा ऋतस्य प्रथमजाः मा अगन् ) जब सत्यका पहिळा प्रवर्तेक मेरे समीप आगया, (आत् इत् अस्याः वाचः मागं अश्जुवे ) तसी समय इसके वाणीके मागको मैंने प्राप्त किया॥ १५॥

मावार्थ-वह परमारमां यु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, वही हम सबका विता, जनक, बन्दु, और केन्द्र है। यह पृथ्वी खर्थात् प्रकृति हमारी बडी माता है। यह विता इस दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब स्रष्टि उत्पन्न होती है। इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है॥ १२॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान् अश्वका नीर्य कीनसा है ? संपूर्ण जगत्का केन्द्र कीनसा है ? और वाणीका परम उरपत्तिस्थान कीनसा है ? ॥ १३ ॥

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तमाग है। बलवान अश्वका वीर्य यह सोम है। यज्ञ ही सब जगत् का केन्द्र है और यह ब्रह्मा-आत्मी-ही वाणीका परम उत्पत्तिस्यान है।। १४॥

यह आतमा किसके समान है यह निदित नहीं है। यह आतमा इस शरीरमें बद होकर रहा है परंतु मनसे बही हलचल करता है। जिस समय सलाधमंका पिटला प्रवर्तक परमातमाको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाग्य इसकी प्राप्त होता है। १५॥

| अपाङ् प्राङेति स्वधयां गृभीते। ऽमत्यों मत्येना सयोनिः।                 |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|
| . ता अर्घन्ता वि चीनां वियन्ता न्यं पुनयं चिक्युर्ने नि चिंक्युर्न्यम् | ॥१६॥   |
| सप्तार्धगर्मा सवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।         |        |
| ते धीतिभिर्मनेसा ते विपश्चितः परिश्रवः परि भवन्ति विश्वतः              | ા      |
| ऋचो अक्षरे परुमे न्योमिन यस्मिन देवा अधि विश्वे निषेदुः ।              |        |
| यस्तन वेद किमृचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समांसते               | ॥१८॥   |
| ऋचः पदं मात्रया कुल्पयन्तोऽधेचेन चाक्लपुर्विश्वमेजंत् ।                |        |
| त्रिपाद् बर्क्ष पुरुह्यं वि तेष्ठे वर्ग जीवान्त प्रदिश्वश्वतंसः        | ॥ १९ ॥ |

अर्थ— ( समर्त्यः मर्त्येनं सयोनिः ) समर सात्मा मरणधर्मवाछे शरीरके साथ एक उत्पत्तिस्थानमें प्राप्त होकर ( स्वषया ग्रुमीतः सपाङ् प्राङ् पृति ) सपना धारणा शाकिसे युक्त होकर नीचे तथा अपर जाता है। [ ता शम्बन्ता विष्— चीना ) वे दोनों शाश्वत रहनेवाछे, विविध गतिवाछे परंतु ( वियन्ता ) विरुद्ध गतिवाछे हैं उनमेंसे ( अन्यं निचिन्युः ) प्रकृषो जानते हैं और ( अन्यं न निचिन्युः ) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६॥

<sup>(</sup> भुवनस्य रेतः सप्त बर्धगर्माः ) सब भुवनोंका बीर्य सात वर्ध गर्भमें परिणत होकर ( विष्णोः प्रीद्शा विधर्मणि विष्ठति ) ब्यापक देवकी बाज्ञामें रहकर विशेष गुणधर्मों में उहरते हैं। ( ते धीतिमिः मनसा ) वे बुद्धि कौर मनसे युक्त होकर तथा ( ते विपश्चितः परिभुवः ) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर ( विश्वतः परिभवन्ति ) सब कोरसे घेरते हैं। १७ ॥

<sup>(</sup>परमे क्योमन्) परम माकाशमें उत्पन्न होनेवाले (यिहमन् ऋचः मक्षरे) जिस मंत्रके मक्षरमें (विश्वे देवाः मिन-निषेदुः) सब देव निवास करेते हैं, (यः तत् न वेद्) जो वह बात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मंत्र केहर क्या करेगा! (ये इत् तत् विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें देउते हैं॥ १८॥

<sup>(</sup>ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः ) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । ( अर्थचेंन एजत् विश्वं चानरहपुः ) आधे मंत्रसे चलनेवाळे जगतको समर्थ करते हैं । इस प्रकार ( त्रिपात् ब्रह्म पुरुरूपं वि तस्थे ) तीन पादौँवाळा ज्ञान बहुतरूपोंसे उहरा है। ( तेन चतन्नः प्रदिशः जीवन्ति ) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १९॥

सावार्थ - यह आत्मां अमर है। तथापि मरण धर्मवाल शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियों में जन्मता है। यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक् होता है। ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियों अन्तर है। उनमेंसे एक को जानते हैं. परंतु दूसरें का शान नहीं होता है। १६॥

सब बने हुए पदार्थों का मूल बीज सात तत्त्वों में है । ये सातों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञामें कार्य करते हैं । ज्ञानी कोग मंनसे इस ज्ञानकी प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान् होते हैं । ॥ १७॥

इस बढ़े आकाशमें शब्द उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाली ऋचाके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है। जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेंगा ? परंतु जो इस तस्त्रको जानते हैं, वे परम परमें आकर विराजमान होते हैं ॥ १८॥

```
सूयनसाद् भगवती हि भूया अधी व्यं भगवन्तः स्याम ।

श्राद्ध तृणेमध्नये विश्वदानी पिर्व शुद्धमुद्दसमाचरंन्ती ॥ २०॥ (२७)
गौरिन्मिमाय सिल्लानि तक्ष्रत्येकेपदी द्विपदी सा चतुष्पदी।

श्रष्टापदी नर्वपदी वभूवपी सहस्रक्षिया भुवनस्य पृङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा

श्रिष्टा विश्वरन्ति ॥ २१॥

कुष्णं नियानं हरंपः सुपूर्णा अपो वसाना दिव्मुत्पंतन्ति ।

तं आर्ववृत्रन्तसद्नाहृतस्यादिद् घृतेनं पृथिवी व्यृद्धः ॥ २२॥

श्रुपदिति प्रथमा पृद्धतिनां कस्तद् वा मित्रावृष्णा चिकेत ।

गभी भारं भेरत्या चिदस्या ऋतं पिपुर्त्यनृतं नि पति
```

भर्थ-हे (लघ्न्ये) न मारने योग्य गौ ! तू [ सु-यवस-श्रद् भगवती हि भूयाः ] रुत्तम घास खानेवाली भाग्यशा-लिनी हो। [ अधा वयं भगवन्तः स्याम ] शौर हम भाग्यवान होंगे। [ विश्वदानी तृणं श्रदि ] सर्वदा तृण भक्षण कर श्रीर [ श्राचरन्ती शुद्धं उदकं पिव ] अमण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २०॥

(गौः इत् सिक्टानि तक्षती ) गौ निश्चयसे नर्टोको हिठाठी हुई (मिमाय) शब्द करती है। (सा एक-पदी द्विपदी चतुष्पदी) यह एक पाइवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, ( अष्टापदी नवपदी ) आठ पादवाली, नौ पादवाली ( बभूवुषी ) बहुत होनेकी हच्छा करनेवाली [ सहस्र अक्षरा ] हजारों अक्षरोवाली[ भुवनस्य पंकिः ] भुव-मकी पंकि है। ( तस्याः समुदाः माधि विक्षरान्ति ) उससे सब समुद्रके रस यहते हैं ॥ २१॥

[ अपः वसानाः ] जलको अपने साथ केते हुए [ सुपर्णाः हरयः ] उत्तम गतिशील सूर्येकिरण, ( कृष्णं नियानं दिवं ] सबका आकर्षण करनेवाले सबके यान रूप सूर्यको ( उत्पतिति ) चढते हैं। ( ते ऋतस्य सदनात् ) वे जलके स्यान-रूप अन्तरिक्षसे ( आववृत्रन् ) नीचे आते हैं ( आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि ऊदुः ) और जलसे मूमिको नियाते हैं ॥ २२॥

(पद्वतीनां प्रथमा भपात प्रित) पांववाळी प्राक्षत मूर्तियोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाळी शक्ति पादरहित है। हे मित्र भीर वरुणो! [ वां कः तत् चिकेत ] तुम दोनोंमेंसे कीन उसकी जानता है ? ( गर्भः मस्याः मारं मामरित चित् ) गर्भमें रहनेवाळा इस प्रकृति का भार उठाता है। वही [ ऋतं पिपर्ति ] सत्यकी पूर्णता करता है भीर [ भनुठं नि पाति ] मसत्यका नाश करता है। २३॥

भावार्ध- मंत्रीके पाद मात्राओंकी संख्यांसे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चेतन और विश्व सामर्थ्यवान् बनता है । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोमें ठहरा है और हसीसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अवध्य वाक्र्यों गौ ! तू अर्थात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम सात्विक अन्नसे उत्तम भाग्ययुक्त है।वे और तेरे भाग्य-से हम भी भाग्ययुक्त वर्ने । सर्वदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २०॥

यह वाक्छ्यो गी अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो,चार,आठ अथवा नी पदोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरेंतक इसकी मर्यादा है। यह मानी सब भुवनीको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस अवते हैं स २१ ॥ सूर्यिकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं वह जल उनके साथ उत्पर मेघमंडलमें पहुंचता है, वहांसे फिर वृष्टिहारा वह वीचे आता है और मुभिको भिगाता है ॥ २२ ॥

विराष् वाग् विराद् पृथिवी विराहन्तरिक्षं विराद् प्रजापंतिः ।

विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो वंभूव तस्यं भृतं भव्यं वशे

स में भूतं भव्यं वशे कृणोतु ॥ २४ ॥

शक्षम्यं धूममारादंपश्यं विषूवतां प्र एनावंरेण ।

शक्षाणं पृश्तिमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यांसन् ॥ २५ ॥

त्रयंः केशिनं ऋतुथ वि चंक्षते संवत्सरे वंपत् एकं एपाम् ।

विश्वंमन्यो अभिचष्टे शचीभिन्नीजिरेकंस्य दहशे न रूपम् ॥२६॥

चत्वारि वाक् परिमिता प्दानि तानि विदुन्नीक्षणा ये र्मनीपिणंः ।

गुह्य त्रीणि निहिता नेक्षयन्ति तुरीयं वाचो मंनुष्यानिदन्ति ॥२०॥

कर्थ-विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापित और मृत्यु है। वही विराट् [साध्यानां अधिराजः बभूव]साध्योंका अधिराजा है। (तस्य वधो भूतं भव्यं ) उसके आधीन भूत और भविष्य है। (सः मे वशे भूतं भव्यं कृणोतु ) वह मेरे जाधीन भूत और भविष्य करे॥ २४॥

( विष्वता परः आरात् अवरेण ) अनेक रूपोंसे गहुत दूर और पास भी ( एना शकममं धूमं अपदयं ) इस शक्ति-वाले धूमको गैंने देखा। वहां ( वीराः पृष्टिं उक्षाणं अपचन्त ) वीर छोटे उक्षाको परिपक्त बना रहे थे । [ तानि धर्माणि प्रथमानि आसत् ] वे धर्म प्रथम थे ॥२५॥

(त्रयः देशिनः ऋतुथा निचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं। [एषां एकः संवरसरे वपते) इनमें से एक वर्षमें एकवार उपजता है। [ अन्यः शचीिमः विश्वं अभिचष्टे ] दूसरा शाक्तियोंसे विश्वको प्रकाशित करता है (एकस्य ध्राजिः दृदशें) एककी गति दीखती है परंतु उसका [रूपं न ]रूप नहीं-दीखता ॥ २६ ॥

[ वाक् चत्वारि पदानि परिमिता ] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं। ( ये मनीषिणः ब्राह्मणाः ) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वे [तानि विदुः ] उनको जानते हैं। उनमेंसे ( त्रीणि गुहा निहिता ) तीन् गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [ न इंग∙ यन्ति ] नहीं प्र∉ट होते । [ मनुष्याः वाचः तुरीग्रं वदान्ति ] मनुष्य साणीके चतुर्थ रूपको बोळते हैं॥ २७॥

भावार्थ-पांचनाले शरीराका चालक पांवरहित आत्मा है। कौन इस चालक आत्माको जानता है ? वह चालक आत्मा इस-स्थूल का सब भार सहन करता है और सलकी रक्षा करके असलका नाश करता है।। २३ ॥

इस विराट आत्माका रूप वाणी, भूमि, अन्तिरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु मी है। यह सबका राजाधिराज है और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है। वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानको करे ॥ २४॥

पास और बहुत दूर भी मैंने धूर्वेको देखा और उससे अग्निका अनुमान किया। उसी अग्निपर वीर लोग छोटे उक्षाको पार्र-एक बनाते हैं। ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें होते थे ॥ २५ ॥

तीन देव किरणीवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शिक्तयाँसे सव विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका इत नहीं दिखाई देता ॥ २६॥

वाणींके चार स्थान हैं इनकी मननशील ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें ग्रप्त हैं और जो मनुष्य बोलते हैं वह बतुर्थ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी है ॥ २७ ॥

१२ ( अ. सु. भा. कां॰ ९ )

इन्द्रं मित्रं वर्रणमृशिमांहुरथों दिन्यः स सुंपुणों गुरुत्मान् । एकं सद् वित्रा बहुधा वंदन्त्यमिं यमं मात्विश्वांनमाहुः ।। इति पश्चमोऽनुवाकः ॥ ॥ नवमं काण्डं समाप्तम् ॥

11 26 11(26)

मर्थ- [एकं सत्] एक सत् वस्तु हैं उसीका [विष्राः बहुधा बदन्ति] ज्ञानी लोग सनेक प्रकार वर्णन करते हैं। इसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, स्रिप्त, दिन्य सुवर्ण, गरुरमान्, यम और मातिरिश्वा [ स्रथो स्नाहुः ] कहते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, पांतु ज्ञानी लोग उसी एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबीवक अनेक नामोसे करते हैं। उसी एक सत्य तत्त्वकों ने इन्द्र, मित्र, वरण, शादि भिन्न भिन्न नाम देते हैं॥ २८॥

# छन्दोंका सहस्व।

# वाणी और गोरक्षण।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं। इनके भेद और यहुन ही हैं। इन सात छन्दोंमें वेदका झान भरा रखा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं। इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है इस विषयमें थीडासा विवरण प्रथम मंत्रमें हैं। उसमें कहा है-

( गायत्रे गाय-त्रं ) गायत्री छन्दमें ( गाय ) प्राणांकी ( त्रं ) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रितिसे जान सकते हैं । ( त्रिष्टुमात् ) त्रिष्टुप् छन्दमें ( त्रे-ष्टुमं ) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनकी प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे ब्रकृतिविद्यासे ऐहिक मुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलेकिक मुखका साधन होती है ।

(जगित जगत्) जगित छन्दमें जगत् संवंधी अद्भुत ज्ञान मरा है। जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुध्य इस जगत्में विजयी है। सकता है। इसीलिए इसी मंत्रमें आगे दहा है कि—

य इस् तत् विदुः ते भमृतस्यं भानशुः। ( मं॰ १ )

"जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस वैदिक ज्ञानको—यथावत् जानते हैं, वे अमृतको सर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं।" उक्त प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षक ही अधिकारी हें सी इस जगत् की ज्ञातिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जागतिक स्वातिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आत्मिक स्वातिको भी वे प्राप्त होते हैं। जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य मोतिक स्वातिको प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोक्षका स्ववहार करनेमें भी स्ताम दक्ष ये और उन्होंने ऐहिक स्ववहार स्ताम तरह किये थे। और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीको भी संदेश नहीं है। इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोच गतिको प्राप्त कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह समरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है। इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये स्वतिका मार्ग वतानेमें समर्थ है।

( गायत्रेण अर्क प्रतिमिमीते ) गायत्री छन्दसँ अर्जनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है। प्रखेक मनुष्यको जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अर्खत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा 'गायत्री छैद' है। इस कारण पाठक यदि विसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख 'सकते हैं।

( कर्केंग साम ) इंड अर्चेनीय सर्वाद प्रामीय देवकी सहायतासे 'साम ' अशीत् कारते पाप्त होती है। इस शान्ति । एवं इंडए नाम ' अमृत ' है। अमृत सीर साम एक हो स्परमा के वाप्तक शब्द हैं सर्व । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दरी भी वर्णनीय वेषता का वर्णन किया खाला है। लिख्डम हन्दनी वाणी उसीका वर्णन करती है। पूर्व मंत्रमें कहा है कि निष्ठुप् छन्दरी पक्षति, शीख भीर परमात्मका वर्णन होता है, वहीं बात यहां इस मंत्रमें कर्ड सेंघम है। इस प्रकार-

#### सात छन्द।

द्विपदा चतुच्चदा सहवाणीः मक्षरेण भिमते । ( मं॰ २ )

ं दो चरण करे चार चरणाँवाले को सात छन्द हैं, उनके प्रलोक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाग सक्षरीकी संख्याका विचली करने ही होता हैं।" बैसा असुहुम्में चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यारण छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है। इस प्रकार बक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं।

( गायत्रस्य तिलः समिधः ) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं। प्रायेकमें खक्षर छाठ होते हैं। जगती छंदरे जगतामा वर्णन है यह बात प्रदम मंत्रमें कही है, वही किर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और वहते हैं कि (जगता दिनि सिंधुं, भरकगायत् ) जगति छन्दने गानो युक्तेकमें महासागरका फैला रखा है। सर्थात जैसा महासागरका वर्णन होता है पैसा ही शुक्तेकका मणैन किया है। इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे हीपिके समान हैं हलादि आलंकारिक वर्णन यहां समामा स्थित है।

इसी प्रकार ( रयंतरेण सूर्य पर्यपर्यत् ) रयन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रस्था होता है । क्यों के लखी यह वर्णन कातिरवाह है । इस ज्ञानकी ( महा महित्या ) महता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मगुष्यको कातिम गंजकतक पहुँचा वेता है । यह आहत तो मनुष्यको इस जगत्में और उस सर्गमें कौर अन्तमें मोक्षतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदगंत्रीका श्लाम सक्ते अधिक महस्वपूर्ण है ।

# सुहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार ( सुदस्तः सुदुर्घा धेनुं उपह्ये ) उत्तम द्वायाला उत्तम दोदन घरने योग्य पेनुको पुकारता है, स्थी प्रकार मनुष्य इस नेदनाणील्यो कामधेनुको अपने पास सुला है। गायका दूध निकासिताला 'सुद्वरत' अधीत कामपेनुको अपने पास सुला कामधेनुको अपने पास सुला का निकार होना चाहिये। 'दुईस्त' नहीं होना चाहिये। दुईस्त मनुष्य यह है कि जो गीको कर पहुंचाता है, एथा तुईस्त मनुष्य क्ष्मी भागको अपने पास न सुला श्रे । वहार है। महाप्य भागको सुलान पास न सुलान प्रकार है। महाप्य गायको सुलान । यह नेदे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुईस्त'का संबंध महीं आगा चाहिय। 'सुद्वरत' ही वहार ही मनुष्य गायके पास जाने, यह नेदका उपदेश स्परतास कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका मेथे। त प्रभ है। जी प्रमान गोपालन करता है नहीं सुचा नैदिक्षणों है, क्योंकि गी' नाम जीवा गायका मायक है नेसा ही मह 'मेदनाणी' का भी वालक है। जातः 'गोरक्षा' का अर्थ ' गायकी रक्षा' और 'सेदशानवी रक्षा' है इसिलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही मेदिक प्रभी है। गिरक्ता है। गिरक्ता है।

(गोधुक् एनां दोहतः) गायका दोहन करनेवाळा इस गीका और इस भेदवाणीका बोहन भी । गीका नीक्षण भर्मने अमृत क्यों दूध प्राप्त होता है और मेदनाणीक्यी धारगीका देखन करनेते अमृत और। आग प्राप्त होता है। गामके व्याप्त जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदज्ञानसे भी होता है। यहां यज्ञ मरनेते दोनों साधन है। इसीिठिंग वक्षा है कि (भन् गामि ग्राप्त वोचत्) यज्ञका ही वे मंत्र वर्णन करते हैं। वेदवाणीक्यी भी अपने ज्ञानेत यज्ञ का गाम मता है। इस तरह दोनों गीवेंकी समानता है।

करें और अमर वन । इस प्रकार दोनों गीवों में अपने वछडों के पालन पोषणकी इच्छा है। ये गीवें (महते सीमगाय वर्धतां) हमारा यहा सीमारय बढावें। ये तो बढातीं ही हैं। परंतु मनुष्यों को जानित है कि वे उन गीवों के पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ट होवें। ये गीवें तो हमारा करवाण करने के लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और भैंसके पीछ लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्राप्तन किसी अन्य मतवाल प्रंथों की शरणमें जाते हैं और अममें फंसते हैं। अतः यहां उपदेश सब मनुष्यों को लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गीका दूध पीवे और वेद-का उपदेश प्रहण करें।

गाय भी ( गो: मिपन्तं वर्तं असीमेत् ) अपने उत्सुक बछडेपर ही, श्रेम कर सकती है। यदि प्रेमने बचा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटकी अस्मध्रतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी? इसिलये बचेमें उत्सुकता चाहिये। किसे बच्चोंका पेट ठीक है, मूख अच्छी लगती है और जिनकी पाचनशक्ति ठीक है उसी बच्चोंको माताके दूधसे लाम होता है। इसी प्रकार वेदवाणीरूपी गौमी उत्सुक शिष्यको है। लाभ पहुंचा सकती है। जो मनुष्य वेद न पढे, पढनेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तत्पर न होवे, उसकी वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाम होगा। इस प्रकार सुमुख होना भी आवश्यक है। यह गौ ( पयोभिः मायुं अभिभिमीते ) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह सत स्पष्ट है क्योंकि सबेरे गौदोहन होते ही स्यॉदय होता है और विश्वमें सर्वत्र प्रकाश हो प्रकाश होता है। वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपासकके मनमें फैलाती है। इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना समान है।

# गौकी सहायता।

यह गैं। (ध्वसनी अधिश्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है। रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है। रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभवर है। इसी तरह उदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गी ही आश्रय की जाती है। वहां वेदके मंत्र ही। (मायुं मिमाति) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं। (सा चित्तिमिः मर्लान् निचकार) वह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है। अर्थात् गायके दूधने मनुष्योंकी दुद्धि तीव और सूक्ष्म होती है और मनुष्य दुद्धिमान होता है। वेद रूपी गोंसे भी मनुष्य मनन कर सकता है। मनन शिक्त बढ़ानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्य मनन कर सकता है। पनन शिक्त बढ़ानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है। इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शिक्तियोंसे मनुष्य भी मनुष्यमें पूर्ती स्थाती है और वेदज्ञानसे दुद्धिकी तीवता बढ़ती है। विद्युत्क समान प्रकाश किंवा तेज बढ़ानेका कार्य दोनों गौवांसे होता है।

यहांतक सात मंत्रोंमें गी और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन हैं। अतः विषय सारद्भके कारण वे दो मंत्र यहां देखते हैं—

यह गी ( सु—यवस—अद ) उत्तम जी खोनवाली होने धे ( भगवती भूयाः ) भाग्यवानी होती है। यदि वह अन्यान्य पदार्थ खोने लगी तो उसका दूध वैसा हितकर नहीं होता। वैदवाणी ह्याँ गोंके पक्षमें भी जी भक्षण करने से भी वर्णों चार उत्तम शुद्ध होता है। यहां भी देखा गया है कि जो और चावल खानेवाले वर्णों चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्षम कुशाम बुद्धिवाले भी होते हैं। इसी रीतिसे हम-

#### षधा वयं भगवन्तः स्याम । (मं ३०)

" इससे दम भी मान्यवान् वनें ।" अर्थात् दम भी जीका अन्न खाकर बुद्धिमान वनें और गी भी जीका मक्षण करके उत्तम द्ध देनेवाली हो । जी का घास गी खाय और मनुष्य जीका आटा अर्थात् उत्तू खावें । श्रावणी उत्सवके समय स्तु भक्षण आवश्यक कहा है और स्चित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न है। वेदमें भी ( सक्तुमिव तित्रजना पुनन्तः फरु १०। ७१। २) इत्यादि मंत्रों में सत्तुका अन्न ही निर्दिष्ट है। इससे इस अन्नका महस्व स्पष्ट हो जाता है। गी जीका घास (तुर्ण श्राद्धे) खावे और (शुद्धं उदकं पिष) शुद्ध निर्मल जल पीते । मनुष्यको भी शुद्ध सत्तु खाना और छाना हुआ वस्नपूत जल पीता योग्य है। इस प्रकार माँ और वाणीका एक ही पथ्य है। मनुष्यका खानपान मातिक होनेसे उसकी वाणी पितन होती है, यह यहां तात्पर्य है। मनुष्य जिस मौका दूध पीते हैं वह मों भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अमेध्य पदार्थोंका सक्षण न करे। इस विचारसे पता लग सकता है कि वाजारों में जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत घरमें मो पाली जाय, उसको मेध्य पदार्थे. खिलाये जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध 'अमृत ' पदवीको प्राप्त हो सकता है। वेद जिस प्रवार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है। पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है।

आगे के मंत्रमें (गाँ सिललानि तक्षति) गाँ जलों को हिलाती है ऐसा कहा है, गाँ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होने से जल हिलने लगता है वह शुद्ध जल गाँ पीती है और तृप्त होता है। यह सामान्य वर्णन करके यह गाँ (एकपदी, द्विपदी, चनुष्पदी, अप्रापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एकं दो चार आठ नौ पाववली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐमा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणां का ही केवल वर्णन है। वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोंवाले, आठ चरणोंवाले नौ चरणोंवाले और सहस्र अक्षरोंवाले हैं। क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अर्थात् चार चरणोंवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पांववाली नहीं होती। चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके मागोंके हैं। इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है। यह वेदवाणी रूपी गों (सहस्र अक्षरा) हजारों अक्षय अमृत धाराओंको प्रदान करती है और (भुवनस्य पंक्तः) सब भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है। और (तस्याः समुद्राः कि विक्षरन्ति) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह उर्याप्त प्रमाणमें लोगोंको प्राप्त होते हैं। इसलिये मनुष्यों को चित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गाँका ज्ञानामृत प्राप्तन कर सीर मोक्समार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें।

यहौतक गोंक वर्णनके मिषसे— अर्थात् गोरक्षणके मिषसे वदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है। आगे यह ज्ञान मनुष्यको उन्नतिके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह देखिए—

#### जीवातमा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहांका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिए— पस्त्यानां मध्ये ध्रुवं एजत् जीवं तुरगातु सनत् शये। ( मं० ८ )

" प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चालक, वेगवान, प्राणको चलानेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है।" यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है। " पुरुष " शब्दके अर्थका " पुरि शेते इति पुरुषः " शरीररूपी नगरीमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है। " पुरुष " कहते हैं ऐसा कहा है वही अर्थ यहां है। इस जीवात्माके विशेषण " पुत्र, एजत, जीव, तुरगातु, अनत्"ये विचार करने योग्य हैं। ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं। जवतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते है। यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निकम्मा होनेपर शरीरको यह छोड देता है इस विषयम इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः समार्थः स्वधाभिः चराति मार्थेन खयोनिः ( मं० ८ ) समार्थेः मार्थेन सयोनिः अपाङ् प्राङ् प्रति । ( मं० १५ )

"मृत मनुष्यका जीन वास्तिविक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहके छीड देनेके बाद दूसरे मर्श्य देहके साथ संयुक्त होता है।"मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उनका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिल है और आत्मा भिल है। इन दो परस्पर भिल पदार्थोंका संयोग किसी कारण वश होगया है। इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञान. का मुख्य प्रयोजन है। (मृतस्य जीव: अमर्थः) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा समरण रखना चाहिये। यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहपातिके पूर्व और देहके जन्मसे न जन्मेगा। यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है। इसका यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती। परंतु शरीरकी शक्ति अलादि पदार्थों पर अवलंबित है। इसल्ये शरीरकी शक्तियोंको 'स्वधा' नहीं कहते। आत्माकी शक्तिका नाम 'स्वधा' है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है। शरीर मिला या न

मिला तो भी नुइ इसके साथ एक जैसी रहती है। पूर्व शरीर छोडनेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियों के साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शक्तियों को शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है। यहां अमर होता हुआ भी (मर्थेन स्थोनिः) मर्थ शरीरके साथ समान योगिमें आता है। अर्थात् जिस योगिमें जिस जातीके प्राणीमें आत्मा जाता है उस जातिकी ये गीमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है। इस अर्युलोकका जीवन क्षणभंग्रर होता है। क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

ह्यः सं भान, सः भद्य ममार । ( मं० ९ )

" जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है।" आज संवेर जो जीवित होता है वह शामके समय मर जाता है। इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहें हैं, यह देखकर अपनेकों भी किसी न किसी समये मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है। यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका आधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, यह न कभी बाल होता है, और न युद्ध। यह सदा एक अवस्थामें रहता, है इसीलिये इसकी ( युवानं सन्तं ) युवा है ऐसा कहते हैं। इस जीवात्माको; युवा कहा जाय, तो परमात्माको युद्ध किंवा पुराण पुरुष कहना योग्य है। इसीका नाम इस मंत्रमें "पालत " अर्थात् श्वेतवाल हुआ युद्ध कहा है। यह पालत पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है। परमात्मा सर्वव्यापक है इसिलिये इस एकदेशीय जीवात्माको चारों ओरसे घरता है इसिलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है। ( युवानं संतं पिलतः जगार ) तरुण को युद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है। तरुण जीवात्माको युद्ध पस्मात्मा निगल जाता है, अतः वह युद्ध तरुणसे कई गुणा बढा है यह बात स्पष्ट है।

यह जीवारमा ' विधु है ' अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिय ही शरीर घारण करता है और सब शरीर जीर्थ होनेके कारण कर्म करनेमें असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोडता है और दूसरे समर्थ शरीर घारण करता है । शरीर घारण करनेका हेतु यह है—

सः मातुः योनौ भन्तः परिवीतः महुप्रजा निर्ऋतिः माविवेश । ( मं० १० )

" वह जीवास्मा जब माताकी योनिमें नगर्भाशयमें नहोता है उस समय प्राकृतिके शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पद्मात् अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रस्वनेहारी इस भूमिपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है। " यहां विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढाता है, वंशका विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है। फिर इसकी ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है। यह कम वारंवार होता है। यह इसका आना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो कोई है, उसके नियमको यह नहीं जानता—

यः है चकार शस्य सः न वेद । ( मं० १० )

' जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्व को यह नहीं जानता। " प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं। अपने मापको यहां किसने लाया, भवितव्य कीन नियत करता है, इत्यादि विषय हरएक मनुष्य जान नहीं। सकता। परंतु—

यः ई ददर्श तस्मात् हिस्ग् इत् नु। (मं० १०)

" जो इसको देखता है अर्थात् इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे ही -उसके अतिसमीप ही-वह विद्यमान रहता है। " उसके लिये वह समीपसे समीप हैं। परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह बहुत दूर होता है। अर्थात् इसकी दूरता और समीप-ता मनुष्यके प्रयस्तपर निर्भर है।

यह जीवातमा ( गो-पां ) इंदियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनशिक्तका छंचार करके सब शरीरको जीवित रखनेवाला है अतः यह ( अनिपद्यमानं ) गिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको म गिरानेवाला है । शरीर जिल्लानेवाला और चलानेवाला यही जीवातमा है । ' तनू-न-पात् ' यह नाम भी इसी अर्थका सूचक है। (ततु ) शरीरको ( न ) नहीं (पात् ) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाव '' सनि--

पद्यमान '' शब्दमें हैं। इतना होनेपर भी-

पांधिभिः धा च परा च चरन्तं। ( अं० ११ )

" निश्चित मार्गोंसे पास और दूर जानेवाला '' अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर जानेवाला यह अत्मा है। जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना जिन मार्गोंसे होता है, जन मार्गोंका ज्ञान हमें नहीं हो सकता। से अस्त्रय मार्ग है, और परमात्मा ही इसको उन मार्गोंसे चलाता है। यह परमात्मा—

स सधीचीः विपूचीः भुवनेषु मन्तः वसानः। ( मं० ११ )

" वह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता है, सर्वन्न विराजमान है और संपूर्ण पदार्थमात्रमें भी वसनेवाला वह है।" वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है। प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर वह विराजमान है, इसिटिये वह इस जीवारमाको अपने अन्दर लेकर-जहां जानेसे इसका कल्याण होगा वहां इसकी पहुंचा देता है।

यही देव (न: पिता जिनता नाभिः वन्धः)हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई है। (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है। इन पिता और माताकी उपासना हम के करनी चाहिये। उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें गर्भैका आधान होती है, उससे सब स्टिक्ट रचना होती है।

# प्रश्लोत्तर ।

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमें फ़मशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आगये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नेत्तरका विषय अय देखते हैं—

> प्रश्न - पृथिन्याः परं लन्तः पृच्छामि ( मं॰ १३ ) उत्तर — इयं वेदिः पृथिन्याः परः लन्तः । ( मं॰ १४ )

" पृथ्वीका परला खन्तिम भाग कीनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है। " यज्ञवेदीके पास खड़ा हांकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त वह है कि जिसपर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कीनसा है ? यह भूमि कहां समाप्त होगई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है । उस समाप्त होगई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही सूमिकी अन्तिम सीमा यह है । उस समाप्त होगई है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समाप्त ही है। यदि यह भूमि फलकके समाप्त होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है । यदि भूमि गेंदके समाप्त गोल होगी तभी तो जिस विद्में प्रारंभ होगा उसी विद्में अन्त होनेकी संभावना होगी । पृथ्वी गेंदके समाप्त गोल होनेसे यदि किसी स्थापने सीधी लक्षीर खींची जायगी तो उस रेपाका अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक विन्दुमें ही मिल जायगा । इसी नियमकी ध्यापमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भागभी यही वेदी है । पृथ्वीको गेंदके समाप्त गोल माननेपर ही यह वात सिद्ध हो सकती है ।

स्रष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है। परमेश्वरके यज्ञसे इस स्रष्टिका प्रारंभ हुआ है, यज्ञपर ही यह सृष्टि निभार है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी। इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारंभ वेदीमें और अन्त भी यज्ञमें होता है। इस दिष्टिसे भी यह प्रश्लोत्तर विचार करने योग्य है। अब दूसरा प्रश्न देखिये—

## अश्वशाक्ति।

प्रश्न- वृष्णः षश्वस्य रेतः पृच्छामि । ( मं॰ १३ ) उत्तर-- षर्यं सीमः वृष्णः षश्वस्य रेतः । ( मं० १४ )

''वलवान अश्वका बीर्य कीनसा है ? यह स्रोम ही बलवान अश्वका वीर्य है। '' अश्ववाचक शब्द वीर्य प्राक्रम और बलके स्चक हैं। 'वाजीकरण ' शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है। अश्वक्रीक्त, अश्ववल, अश्वरेत, अश्ववीर्य शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं। बलवती अक्षशक्ति कि कि पाप्त होती है यह अशकी आशय है। इसका उत्तर यह है कि " सोम वनस्पति ही अक्षशक्ति है ' सोमका अर्थ सोमक्ती, किंवा वनस्पति है। ये वनस्पति ही अक्षवीर्य देनेमें समर्थ हैं।

यहां वेदने स्पष्ट जन्दों में कहा है कि, शर्रार में अथवीर्य घडाने की इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से ही वह वढ सकता है। क्योंकि सोमादि औपियों में ही (अथस्य रेत:) अथवीर्य है। जो लोग मांसमक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेश से मोघ लें। वेदमें "सोम " को ही अथ कहा है, मांसको नहीं। सोमको ही अथवीर्य कहा है, मांसको नहीं। जिस वाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (वाजी) घोडा केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही वाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना। अतः स्पष्ट कहा है कि जो वल औपिय वनर्पातके अलमें है, वह मांसमें नहीं है। अतःजो अपना बल बढाना चाहते हैं, वे मांसमक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें। जो लोग पृष्ठते हैं कि वेदमें मांसमक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकृत ? उनको इस प्रश्लोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औपिधर्योका रस्ट्य अल ही वेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अल है। वेदमें मांसको भक्ष्य अल करके भी कहीं कहा नहीं है।

प्रथा— विश्वस्य भुजनस्य नाभि एच्छामि । ( मै॰ १३ ) उत्तर— अयं यज्ञः विश्वस्य भुजनस्य नाभिः । ( मै० १४ )

"सम भुवनींका केन्द्र कीनसा है। यज्ञ ही सब् भुवनींका केन्द्र है।" केन्द्र कहते हें मध्यविद्वकी, इस मध्यविद्वर सम बाह्य रचना रची जाती है। मध्यविद्वर ही संपूर्ण चककी रियति होती हैं, यदि मध्यिष्ट अपने स्थानसे च्युत होगया, तो चक-की जाकी नए होजाती है। इसीलिये इस प्रश्नमें प्रच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कीनसा है अर्थात् किए केन्द्रपर यह विश्व रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है। अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व रियर रहा है। यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा। यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी रचना विघड जायगी। यह यतानेंक लिये यहां कहा है कि इस संपूर्ण विश्व-की रिथति यज्ञपर है। श्रीमद्भगवद्गीतामें

थनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्विष्टकामधुक्। ( म॰ गी॰ ३।१० )

इस यज्ञद्वारा तुम यदिको प्राप्त होतो। वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होते। ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्वकी उप्ततिका केन्द्र है। संपूर्ण वेदोंमें 'यज्ञ 'विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उरपन्न हुए हैं। अब अन्तिम प्रश्न देखिय—

प्रश्न-- वाचः परमं न्योम पृच्छामि । (मं १३) उत्तर-- अयं ब्रह्मा वाचः परमं न्योम । (मं० १४)

"वर्गीका परम आकाश अर्थीत् उत्पत्तिस्थान कहां है ? यह ब्रह्मा ही वार्णाका परम उत्पत्तिस्थान है।" आकाश का गुण शब्द ह और शब्द आकाश से उत्पत्त होता है। यहां केवल (वाचः व्योम) वार्णाका आकाश पूछा नहीं है, प्रस्युत (वाचः परमं व्योम) वार्णाका परम आकाश पूछा है। आकाशका भी जो आकाश होगा इसके परम आकाश कहना थोग्य है। अप्रिका आकि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है। देवका भी देव वही है। उस आत्मासे आकाश की उत्पति है—

वस्माद्वा एवस्नादास्मन शाकाशः संभूतः । (वै॰ उ० २।१।१)

" उस आसासे आकाग उत्पन्न हुआ है " और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है। अतः शब्दके आकाशका जो उत्पात्तिस्थान है उपको नाम " परम ब्योम " है। यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है। इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्वसित है, अर्थान् उसीका यह शब्द है। इसी तरह सामान्य शब्द मी आत्माका शब्द है और यही ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है। आत्मा बुद्धिये मिलकर वोलिनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उप्णताको हिलाता है, वह अपि वायुकी चलाता है, वह उरसे मुखमें आकर स्थानोमें आधात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है। इसीलिये यहां ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा है। यह यात स्मरण में रखना चाहिये और शब्दमें आत्मासे शाक्त है ऐसा मानकर, पवित्र भावना ही शब्दहारा उचारित करना

चाहिये। और कदापि व्यर्थ शब्दीचार करके आत्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये। अस्तु। इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे शान इन दो मंत्रोंमें दिया है। इसके अगले मंत्रमें कहा है कि—

न विजानामि यत् इव इदं मस्म । (मं० १५)

"में नहीं जानता कि किसके समान यह में हूं। " प्रत्येक मनुष्य जानता है कि में हूं। परंतु में कैसा हूं, किसके समान हूं, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, हत्यादि बात कोई नहीं जानता। पढ़े लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आस्मा भिन्न है, परंतु यह आस्मा कैसा और कमसे कम किसके सहश है यह काचित कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते। इसीलिये इस आत्माको अशेय, अतक्य ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं। यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय वह—

निण्यः संनद्धः। ( मं० १५ )

'' अन्दर गुप्त है और बंधा है।" यही इसका बंधन है और इस बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। यह आत्मा (निण्यः) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अन्यक्त है और बद्ध है। यह इस आत्माकी स्थिति है। हरएक पाठकको इसका विचार करना चाहिये।

इस आत्माको बंधन कैंश होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तस्व -ज्ञानका है। यह विषय इसी मंत्रके उत्तर्राधने इस प्रकार कहा है —

यदा ऋतस्य प्रथमजा भागन् । भात् इत् भस्याः

वाचः भागं अध्वे॥ (मं० १५)

" जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सन्मुख हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी इस वाणीका—देववाणीका—भाग्य मुझे प्राप्त हुआ। यह एक नियम यहां वहा है। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अयवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य शानका प्रकाश होता है। यहां विद्याका भाग्य है। यह आत्मसाक्षात्कारक विन। नहीं हो सकता।

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह 'मत्यें और अमर्त्य 'का संबंध है। अर्थात् ये दो पदार्थ यहां हैं। मत्यें अमर्त्य नहीं हो सकता और अमर्त्य मत्यें नहीं हो सकता।

ता शहबन्ता विपूचीना वियन्ता । अन्यं नि चिवयुः ।

षन्यं न निचिक्युः॥ ( मं १६ )

"ये दोनों सार्य और अमार्य अर्थात् जड और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणकमें स्वभाववाल हैं। इनमेंसे एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । "मार्य पदार्थोंका शान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं समुख्य इसकी प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमातमा संमिलित हैं, वह अतक्ये, अज्ञेय और गृउ हैं।

# जगत्की रचना।

पूर्वोक्त प्रकार जड और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है। इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है--

भुवनस्य रेतः सप्त अर्थगर्भाः विष्णोः प्रदिशा विधर्मेणि

तिष्ठन्ति। (मं०१७)

" सब सृष्टिके नोर्यसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मीसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं। "सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मुलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं। इन सात तत्त्वां को जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है। इस ज्ञानके विना मनुष्यका उद्धार हो नहीं सकता। ऐसे--

१३ ( स. सु. मा. फां. ९ )

# संकल्पशक्ति ।

इस स्कीरं ' वाम'शन है। बह सी संबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका पाचक है। वह काम सबसे प्रथम उत्पन्न है। देश इस प्रकार निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

कासी उसे प्रथमत ( मं० १९ )

"काम सबस्य परके प्रसारहुआ।" यदी बात वेदमें अन्यत्र कही है-

काद्यक्ष्यद्वास्य समयो रेतः प्रथमं यदासीत्। प्रतः १०। १२९ । ४

" आरंगमें मनकादिक्तानेवाक काम सबसे प्रथम उत्पण हुआ। इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है। उप जिन्नदों में देखिने।—

कत्य हंकाको विविक्तिस्स श्रहाऽश्रहा धृतिरधित हांगांमांतियेतसवं मन एव ॥ ह० इ० १ । ५ । ६ कान एंच यहत्याचानं हृदयं स्त्रेको मनो न्योतिः व प्वामं काममयः पुरुषः ॥ सृ ७ ७० ६ । ९ । ११ काने हाने वाहंकी वाहंकी महानारा ७ ७० १८ । २

"काम, संकास्त, विशिव्यक्ष महा, श्रम् । वित, अशृति, व्ही (छण्या), थी: (ब्राये), भी: (भय) यह प्रण्य लागों रहता है। इस्त को जो एक्टि कहरी है वह कामकी लहरी है। काम सबका आधारस्थान है, उसका तेल मन है और हृदय लोकि है। यह कामकी लहरी है। काम सबका आधारस्थान है, उसका तेल मन है और हृदय लोकि है। यह कामकी कि कि हिरा यह सब चलाया जाता है। "इस रीतिसे छपनिषदों में कामके विवयमें कहा है। यह सामका सर्वी, केकद 'है यह दात स्वष्ट हो गई है। यह संकल्प अच्छा हुआ तो मतुष्णका मला होता है भीर दुरा हुआ तो दुरा होता है। यह सामका सर्वी है। यह संकल्प अच्छा हुआ तो मतुष्ण मतुष्य इसीकी प्ररणासे प्ररित होकर खुरा मला काम का रीता है। कह मानवीका व्यवहार देशनसे कहना पड़ता है कि इस काम-संकल्प-की शांचा बहुत ही बड़ा है, इसी हाकि सामकीन इस स्ताम किया है।

जमन्दे प्रारंभी मानमाने उन्दर 'काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्भ न यह है— 'सोडकामनत' युव उठ. १।२।४, ते० उ० २।६।१) उस आत्मांने कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह सब जात् निर्माण हुआ है। प्रारमातमाने संकल्प शुद्ध ये अतः वे सिद्ध हो गये। जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके प्रम संकल्प शिद्ध होते हैं, अतः नहा है—

यं यं कामं कामयते, मोऽस्य संकथपादेव समुत्तिप्ठति । हो • १० ८ । २ । १०

'' जो काबना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है।" यह संकल्पका बल है। इस संपूर्ण स्थीकी स्थिति भी इसी प्रकार हो मई है। मनुष्यकी कामनामें भी यह बल शल्प क्षेत्रांसे हैं। इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है। बहि इस काममें इतनी प्रचण्ड शार्क है तो अवस्य ही उसको सुशिक्षांसे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है—

सवतनहने ऋषमं कामं हविषां शिद्धामि । (मं० १)

" शतुका नाश करनेवाला वलवान् काम है, इसको यशसे शिक्षित करता हूं। " इस कामनामें— इस कंदनपें — वहीं शांकि है, परंतु वह यदि आशिक्षत रहीं, तो हानि करेगी, अतः उसको शिक्षा देकर उत्तम नियम व्यवस्थामें चलवेषाली करेगी चाहिये। अतः शिक्षाका आवस्थकता है। शिक्षा यशसे—हिवसे अधीत् आतमसमपंणसे— होती है। हिव जैसा जगत् की नकाई के लिये एकं आता है, पूर्णतया गमपित होता है वैसा मनुष्यको आतमसमपंण करना चाहिये। आतमसमपंण की शिक्षा अपने संकरप को शिक्षिय करना चाहिये। इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [महता वीर्येण] वहे वीर्य-पराक्रमसे युक्त होता है और मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब शतु दूर कर सकता है।

यन्भ मनको न पियं न चक्षुपः यन्मे नामिनन्दति । [ मं० १ ]

नेदकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात् होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये। साक्षात्कारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ होसकता है, केवल शब्दज्ञानसे नहीं। सारांशरूपसे जानना हो तो इतनी मात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुह्तं वि तस्थे, तेन चतलः प्रदिशः जीवन्ति । ( मं १९ )

" त्रिपाद ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे ठहरा है, और इसके जीवनसे चारों दिशाओं में रहनेवाले पदार्थ जीवित रहते हैं। " यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थों के अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत् जीवित रहा है। यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत् को आधार न देगी, तो इस जगत्में से कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा। सबका जीवनाधार नहीं श्रेष्ठ ब्रह्म है।

# जगत्का चक्र।

जगत का चक्र किस तरह घूमता है यह बतानेके लिये बाईसवें मंत्रमें मृष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरंक पानीकी भांप सूर्यिकिरणोंसे होकर उपर जाती है, वहां उसके मेघ बनते हैं और योग्य समयमें मृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, किर भांप मेघ और मृष्टि ऐसा यह जल चक्र सनातन चल रहा है। इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उसमें जगचक भी एक है। पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लथ और लयके पश्चात् किर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगचक चल रहा है। चक्रका एक बिन्दु एक समय उपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें युवा होता है, और पश्चात् नाशको प्राप्त होता है और पश्चात् नवीन बनता है। इस तरह जगत् के सब चक्र चल रहे हैं। प्रवाहसे जगत सनातन किंवा अनादि अनन्त है,ऐसा जो कहते हैं उसका कारण यही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दिव्यो देखा जाए तो जगत उत्पत्तिवाला और नाशवान् है। मनुष्य व्यक्तिशः मरता है तथापि मानव समाज अनादि कालसे चला आता है और भविष्यमें भी रहेगा। इसी तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, वह यह है कि-

# पद्वतीनां प्रथमा अपात् एति। (मं० २३)

" पांचवालोंके पहिले पांचरहित दौडता है।" वस्तुतः पांववाल की दौड तेजीसे होना योग्य है, परंतु यहां पांचवाल चलनेमें असमर्थ है और पांचरहित दौड लगाता है, इतना ही नहीं, प्रत्युत पांववालको ही यह पांचरहित चलाता है। यहां अपने शरीरमें ही देखिये, शरीरको पांव हैं परंतु वह इस पांचवाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आक्षये है। इसीलिये एक सुमापितमें कहा है—

मूकं करोति वाचाछं पंगुं रुपयते गिरीन् ॥

" मूक शरीरको यह भारमा वाचाल करता है भीर पंगुको पहाडों की सैर कराता है।" ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है। इस बातको यथावत्—

कः तत् चिकत ? (मं० २३)

" कीन इस बातको जानता है ? " बहुत लोग तो रीतिसे जानते हैं, परंतु साक्षात्कारके समान जानना कठिन है। यह ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोडे मनुष्य इस सल ज्ञानको यथावत जान सकते हैं। इस आत्माको ज्ञाजिके विषयमें देखिये—

गर्भा अस्याः भारं माभरति । ( मं० २३ )

" मध्यमें स्थित आत्मा-प्रत्येक का केन्द्र-इस प्रकृतिका सब भार नठाता है। " इस जड शरीरका भार वह चेतन सात्मा उठा रहा है। यहां इस शरीरको कुरवाता है, दौडाता है, छलांगें मरवाता है, यह सब इस शरीरसे होना प्रविधा असंभव है, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रहीं है, यह इस आत्माकी शाक्तिसे ही हो रहीं हैं। जडको चेतनवत् चलानेका कार्य करना यह इसकी अद्भुत शाक्तिका स्थातक है। इतना करता हुआ यह आत्मा—

शलं विवर्ति, धानुतं निवाति । ( भं० २३ )

" नायकी पूर्णमा करता है और अमस्यको नांचे दवाना है। " अगत् में इन्नको हलघल इन्नीलिये हो रही है। सम्बद्धाः विजय हैं। और अमस्यका विजय न हो, इमीलिये इन्नकी मध इलचल है। रही है, यहां बाम भगगद्गीनामें इन्न प्रकार करी है—

परित्राणाय माधूनो विनाझाय च तुःकृताम् ।

धर्मभरयापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ म॰ गी॰ धाट

" मृत्य माणियोको रक्षा करनेके छिये और अग्रयमाणियोका नाम करनेके लिये अधीत् गर्यध्यमेकी स्थापनाके छिये आग्रम ग्राय और अग्रयमेको स्थापनाके छिये आग्रम ग्राय और अग्रयम गृद्ध चलरहा है, यह हमेवा चलगा है। और यह आग्रम भागनी भाकि हम प्रकारके ग्रुद्ध छिक्षनेपर गर्यको रक्षा यहनेके छिये प्रकट करता है। और अपनी भाकिंग करनकी रक्षा करता है। और अग्रयका गाम करता है और ग्रय धर्मण ग्रंत्यापन करता है।

द्वा आमाया नाम विराह है कीर यह पृथ्यी, आप आदि जगतमें जगहूव बना है और यह ( अभिराज: बभूव ) ग्रबहा राजाधिशाज है। यही एक्या देशर है और दश्के ( यहा पूर्व भावा ) आभीन भूत, मिवष्य और वर्तमानका उंतूर्ण जनत है। एवं पर दश्का भावन नल रहा है। यहां सक्ता एक ईश्वर है और दर्शके सावनमें एक जगत् चल रहा है। इवकी प्रमान सुर्व में पर ( में क्वा भूत भव्ये ) मुझ जिंगे मन्त्य के बदामें भी भृत भविष्य वर्तमान करता है। उनकी ग्रवा होनेकी ही बेचल आवश्यकता है। इनकी ग्रवा गर्शाय जीवन करनेमें ही है। सक्ती है द्वारा काई मार्ग नहीं है। पहिले समयमें यहा दशी ईशकुपा संपादन करनेके लिये किये जाते वे ( तीन धर्मान प्रथमान जातन्त्र) यही परिले हाद आयागिक धर्म थे। ( बाताः प्राध्न स्थमान अपवान ) ये बीर जीत होटे स्थाक परिवान वनते थे। अर्थात् इन गणकर्गींग होटे स्थाकी परिवयसता होता है। यहां ( वृक्षि स्थाणे ) छोटा स्था कीन है इसक विनार वरना नाहिये। वेदमें अन्यन कहा है हि-

नक्षास यावाष्ट्रधिवी विभिन्ते ॥ भरः ११३ १८ श्रीय नक्षा विभिन्ते भुवनानि वाभ्रयुः ॥ भरः १।८६।३ भन्युवान्यायार प्रविवीगुत थामनव्यान्यायारोर्वन्तरिक्षम् । शन्युवान्यायार प्रविवाः प्रयुवीरमञ्जनिक्षं भ्रवनमाविवेदा ॥ शर्थवे ४।१ १।९

'उसा युक्तेकता और पृथ्या का भरण पायण बरता है। यहा भाई उसा अस देता हुआ अब भुवनेंका भारण पोषण करता है। अन्त्यान प्रथी, अन्तिरक्ष, णु, वय दिशाओं, छः पृथ्योयों और एव भुवनोंका भारण पोषण करता है।'' यहां उद्या और अन्त्यान एक ही है यह यह यह जानते हैं। आणामें इन दाध्योंका अर्थ '' बैल '' है और इनका यौगिक अर्थ ''उठानेवाल, अनिनेवाल, अनिनेवाल, अन्तर चलनेवाल।'' है। उक्त यंश्रोमें श्रिभुवनका प्रशांताला यब भुवनोंका चलनिवाल। सबका अभार उक्षा है ऐसा बहा है। इन्हिल यहां या सम्वास या सम्वास साम्यान साम्यान करी है।

उक्त अपवेदके मंत्रमें 'अधिय उक्षा' अन्द है, इनका अर्थ 'करा गाई क्ष्या' है। अर्थात जो सब भुवनीका आधार है वह बहा भाई उक्षा है। इक्के विद्य होता है कि इस बेटमाई उक्षाका कोई दूबरा छोटा भाई उक्षा है। निःवेदेह ही इस छोटे माई के बानक ही यहां ' पृथ्वि उक्षाणें ' वे बार्व्य हैं। पृथ्विका अर्थ ''छोटा'' है।

ष्रविषः उद्या । ५५० ९।८३।३

पृक्षिः उक्षा । धयर्ष १।८० (१५) ।२५

में भी मंत्रीक शब्द स्पष्ट बना रहे हैं कि इनमेंसे एक माई और दूसरा छोटा माई है। वसामाई पिद्रिसे परिपक्त है परंतु दूसरा आई परिपक्त बनानेवाला है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्त होने— ग्राफेका वर्णन जीवारमाधा है। परमारमा छुद्ध मुद्ध मुक्त स्थमाब क्षत्र एक परिपक्त है और जीवारमा अहद और क्षमुक्त होनेसे क्षप्रियक्त है। अपरिपक्त को परिपक्त बनाना होता है, यहां कार्य बीर कार्यान् कलवान लोग करते हैं, क्योंकि ( नायमारमा बलहीनेन लभ्यः । कठ उ. १।२।२२ ) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्त बनानेका खनुष्टान नहीं हो सकता है। इस हेतुसे कहा है कि वीर लोग ही इस छोटेमाई उक्षाको परिपक्त बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पृश्चि उक्षा ) छोटामाई ा, जीवारमा है। दो सुपर्ण, दो उक्षा ये वैदिक वर्णन जीवारमा परमारमाक ही वाचक हैं। अस्तु। यहां छोटे उक्षा—जीवारमा—के परिपक्त बनानेका साधन ' यहां कहा है।

विपृदता आरात् शक्सयं धूमं अपद्यं ( मं॰ २५ )

" सर्वत्र दूर और समीप शिक्तमान यशामिका धूनां में देखता हूं। " और इम यशिमिहारा ही वीर लोग इस छोटे उक्षा-को परिपक्त बनाते हैं। यश्ने ही इसकी परिपक्तता होती है। अप्तिमें हवन करना यह यश्नका उपलक्षण है। यश्नका मुख्यार्थ 'देव पूजा, संगतिकरण और दान' है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई लोग यहां 'उक्षा, घूम और पचिनत, शब्द देखकर प्राचीन लोग बैलको अग्निपर पकाते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहां किसी को ऐसा संदेह न है। इसलिय इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा है। आशा है कि इस स्पष्टीकरणसे किमी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी।

# किरणवाले तीन देव।

(त्रयः केशिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं। ये तीनों देव (ऋतुथा विचक्षते) ऋतुके अनुसार प्रकाश-ते हैं। यहां इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पिहला सूर्यगण हैं, इसमें सूर्य, विद्युत और अग्नि ये तीन देव कमशः द्यु, अन्तिरिक्ष और भू स्थानमें हैं। तीनों प्रकाशमान होनेसे 'केशी ' अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा वालोंबाले हैं।

(एवां एक: संवस्तरे वपते ) इनमेंसे एक वर्षमें एकवार अज्ञादि का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकवार भूमिमें बीजक्षेप करके धान्य उत्पन्न होता है। (अन्यः श्राचीभिः विश्वं अभि वष्टे ) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोंसे सबकों प्रकाशित करता है। यह अग्नि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है। तीसरा देव विद्युत् है (एकस्य धाजिः दृश्कों ) उसकी गति दिखाई देती है परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पश्चात किस स्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं लगता। यंत्रद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है।

इसी प्रकार अप्ति, वायु और सूर्य ये तीन देव उक्त तीन स्थानोंमें हैं जिनमें बीचका नहीं दीखता है और अन्य देव दीखते हैं। शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुभव होता है। इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं। पाठक इस प्रकार विचार करेंगे तो उनको इन गणोंका ज्ञान होगा। यहां स्मरण रखना चाहिये कि ये तान यदापि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तिन रूप हैं।

# चतुष्पाद गौ।

"गी" का अर्थ 'वाचा' है। यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पादवाली है। (वाक् चस्विरि पदानि परिमिता) नाभि, उर सीर कण्डमें तीन पाद गुप्त हैं, श्रीर मुखमें जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है। इस प्रकार ये वाणीके चार पाद हैं। इन चार पादों अर्थात् स्थानोंमें यह वाणी अत्यन होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी लोग ही ध्यानधारणांसे जान सकते हैं। ये (मनीषिण: ब्राह्मणा: विदुः) ज्ञानी ब्रह्मको जाननेवाले ही इस बातको जान सकते हैं। अर्थात् वःणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मातक पहुंच सकता है।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

# अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन।

# सात मधु।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने थोग्य हैं। इनमें संबंधे प्रथम सूक्तका "सात मधु " अर्थात् सात मीठे पदार्थीका वर्णन करनेवाला मंत्र पठक विशेष स्मरण रखें---

बाह्मणश्च राजा च घेनुखानद्वांश्च बीहिश्च यवश्च मध् ससमस् ॥ कां॰ ९।१।२२

" ब्राह्मण , राजा, धेनु, बैल, चावल, जो और मध ( शहद ) ये सात मधु इस जगत् में हैं।" प्रत्येक मनुष्य मिठास चाहता है, मधुरता चाहता है, मीठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है। वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं" जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करें। यहां प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है। प्रथम इस इन सात मधु-ओंका स्वरूप देखेंगे—

" वाह्मण " पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान का मीठा रस रहता है। यहां साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें सैमिलित है। अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है। व्राह्मण के आधीन राष्ट्रका अध्ययन अध्यापन है। अर्थात् यहां राष्ट्रकी भावी संतान उदयोग्मुख करता है। यह "ज्ञानमधु" है। हरएक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे।

'राजा दूसरा मधु है। (रञ्जयित इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है। जो प्रजाके उत्साहको कुचलता है उसका नाम राजा भहीं। राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्रहण हो जाता है। दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और उसका रञ्जन करना, यही राज्यशासन का कार्य है। यहां 'प्रजारक्षनरूप 'मधु देनेवाला राजा होता है। राष्ट्रका प्रश्वेक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है। जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नति करनेमें तत्वर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है।

इनके पश्चात् तीसरा मधु " गो " है। ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिए। यह अमृत है और यही जीवन है। चतुर्य मधु ' बैल ' है। उत्तम गोदी उत्पत्ति उत्तम बैलके वीर्य पर अवलंबित है इसके लिये बेलको गणना मधुमें की है। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है। आगेके तीन मधु चावल जो और शहर हैं। ये उत्तम मह्याज हैं ये चावल और जो बुद्धिवर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अज उत्तम है। मधु अर्थात् शहर तो सर्वीत्तम स्वादु पदार्थ है। वनस्पतियोम उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम। ऋषियों का यही चावल जो और शहर अज था, इसीलिये उनकी बुद्धि अल्वंत छुशाप्र होती थी। इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है। इसका विन्यर याठक करें।

# स्यक्रिण।

अप्टम सूक्तम सूर्विक्रणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्विक्रिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रस्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखेना चाहिये—

सं ते शीर्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः।

उचन्नादित्य रहिमभिः शीर्णो रोगमनीनशोऽङ्गमेदमशीशमः ॥ अर्था० ९।८।२२

''उदयको प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा सिरका दर्द, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है।'' यह मंत्रका कथन सब लोगोंको सदा स्मरण करना आवश्यक है। आजकल रोग'वड रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, वे इस समय चारों आर फेल रहे हैं। ऐसी अवस्थामें सूर्यिकरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य सिरद्देश पीडित हैं, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको सता रहे हैं। श्रीरकी दुवैलता तो प्रमाणसे भी आधिक वढ रही है। ऐसी अवस्थामें सूर्यिकरणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निःसंदेश आधिक लाभ होगा। सूर्यके पास टकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग और

दृष्टिके दोष दूर होते हैं यह अनुभवसिद्ध नात है। जो लोग धूपमें अपने शरीरकी चमडीको तपायमें, उनको ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्योकरणोंके द्वारा अनंत लाम होना संभव है। इसका विचार पाठक करें।

# एक देव।

सूक्त नवम और दशम बड़े महत्त्वके हैं। ऋग्वेदमें इन दोनें। सूक्तोंका मिलकर एक ही सूक्त है। इन दोनें। सूक्तोंका विषय प्रायः एक ही है। आत्मा और जगत्का ज्ञान देना यही मुख्यतथा इसका विषय है। यह विषय इन सूक्तोंमें अनेक प्रकारसे समझाया है। वेद पढ़ते एक वात पाठकोंके मनमें खटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवतामें परिणित होती है। अर्थात् वेदमें ''ऐकदेवतावाद'' है वा ''बहुदेवतावाद'' है। इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीतिसे दिया है—

इन्द्रं मित्रं वरूणमिमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुःमान् ।

एकं सत् विप्रा बहुधा वदन्यक्षि यमं मातरिकानमाहुः ॥ अय० ९।१०।२८

यह मंत्र ऋरवेदके प्रथम मंडलमें भी है। इस मंत्रका कथन है कि (एकं सत्) एक ही सल ताय है, एक ही आत्मा, परमातमा, ब्रह्म, परब्रह्म, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है। जिसका के ई नाम नहीं है. परंतु जिसके सब नाम भी हैं। उसके 'सत् ' इतना ही यहां कहा है। 'सत्' का अर्थ है 'ओ हैं '। अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत्के पीछे रहकर सब जगतके कार्य चला रही हैं। जिसकी शिक्षेत्र अभि जलता, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती, वासु बहता, और जल प्रयहित होता है। अतः उस अनाम सल तत्त्वको अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं।

वेदका पाठ करनेके समय इस सला सिद्धान्तकी मनमें स्थिरता करना चाहिये। वेदका गला ज्ञान होनेके लिये इस सिद्धान्तके जानने और समझनेकी अलांत आवश्यकता है। जो लोग इस मंत्रके उपदेशको नहीं मानते, वेदका अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते। झतः वेदने खयं इन्ही स्कॉमें कहा है कि जो इस तत्त्वको नहीं जानते वे

#### किं ऋचा करिष्यति ।

" वेदके मंत्र लेकर क्या करेंगे ?' अर्थात् उनको इससे कोई लाम नहीं होगा। लाम तो उनको होगा कि जो वेदकी प्रिक्षिया स्वीकार करके वेदको पढते हैं। दुदेंव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्रको ही—अप्रमाण मानते हैं। वस्तुतः वेदमें यही प्रधान मंत्र है। क्योंकि इसी के आधारसे वेदमेत्रोंका अर्थ स्पष्ट होना है। अतः पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे हस मंत्रका अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओं के नाम एक ही सदस्तु के हैं ऐसा मानकर वेदका अर्थ करने लग जांय। इस प्रकार कुछ महत्त्वकी वार्ते इस नवम काण्डमें हैं जो विशेष महत्त्वकी होनेंसे यहां पाठकोंके सनमुख दुवारा रखी हैं।



# अथर्ववेदका स्वाध्याय।

# नवम काण्डकी विषयस्ची।

|                              | पृष्ठ      |                        | पृष्ट      |
|------------------------------|------------|------------------------|------------|
| वेर्मंत्रोंमें देवोंका निवास | <b>ə</b>   | गीका माहास्य           | ६३         |
| नवसकाण्ड                     | ą          | ८ :यहमानिवारण          | ,,         |
| स्कोंके ऋषि-देवता छन्द       | 8          | सिरदर्द                | ६६         |
| ऋधिकमानुसार सूक्तविमाग       | •          | ९ एक वृक्षपर दो सुपर्ण | Ęo         |
| देवताकमानुसार ,,             | te         | जीवारमा, परमारमा मौर   |            |
| १ मधुविद्या और गोमदिया       | 5          | संसार                  | ७२         |
| सात मधु                      | <b>₹</b> ₹ | १० एक भारमाके भनेक     |            |
| समृतका कलश                   | <b>₹</b> २ | नाम                    | ८३         |
| २ काम                        | ₹₹         | छन्दोंका महत्त्व       | ९०         |
| संकल्पशक्ति                  | १८         | वाणी और गोरक्षण        | ty         |
| परमारमा जीवात्मा (कोष्टक)    | १९         | सात छन्द               | <b>९</b> १ |
| कामका कवच                    | <b>२०</b>  | सुहस्त गोरक्षक         | **         |
| ३ गृहनिर्माण                 | २१         | गौकी सद्दायता          | ९२         |
| घरकी प्रसन्नता               | २६         | जीवारमा                | ९३         |
| ४ बैक                        | २८         | प्रसोत्तर              | ९५         |
| बैटकी महिमा                  | 22         | <b>म</b> श्चव क्ति     | 11         |
| ५ पद्मीदन अन                 | হ ৩        | जगत्की रचना            | ९७         |
| पष्चीदन अज                   | કપ         | जगत्का चक              | ९९         |
| ६ षतिथि सःकार                | ષર         | छोटा भौर बढा उक्षा     | <b>१००</b> |
| भतिथिका आदर                  | €0         | किरणवाले तीन देव       | 101        |
| गौका विश्वरूप                | 42         | चंतुष्पाद गौ           | 33         |
|                              | . •        | नवम काण्डका मनन        | ं १०२      |

# अथर्ववेद

का

सुकोध भाष्य ।

दशमं काण्डम्।

# बसज्ञानका फल।

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनाच्तां पुरंम् । तस्मै ब्रह्मं च ब्राह्माइच चक्षुः श्राणं प्रजां दर्दुः ॥ ( भयवै० १०।२।२९ )

established to the text of the "(य: वै) जो निश्यपूर्वक (अमुतेन भावतां) अमृतसे वेष्टित (तां पुरं) उस नगरीको (वेद) जान लेता हैं, (तस्में) उस ज्ञानीकी ( ब्रह्म च ब्राह्माः च ) परमारमा और उसके आश्रयसे रहनेवाले सब अग्न्यादि देव ( चक्कुः ) नेत्र आदि इंदियां, ( प्राणं ) जीवन, दीर्घ आयु और ( प्रजां ) उत्तम संतानको (ददुः) देते हैं।"

अर्थात् जो ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करता है, उसके। उत्तम नीरोग कारीर, दीर्घ आयु और उत्तम संतात प्राप्त होती है।



# अथर्ववेदका सुबोधभाष्य।

# प्रस्तावना

# दशम-काण्ड।

अवर्षेष्टे दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड तीसरा है। इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाले स्कृत इसमें नहीं हैं । इन दम स्कृतोंके ५ अनुवाक हैं और स्कृतमें मंत्र-संख्या इस प्रकार हैं—

| भनुबाद   | स्क | <b>मं</b> त्रसंख्या | दशतिविभाग                         |
|----------|-----|---------------------|-----------------------------------|
| ,        | ŧ   | ३२                  | <b>३ (</b> १० + १० + <b>१</b> २ ) |
| •        | •   | <b>३</b> ३          | <b>ኳ</b> ( ዓo + ዓo + ዓኳ )         |
| <b>ર</b> | ą   | <b>२</b> ५          | ३ ( १० <b>+१</b> ०+५ )            |
|          | 8   | २६                  | ३ ( १० + १० + ६ )                 |
| ₹        | 4,  | 40                  | ٧ ( ١٠+ ٩٠+ ٩٠+ ٩٠)               |
|          | Ç   | ३५                  | ¥ ( 9°+9°+9°+4)                   |
| ¥        | •   | ¥¥                  | 8 ( 90 + 90 + 90 + 98 )           |
|          | 6   | **                  | ¥ ( 90 + 90 + 90 + 8¥ )           |
| 4        | •   | २७                  | ₹ ( 9° + 9° + °)                  |
|          | 1•  | <b>Į</b> Y          | ₹ ( 9° + 9° + 9¥ )                |
| 4        | 7•  | <b>B</b> ye         | 34                                |

अव इन स्कॉक ऋषि-देवता-छंद देखिये---

# ऋपि-देवता-छन्द ।

|          | गलगोरचन                   | rrac* 1                        | યાત પુત્ર                             | તા છત્યું !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ner      | प्रथमोऽनुव<br>मंत्रसंख्या | प्रकार<br>ऋषिः                 | देवता                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स्क      | मत्रसंस्या                |                                | दुवता                                 | छन्दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>?</b> | <b>३</b> २                | प्र <b>त्य</b> िह् <b>गरसः</b> | <b>इ</b> स्यादृ <b>पणं</b>            | धनुष्ट् १ महाबृहती; २ विराण्नाम्नी गायमं, ९ पथ्यापांक्तः;<br>१२पंक्तिः; १३ उरोबृहतीः, १५ चतुष्पदा विराङ्गगतीः, १७,२०,<br>२४ प्रस्तारपंक्तिः २० (विराट्); १६,१८ विष्टुमीः, १९ चतुष्पदा<br>जगतीः, २२ एकावसाना हिषदानीं उज्जिक्; २३ त्रिपदा मूरि-<br>विवयमा गायनीः; २८ त्रिपदा गायनीः; २९ मध्ये ज्योतिष्मती<br>जगतीः; ३२ हन्यनुष्टुच्मभी पश्चपदातिजगती। |
| 3        | <b>સ્</b> સ્              | नारःयणः                        | पुरुषः<br>पार्धिंगस्कतं,              | अनुष्टृष्; १-४, ७.८ त्रिष्टुमा; ६, १९ जगत्यी;<br>२८ मूरिग्वृहती।                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                           | : - \$ £                       | व्रह्मप्रकाशनम्<br>२ साक्षात्परव्रह्म |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | <u> </u>                  |                                | ( ) total                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | द्वितीयोऽन                |                                | _                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 34       | २५                        | <b>ध्यवी</b>                   | वरणमणिः                               | षतुष्टुप् १२-३, ६ भुरिक् त्रिष्टुमः; ८, १३-१४ पथ्यापांकिः,                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          |                           |                                | वनस्पतिः,<br>चन्द्रमाः                | ११, १६ सुरिजी, १५, १७-२५ पट्पदा नगरवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ૪        | २६                        | <b>क्षथर्वा</b>                | तक्षदः                                | अनुष्टुष् । १ पथ्यापंकिः; २ त्रिपदायवमध्या गायत्री; ३,४ पथ्यात्रृहत्यी; ८ उध्यिगमर्थे परा त्रिष्टप्, १२ भुरिग्गायत्री; १६ त्रिपदा प्रतिष्ट्रागायत्री; ११ कक्कंपती; २३ त्रिष्टप्; २३ त्र्यव-<br>वाना पट्पदा वृहती गर्भा वक्कम्मती भुरिक् त्रिष्टुष् ।                                                                                                 |
|          | <b>वृतीयो</b> ऽनु         | वाक:।                          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ч        | १-२४ -                    | सिंधुद्दीपः                    | क्षापः<br>चन्द्रमाः                   | षनुष्टूष् । १-५ त्रिपदा पुरेशिकृतयः ऋतुंमतीयभा पंकयः; ६<br>चतुष्पदा जगतीयभी जगतीः, ७-१०, १२, १३ व्यवसाना<br>पञ्चापदा विपरीतपादलक्षमा बृहत्यः, ११, १४ पथ्यापांकः; १५-<br>१८,२१ चतुरवसाना दशपदा त्रैष्टव्यभी अतिधृतय ; १९-२०<br>कृतीः; २४ त्रिपदा विराज्यायत्री ।                                                                                      |
|          | २५-३५                     | कीशिकः                         | विष्णुक्रमः<br>मंत्रोत्ताः            | २५—३६ व्यवसाना पट्पदा यथाक्षरं शव योऽतिशक्कर्यकः<br>३६ पद्यपदा अतिशक्तर क्षतिज्ञागतगर्माष्टिः ।                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          | ₹ <b>-</b> ४१             | वक्षा _                        | मंत्रोक्ताः                           | ३७ विराट् पुरस्ताद्वृहर्ताः, ३८ पुरोध्निकः, ३९,४१ अ.धीं<br>गायच्योः, ४० विर.ट् विषमा गायत्री ।                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ę  | 8 <b>ર -</b> ય૦<br>રપ | विहच्यः<br>बृहस्पतिः | प्रजापितः<br>फालमणिः<br>वनस्पतिः<br>३ जापः | ४४ त्रिपदा गायत्रीगर्भानुष्टुष्, ५० त्रिष्टुष्।<br>छतुष्टुष्। १, ८, ६९ गायत्रयः; ५ पट्षदा जगतां;<br>६ सप्तपदा विराद् शक्करी; ७-९ त्र्यवसाना अष्टपदा अष्टयः;<br>१० नवपदा धृतिः; ९१, २०, २३-२७ पथ्या पंक्रयः;<br>१२-१० त्र्यवसाना सप्तपदा शक्कर्यः। ३९ त्र्यवसाना पट्षदा<br>जगतीः ३५ पंचपदानुष्टुच्मर्भा जगती।                                                             |
|----|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | चत                    | थोंऽनुवाकः।          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| y  | धध                    | षथर्वा (श्चदः)       | स्कंभः<br>धप्योहमं<br>भंत्रोक्ताः          | त्रिष्टुभः । १ विराद् जगती; २,८ भुरिजो; ७, १३ परोध्णिही; १०, १४, १६, १८, १९ उपरिष्टाद्बृह्खः; ११-१२,१५, २०, २२, ३९ उपरिष्टाज्ज्योतिर्जग्लः; १७ व्यवसाना पद्यदा जगती; २१ वृहतीगभीनुष्टुण्; २३ २०, ३७, ४० अनुष्टुभः; ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती; ३२,३४,३६ उपरिष्टाहिराद् वृह्खः; ३५ चतुत्पदा जगती; ४१ आर्षी त्रिपाद् गायत्री; ४४ आर्षी अनुष्टुण्।                               |
| c  | 88                    | <b>स्टब</b> :        | <b>क्ष</b> ध्याः मं                        | त्रिष्टुभः । १ उपरिष्ठादिसाड् बृहत्तां; २ बृहत्तां गर्भान्ष्टुप्; ५ सुरिगनुष्टुप् । ६, १४, १९ २१, २३, २५, २९, ३१-३८, ३५,३८,४३, ४३ अनुष्टुभः; ५ पराबृहताः; १० अनुष्टुब्गर्भा बृहताः; ११ जगताः; १२ पुरोबृहताः; त्रिष्टुब्गर्भापां पांक्तः; १५, २७ सुरिग्बृहत्याः; २२ पुरोध्यक्; २६ ह्युष्णिगमर्भान्तुष्टुप्, ३० सुरिक्ः; ३९ बृहतां गर्भा त्रिष्टुप्; ४२ विराष्ट्रगायत्री । |
|    | प्र                   | यमाऽनुवाकः।          |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٥. | ર્ હ                  | षथर्वा               | शतोदना                                     | अनुष्टुमः । १ त्रिष्टुप्, १२ पथ्यापंक्तिः, २५ व्यनुष्टुव्गर्भा-<br>नुष्टुप्, २६ पंचपदा बृहत्यनुष्टुबुष्णिगम्भा जगतीः, २७ पञ्च-<br>पदातिजगत्यनुष्टुव्गर्भा शक्यरी ।                                                                                                                                                                                                       |
| १उ | ३४                    | <b>२ इयप</b> :       | वशा                                        | अनुष्टुभः। १ वक्तम्मती अनुष्टुप्; ५ स्कंधो ब्रीवी बृहती; ६,<br>८,१० विराजः; २३ बृहती; २४ उपीरष्टाद्बृहती; २६ आस्तार-<br>पंक्तिः; २७ शंकुमती; २९ त्रिपदा विराञ् गायत्रां; ३१ अध्यि-<br>रगर्भा; ३२ विराट् पथ्यावृहती ।                                                                                                                                                     |

इस दशम काण्डमें आंगिरस ऋषिका १, नारायण ऋणिका १, बृहस्पातिका १, बृत्स ऋषिमा १, १२४५ ऋषिमा १, अथर्बा ऋषिके ४ और सिंधुद्वीप-कीशिक- ब्रह्मा-विह्न्य इन चार ऋषियोक्ता मिलकर १ ऐसे दस स्फ है। इस तरह ऋषिविभाग है। तथा कृत्याद्रपण देवताका १, पुरप-ब्रह्मदेवताके ४, मणिदेवताके २, तक्षक देवताका १ और श्रतीदना वशा गाँके २ मिलकर कुल दस सूफ हैं।

अब इन मंत्रों हा अर्थ भावार्थ और विवर्ण देखिये-

| ( ₹ ) | 90  | 11  | 53 | १, त्रिवरा साझी धनुष्टुप्। २ डिप्णामाभी चद्व० द्वव० दिराङ्गृहती।<br>३ एडप० यनुपो गायत्री। २ एडप० साझी पेक्तिः। ५ दिराङ्<br>गायत्री। ६ धार्षी धनुष्टुप्। ७ साझी पेक्तिः। ८ घासुरी गायत्री।<br>९ साम्नी धनुष्टुप्। १० साझी गृहत्वी। १                         |
|-------|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1)   | ۷   | 13  | 93 | (१) चतुष्पदा नि० धनुष्टुप्। २ (२) धार्ची त्रिप्टुप्।<br>२, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजापरयाः पंष्टयः। ४, ६, ८<br>(२) धार्च्यो पृह्तयः।                                                                                                                          |
| (8)   | 9 4 | *** | >> | 1, प साम्नां जनस्यो । २, ६, १० साम्नां बृहस्यः । ६, ४, ८<br>धार्चनुष्टुमः । ९, १६ चतुष्पादुष्णिहो । ० बासुरी गायत्री ।<br>११ प्राजापस्यानुष्टुप् । १२, १६ धार्च्यां त्रिष्टुमो । १४, १५<br>विराद् गायम्यो ।                                                 |
| (٣)   | 14  | 33  | 17 | 1, 1६ चतुष्पाहे साम्नां जगस्यो । १०, १४ साम्नां घृहस्यो ।<br>1 साम्नी रुष्णिम् । ४, १६ सार्च्यनुष्टुभौ । ९ दिष्णक् । ८<br>धार्ची त्रिष्टुप् । २ साम्नी रुष्णिक् । ७, ११ विराङ् गायन्यौ ।<br>५ चतुष्पद्दा प्रानापस्या जगतो । ९ साम्नां बृहती त्रिष्टुप् । १५ |
| ( & ) | 8   | g\$ | 99 | च चतुष्पद्दा प्राज्ञपत्वा जनता । च साम्मा पृद्धता ।त्रष्टुप् । धाम्मी छनुष्टुप् ।<br>१ द्विपट्टा विसारुगायत्री । च द्विपद्दा साम्मी त्रिष्टुप् । ६ द्वि०<br>प्राजापस्या छनुष्टुप् । ६ द्वि० छाची छप्णिग् ।                                                  |

इस प्रकार इस ससम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं। सब इनका ऋषिक्रमानुसार स्कविमाग देखिये-

#### ऋषिक्रमानुसार द्क्तिविभाग ।

| 1  | मसा                 | ऋषिकै |          | 7,8         | वे दो र | कु हैं। |
|----|---------------------|-------|----------|-------------|---------|---------|
| Ŗ  | चाधन                | ,,    |          | 2,8         | 17      | **      |
| Ŗ  | रायवी               | 13    |          | <b>૭</b> ,૬ | 13      | 33      |
| Ą  | <b>म</b> थर्याचार्य | ऋषिका | 10       | ব           | वृक्त स | एक है।  |
| 4  | য়্রক               | *:    | ų        |             | 17      | ,,      |
| 8  | मातृनामा            | 13    | Ą        |             | "       | 1 7     |
| ৩  | सृग्वंशिश:          | 93    | 4        |             | 57      | 17      |
|    | छइपप                | "     | <b>ዓ</b> |             | 14      | 33      |
| \$ | सर्वे ऋपपः          | . ,,  | \$       |             | ,,      | ,,      |

इस प्रकार नी ऋषियोंके देशे मंत्र इस जप्य छाण्डमें हैं। तथापि इनमें लथवांचाये नामछ एक अवन ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माणा है: वहतुन: हेशा जाय तो 'साचार्य ' शब्द कमी ऋषिके साथ नहीं लाता। अतः यह अथवां ऋषि ही होगा। यदि इसे लथवां ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुणा लीर लाउदी तेप रहे। 'सर्वे ऋषयः ' यह एक स्कूषका ऋषि माना है। एरंतु यह जलग ऋषि नहीं है। क्योंकि इस काण्यके 'ब्रह्मा, चातन, अथवीं, ग्रुक्त, मातनामा, भृग्वेगिरा और कद्मचप ' ये तस ऋषिही 'सर्वे ऋषयः ' छा यहां इस छाण्डमें तात्वर्य है, अतः यह एक नाम कम छर्गा युक्त है। अर्थात् तेष सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र हस छाण्डमें हैं। 'अर्थवां ' कौर 'अर्थवां यो सात ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र हस छाण्डमें हैं। 'अर्थवां ' कौर 'अर्थवां ये को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें लथवां ऋषिके सूक्तही लक्षिक हैं। इस विषयमें सप्तम छाण्डकी भूमिकारें किसा केस पाडक अवस्थ हेलें।

### भव देवताकमानुसार स्कविभाग देखिये-

# देवताक्रमानुसार सक्तविभाग।

| , | मंत्रीका देवताके     | 8—- <b>£</b> | ये      | Ą      | स्क   | 耄日            |
|---|----------------------|--------------|---------|--------|-------|---------------|
| ₹ | भायु ,,              | ١, ٦         | 31      | ₹      | ,,    | ` .           |
| Ł | विराट् देवताके       | 5, 10        | चे      | २ दो   | ् सुक | <b>.</b> \$ 1 |
| 8 | भग्नि देवताका        | <b>ξ</b> ;   | पह एक । | एक है। |       |               |
| 4 | कृत्याद्षण ,,        | ષ            | "       | "      |       |               |
| Ę | नोवधयः 🕠             | •            | 27      | 37     |       |               |
| Ġ | वनस्पति ,,           | ૮            | "       | ";     |       |               |
| ૮ | इन्द्र "             | C            | 1)      | 19     |       |               |
| ዓ | परसेनाइन <b>न</b> ,, | ૮            | "       | t,     |       |               |

इस प्रकार नो देवताके स्पत इस काण्डमें हैं, तथापि 'मंत्रोक्तदेवता 'यह अनेफ देवताओंका सामान्य नाम है। इस छिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएं इसमें आगयीं हैं, उन सबको मिकानेसे कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें हैं, यह बात सिद्ध हो जायगी। इसी प्रकार 'ओपिंड और वनस्पति 'ये दोनों संमवतः एकही देवता हैं। देवताओंकी संस्पा विश्वित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है। इस काण्डमें निझकिस्तित गर्णोंके मन्त्र हैं—

- १ फायुष्यगणके १, २ मे दो सुक्त हैं।
- २ स्वस्त्ययनगण का ५ वां स्वत है।
- ३ पुष्टिक मंत्र ५ वें स्वतमें हैं।
- ४ महाशान्ति भीर रौद्री शान्तिके मंत्र ५ वें सुक्तमें हैं।

इस प्रकार इन गणोंके मंत्र इस काण्डमें हैं। इन गणोंके अनुसंचानले पाठक इन सब नंत्रोंका विचार करें।



अन्याहमापेच्या स्वीः कृत्या अदृदुपम् ।
या क्षेत्रे चुकुर्या गायु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥
अघमंस्त्य्यकृते श्रप्याः शपथीयते ।
प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथां कृत्याकृतं हनेत् ॥ ५ ॥
प्रतीचीनं आङ्गिरसीऽध्येक्षो नः प्रोहितः ।
प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽम् कृत्याकृतो जिह ॥ ६ ॥
यस्त्योवाच परेहीति प्रतिकृत्लंमुद्राय्यिम् ।
तं कृत्येऽभिनिवंतस्य माऽसानिक्छो अनागसः ॥ ७ ॥
यस्ते पहापि संदुधो रथस्थेवर्भिष्या ।
तं गेच्छ तत्र तेऽयंनमज्ञातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥
य त्वां कृत्याऽऽलिभिरे विद्वला अभिचारिणः ।
श्रभ्वीर्थदं कृत्याद्वंणं प्रतिवृत्तमे पुनःसरं तेने त्वा स्नप्यामासि ॥ ५ ॥

षर्थ—(यो क्षेत्रे) जिस कृत्या-पातक प्रशेग-को खेतमें (यां गोषु) जिसकी गौओमें करते हैं, (यां या ते पुरुषेषु चकुः) अथवा जिसको तेरे पुरुषोंमें- पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रथेग ( छई अनया ओपध्या अ अपूद्वपं) इस ओपधिसे असकत बनाता हूं ॥ ४॥ ( अथवे ० ४।१८।५ अ अपामार्ग कीपधि )

( अबकुंते छमं अस्तु ) पापाचरण वरनेवाहेकी पाप लग जाये, ( शपधीयते शपथः ) शाप देनेवाहेकीही शाप लग जाये, ( प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मः ) हम सब बुराई वापम भेज देते हैं, ( यथा कृत्याकृतं हनत् ) जिममे घातक प्रयोग करनेवाहेका नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः ष्रांगिरमः) घातक प्रयोगको व पिनं भेजनेम समर्थ आगिरभी विद्यापें प्रवीण ( अध्यक्षः नः प्ररोहितः ) अभ्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है। वह ( कृत्याः प्रतीचीः बाकृत्य ) घातक प्रयोगोंको लौटा देता है और वह इस साधनसे ( अमून् कृत्याकृतः जिहि ) उन घातपात करनेवालांका नाथ करे॥ १॥

है (कृत्ये ) पातक प्रयोग ! (यः त्वा 'परा इति' इति उवाच ) जिस प्रयोगक्दिनि तुझे 'आगे यद' ऐसा नहा, (तं प्रतिकृतं उदार्थं अभिनिवर्धस्व ) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुँच जा, और (धनागृपः अस्मान् मा इच्छः ) निरपराधी इस, जैसोंबी इच्छा सत कर अर्थान् हम पर लाक्मण न कर ॥ ७ ॥

हे कुले (ऋमुः धिया रथस्य परूंषि) जसा किन्यां अपनी दुद्धिसे रथके अवयवोंको बनाता है वैसाही (यः ते परुंषि संदुधों) जो तेरे—घातक प्रयोगके—अवयवोको बनाता है, इसी निर्माताके पाम (तं गच्छ) वापिस जा, (तत्र ते अयनं ) वहांही तुझे वापिस पहुंचना हैं, (अयं जनः ते अज्ञातः) यह मनुष्य तुसे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इनपर हमला न होकर घातक प्रयोगक्तीके पास वापिस दला जावे ॥ ८॥

(ये विद्वलाः= विद्वराः अभिचारिणः) जो धूर्त धातक प्रयोग करनेवाले (स्वा कृत्वा) हे कृत्ये, नुझको बनाकर (आजेभिरे) धारण करने हैं, उस धातक प्रयोगका (कृत्यादूषणं इदं) प्रतिकार करनेवाला यह (श्र-सु) श्रुम साधन है (प्रनःसरं प्रतिवर्तमं) यह पुनः धातक प्रयोगकी लीटानेवाला है, अतः (ते : वा स्नप्यामः) इससे तुसे रनान कराते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जावें ॥ ९॥

यद् दुर्भगां प्रस्निपतां सृतवंत्सामुपेयिम ।

अपैतु सर्व मत् पापं द्रविणं मोपं तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)

यते ते पितृभ्यो ददेतो युज्ञं वा नामं जगृहुः ।

संदेश्यादेत् सर्वसात् पापादिमा मुंञ्चन्तु त्त्रीपंधीः ॥ ११ ॥

देवैनसात् पित्र्यान्नामग्राहात् संदेश्यादिभिनिष्कृतात् ।

मुञ्चन्तुं त्वा वीरुघों वीर्यिण् ब्रह्मण ऋग्मिः पर्यस् ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

यथा वार्तश्च्यावयंति भूम्यां रेणुम्नत्तिरक्षान्नाभ्रम् ।

एवा मत् सर्वे दुर्भृतं ब्रह्मनुत्तमपायिति ॥ १३ ॥

अपं क्राम् नानंदती विनद्धा गर्दभीवं ।

कुर्तृन् नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ १४ ॥

अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिष्ठाहितां प्रति त्वा प्र हिण्मः ।

तेनाभि योहि भञ्जत्यनंस्वतीव वाहिनीं विश्वहंतां क्रुवि त्वा प्र हिण्मः ।

क्षर्थ-( यत् दुर्भगां प्रस्तिपतां मृतवासां ) जो दुर्भाग्ययुक्त, न्हाई हुई, मरे हुए पुत्रवाकीको ( उप द्विम ) प्राप्त व रना आदिका प्राप्त होना है, यह ( मत् सर्वे पापं क्षप एतु ) मुझसे सब पाप दूर हो जावे और ( द्विवणं मा उप तिष्टतु ) द्रव्य मेरेपास आजावे ॥ १०॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतः ) जो पितरोंको देनेके समय, तथा (यज्ञे दा ) यज्ञमें (ते नाम जगृहुः ) तेरा नाम छेनें, तो (हमाः कोषधीः ) ये औपाधियां उस (संदेश्यात् सर्वस्मात् पापात् ) होनेवाले सब पापसे (त्वा मुझन्तु तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य! (वीरुधः) औपधियां (स्वा) तुझे (देव-ऐनसात् पिज्यात्) देवता संबंधी पापसे, पितरोके संबंधके पापसे (नाम-प्राहात् संदेश्यात्) निंदित नाम लेने और दुरा कहनेके पापसे (ध्विभिनिःकृतात्) अपमान करनेके पापसे (ब्रह्मणः वीर्थेण) ज्ञानक वलसे, (ऋरिभः) मंत्रोंकी शिक्तसे और (ऋषीणां पयसा ) ऋषियोंके अमृतसे तेरी (सुद्धन्तु) सुक्तता करे ॥१२॥

( यथा वातः ) जैसा वायु (सूम्याः रेणुं अन्तरिक्षात् अश्रं) भूमिसे घूली और अन्तरिक्षये मेघको ( च्यावयित ) उडा देता है ( एवा सर्व दुर्भूतं ) वैसा सव दुष्टभाव ( ब्रह्मनुत्तं अपायित ) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

हे कृत्ये! (विनद्धा गर्दभी इव ) अंधनसे छूटी गर्दभीके समान (नानदती भप काम) शब्द करती हुई दूर चली जा। (वीर्यावता ब्रह्मणा) वीर्ययुक्त ज्ञानसे (नुक्ता) वापस फेंकी हुई (इत: कर्त्वृन् नक्षस्व ) यहांसे कर्ताओं के पास भाग जा॥ १४॥

हे कृत्ये! (अयं पन्था त्वा अति नयामः) यह मार्ग है, इससे दूर तुन्ने ले जाते हैं ( अभि प्रष्टितां त्वा प्रति प्रहिण्मः) हमारे उपर फेंकी हुई तुझको हम वापस फेंक देते हैं। ( तेन मक्षती अभि याहि) उससे तोडती हुई आगे वह ( अनस्वती विश्वरूपा कुरूटिनी वाहिनी हव) रथयुक्त अनेक रूपोंसे युक्त भयंकर शब्द करती हुई सेना जैसी जाती है।। १५॥

२ ( अ. सु. भा. कां॰ १०)

| <u>इह तेर्सुरिह प्राण इहायुरिह ते</u> मर्नः ।                           |    |   |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| उत् त्वा निर्ऋत्याः पार्शेभ्यो दैव्यां वाचा भरामसि                      | 11 | ३ | 11 |
| उत् क्रामातः पुरुषः मार्च पत्था मृत्योः पड्दीशमवमुञ्जमानः ।             |    |   |    |
| मा चिछत्था अस्माल्लोकादुग्नेः सूर्यस्य संहर्माः                         | Ħ  | 8 | 11 |
| तुभ्यं वार्तः पवतां भातुरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः ।             |    |   |    |
| सूर्यस्ते तुन्वे इं तेपाति त्वां मृत्युद्यतां मा प्र मेष्ठाः            | 11 | ų | 11 |
| <u> उ</u> द्यानं ते पुरुष नाव्यानं <u>जी</u> वातुं ते दक्षताति कृणोमि । |    |   |    |
| आ हि रोहेममुमृत सुखं रथुमथु जिर्वि <u>वि</u> दथुमा वैदासि               | 11 | Ę | 11 |

अर्थ- ( इह ते असुः ) यहां इस शरीरमें तेरा जीवन, ( इह प्राणाः, इह आयुः ) यहां प्राण, यहां आयु और ( इह ते मनः ) यहां तेरा मन स्थिर रहे। ( देव्या वाचा ) विषय वाणीके द्वारा ( निर्ऋत्याः पादे। भ्यः ) अधीगितिके पाशों ते ( त्वा उत् भरामिस ) तुने अपर उठाकर मुक्त करते हैं।। ३॥

हे (पुरुष ) सनुष्य ! (अतः उत् क्राम ) यहांसे कपर चढ, (मा अवपत्थाः ) नीचे मत गिर । (मृत्योः पट्चीशं अवसुञ्चमानः ) मृत्युकी वेडीसे अपने आपको छुडाता हुआ (अस्मात् छोकात् ) इस लोकसे तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदशः ) अग्नि और सूर्यके वर्शनसे अपने आपको (मा छित्थाः ) दूर मत रख ॥ ४ ॥

<sup>(</sup> मातिरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां ) अन्तरिक्षमं रहनेवाली वाषु तेरे लिये पवित्र होकर बहती रहे। (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्षन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृष्टि करें। (सूर्यः ते तन्वे द्यां तपाति ) सूर्यं तेरे वारीरके लिये मुखवायक होकर तपता रहे। (मृत्युः त्वां दयतां ) मृत्यु वुझपर दया करे इसप्रकार तू ( मा प्र मेष्टाः ) मत मर ॥ ५॥

है (पुरुष पुरुष । (ते उत् यानं ) उन्नतिकी ओरही तेरी गित हो। (न अव-यानं ) अवनितकी ओर गित न हो। इसिलिये में (जीवातुं ते दक्षताितं कृषोिम ) वीषं जीवनके लिए तुसे बलशाली बनाता हं। (इमं अमृतं सुखं रयं आरोह ) इम अमरत्व वेनेषाले मुखकारक शारीर क्ष्मी रथपर चढ, (अथ जिर्विः ) और जब तू बृढ होगा, तब (विद्धं आवदािस ) विज्ञानका उपवेश करेगा ॥ ६॥

भावार्थ — हे मनुष्य ! इस इारीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन श्रीर जीवन स्थिर रहे। अनारोग्य कपी दुर्गतिके पार्शोसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं॥ ३॥

हे मनुष्य । तू ऊपर घढ, नीचे मत गिर । मृत्युके पाओंसे अपने आपको छुढा । बीर्घायु प्राप्त कर और इस भनुष्य लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४॥

वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और मुझे शान्ति प्रदान करें। मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीझ मत मर ॥ ५ ॥

है मनुष्य ! तू अपर चढ कभी नीचे मत गिर । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा झरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें रहता हुआ मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और जब वह दूसरों को योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

सा ते सन्दर्तत्रं गान्मा तिरे। सून्मा जीवेम्यः प्र मंद्रो मात्तुं गाः पितृन् ।
विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह ॥ ॥ ॥ ॥
मा गृतानामा दींधीथा ये नर्थन्ति परावर्तम् ।
आ रोह् तर्मसो ज्योतिरेह्या ते हस्तौ रमामहे ॥ ८ ॥
स्यामश्रं त्वा मा श्वलंश्च प्रेषितौ यमस्य यो पंथिरक्षी श्वानौ ।
अविङेहि मा वि दींध्यो मात्रं तिष्टः परांङ्मनाः ॥ ९ ॥
मैतं पन्थामन्नं गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं व्वीमि ।
सर्म एतत् पूंरुष् मा प्र पंत्था स्रयं प्रस्ताद्रभंयं ते अर्वाक् ॥ १० ॥ (१)

( इयामः च श्वलः च ) काला और उदेत अर्थात् अंधकार और प्रकाशवाले ( श्वान्ती । कल न रहनेदाले दिन रात ( यमस्य पिथर्स्ती प्रेपितो ) नियामक देवके दो मार्गरक्षक बनाकर भेजे गए हैं। ( अर्वाक् पिह ) इधर आ। ( मा चिदीध्यः ) विलाप मत कर। ( अह प्रशङ्मनाः मा तिष्ठ ) यहां विरुद्ध दिशामें मन रखकर मत रह ॥ ९ ॥

( एतं पन्थां अनु मा गाः ) इत बुरे नार्नका अनुसरण मत कर, ( एवः भीतः ) यह मार्ग भयकर है। ( येन पूर्व न ईयथ ) जिससे पहिले नहीं जाते है। ( तं अवीधि ) उस विषयमें में कहता हूं। हे ( पुरुष ) मनुष्य ! ( एतत् ( तमः ) पह अन्धकारका मार्ग है, उन मार्गिं ( मा अ पत्याः ) मत जाः ( ते एरस्तात् भयं ) तेरे लिये दूसरी तरफ भय है ( अर्थार् अस्य ) और इस तरफ अस्य है। १०॥

अर्थ—(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषद्ध मार्गमें न जावे और वहां (तिरः मा भूत्) लीन न होवे। (जीवेश्यः मा प्रमदः) जीवोंके सर्वधमें तू प्रमाद न कर। (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे मत जा अर्थात् मर मत। (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) यहां सब वेब तेरी रक्षा करें॥ ७॥

<sup>(</sup> यतानां मा आदि श्रीथाः ) गुनरे हुओंके लिए बिलाप न कर क्योंकि ( ये परावतं नयन्ति ) वे तो हूर ले जाते हं। अत. ( आ इहि ) यहा आ और ( तमसः ज्योतिः आरोह ) अंधकारको छोडकर प्रकाशपर चढ, ( ते हस्तौ रभामहे ) तेरे हाथोंको हम पकडते हैं।। ८॥

भावार्थ — तेरा मन कुमार्गमें न जावे और यदि गया तो वहां कभी न स्विर रहे । अन्य जीवों के विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न करके शोध्र मरकर अपने पितरों के पीछे जीध्रतारं जन जा। ये तब देवता तेरी एक्स करें ॥ ७॥

गुजरे हुओंका शोक न कर, उमसे तो सनुष्य दूर चला जाता है। यहां कार्यक्षेत्रमें अः अन्ध्रकार छोड और प्रकाशमें विचर। इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पक्षडते हैं।। ८॥

सबका नियमन करनेवाले ईश्वरके दिन ( प्रकाश ) और राही ( अंधरान ) से दो नागंवर्धक हैं। से दोनों अधावत हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे। यह तू अभे वह, विलापनें समय न मंग, तथा विराह दिशामें अधनः मन फवापिन जाने दे ॥ ९॥

भावार्थ— इस भयानक घोर दुरे मार्गसे न जा। जिससे जाना रोग्य नहीं है, उन किरसे न जानेके विषयमें में सुने यह आदेश दे रहा हू। अर्यात् तू इस अन्यकारके मार्गने कदानि न जा, हमसे जाने हैं हार विश्व तह सि श्रेत तू इस ओर रह, यह इस मार्गपर तू चला तो रोरे लिये यहां अथय होगा॥ १०॥

अनागोहत्या वे भीमा केल्ये मा नो गामश्चं पुरुषं वधीः ।
यत्रेयत्रासि निहिता तत्रस्त्वोत्थापयामसि पूर्णाह्यधीयसी यव ॥ २९ ॥
यदि स्थ तमसाऽऽर्घता जालेनाभिहिता इव ।
सवीः संख्ष्यतः कृत्याः पुनेः क्रेत्रं प्र हिण्मसि ॥ ३० ॥
कृत्याकृती वल्यगिनाऽभिनिष्कारिणाः प्रजाम ।
मृणीहि केत्ये मोच्छिपाऽम्न केत्याकृती जहि ॥ ३१ ॥
यथा स्थी मुच्यते तमस्मिपि सार्त्रे जहीत्युपसंश्च कृत्न ।
एवाहं सर्व दुर्भूतं कर्त्रे कृत्याकृतां कृतं हस्तीव रजी दुर्भितं जहामि ॥३२॥(३)

अर्थ- हे कुले । तृ (श्रनागः-हत्या मीमा) निर्पराधीका वध करनेत्राही। भवंकर है (नः गां अर्थ पुरुषं मा वधीः) हमारे गौ घोडे और मनुष्योंका वध न कर । ( यत्र यत्र निहिना अप्ति ) जहां जहां तृ रखी गयी है ( ततः स्वा उत्यापयामानि ) वहाँ मे नुन्ने चलाड देते हैं । ( तृ पर्णात् खबीयसी भव ) तू पत्ते भी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा कावृताः स्थ) यदि तुम अंधेते आच्छित हुए हैं जैसे (जालन क्रीमिदिवा इव ) जालसे घरे जाते हैं ती तुमसे (सर्वाः इतः संस्कृष्य ) सब घातक प्रयोग यहांसे लुप्त करके उनकी में (पुनः कर्य इतः प्र हिण्मासे ) फिर क्तिके श्रित यहांसे में वार्षिस मेजता हूं ॥ ३०॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः वलगिनः) घातक प्रयोग करनेवाले वलगाली दुष्ट (प्रजां क्षभि ्निः कारिणः सृणीिह ) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाहा त् नाश कर । (जमृत् कृत्याकृतः उच्छिपः) उन घातकों मेंसे एक मी न बचे । उन सबको (जिह्न) मार॥३१॥

( यथा सूर्यः तमसः परि मुच्यते ) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटता है, ( राजि उपसः केत्न् जहाति ) रात्री तथा उपाके ध्वजांको त्याग देता है, ( एन जहं छत्याकृता इतं ) उस तरह में घातक्षेक हारा किया हुआ, ( हुर्भूतं कर्ने जहामि । ) हुए कृत्य त्याग देता हूं। जैसा ( हरती रजः इत् ) हाता धृलोको फेंकता है, उतन सहज मावसे में शत्रुके हुए घातक प्रयोगको दूर करता हूं ॥३२॥

## कृत्या-प्रयोग।

' कृत्या ' नाम उस प्रयोगका हे कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है। किसीके घरमें, खेतमें, खानपानके वस्तुमें, कपढोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह मर जाता है। इस प्रयोग-की कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं।

यह दुछ आंख नाक कानवाली मूर्ति करते हैं, पड़ी शोभावाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथमें पकड़े वह भर जाता है। मुर्तिक अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इनका विधि क्या है, इसका किसीको भी आज पता नहीं है, आज इसके प्रंथ भी उपलब्ध नहीं हैं। अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोगोंपर न हो। आर यह धातक प्रयोग अपने लोगोंसे वापिस चला जाय, इस कार्यके लिये यह सूक्त है। इस सूक्तिक इच्छाशक्तिपूर्वक पठणसे जो एक मानसिक यल पैदा होता है, उस यलसे उक्त कुला-प्रयोग पीछे हरता है और जिसने उस कुलाका निर्माण किया था उसपर जाकर परिणाम करता है।

सन मंत्रोंका भागय यही है और वह आशय स्पष्ट हैं। अब इसको बनाना फैसा, और वापित छीटाना कैसा यह ती एक यटा कीजका विषय है। मंत्रशास्त्र कोई सच्चा जानकार हो। वही इस विषयमें कह सकता है। अतः इस विषयमें हम इस भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हुए इस इस सूक्तका विवरण यहांही समाप्त करते हैं।

# (२) केन-स्कस्।

# स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पार्ली आर्रेत प्रंपस्य केन यांसं संश्रृंत केन गुल्को ।
केन जिल्ली पेश्रेनी केन खानि केने च्छ्ठ ख्यो मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १॥ कस्माञ्च गुल्कावधरावक ज्वन द्वीवन्त व्यक्ति प्रंपस्य ।
जङ्वे निर्म्वत्य न्य दिधुः क सिव्बज्जा जी संधी क उ ति केत ॥ २॥ चतुंष्ट्यं युव्यने संहितान जा जी स्यामूर्ध्व शिक्षिरं कर्यन्थम् ।
श्रोणी यद्क क उ तन्जे जान यास्यां कृषिन्धं सुदं वृभूवं ॥ ३॥ कित देवाः केतमे त आसन् य उरी ग्रीवाश्वित्यः प्रहेषस्य ।
कित देवाः केतमे त आसन् य उरी ग्रीवाश्वित्यः प्रहेषस्य ।
कित स्तनी व्यक्ति कः के कित कित स्वन्धान कित पृष्टीरिचन्वन् ॥ १॥ को अस्य वाह समेभरद वीर्य करवादिति ।
असी को अस्य तहेवः क्रिने अध्या देधी ॥ ५॥

षर्थं-( पूरुषस्य पार्णी केन धाम्हते १) मनुष्यकी एडियां किसने बनाई १ (केन मांसं संमृतं १) किसने सांस भर या १ (केन गुल्फों १) किसने टखने बनाये १ (केन पेशनीः धंगुळीः १) किसने सुंदर अंगुलियां बनाई १ (केन खानि १) सने इंदियों के सुराख बनाये १ (केन उच्छूछंखौ १) किसने पांचके तलवे जोड दिये १) (मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् १) बीचमें कीन धार देता है १॥ १॥

( तु कस्मात् षधरी गुरुकी श्रक्तण्वन् ? ) भला किसने निचेके टखने बनाये हैं ? और (पूरुषस्य उत्तरी प्रष्ठीवन्छी विके उपरके उपरके घटने ? ( जंबे निर्ऋत्य क्व स्वित् न्यद्धुः ? ) जांचे अलग अलग बनाकर कहां अला जमा दी हैं वातुनोः संघी क उत्त् चिकेत ? ) जानुओं के पंधीका किसने भला डांचा बनाया ? ॥ २ ॥

(चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कवंधं जानुभ्यां अर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारसे अंतमें जीवा हुआ शिथिल ( ढीका ) 'पेट घुटनोंके अपर जीवा गया है। (श्रीणी, यत् अरू, क उतत् जजान ? याभ्यां कुर्तिधं सुदृढं सभूव ।) कुल्हे और रे, किसने भला यह सब बनाया है जिससे घड बडा दृढ हुआ है॥ ३॥

वे कित कतमे देवाः श्रासन् ये पूर्षस्य उरः ग्रीपाः चिक्युः ?) वे कितने शौर कौनसे देव थे, जिन्होंने सनुष्यकी छावि रंगलेको एकत्र किया ? ( कृति स्तनो ध्यद्धुः ? ) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? ( कः क्याँको ? ) किसने कोहानियां र ? ( कृति स्कंधान् ? ) कितनोंने कंधोंको धनाया ? ( कृति पृष्टीः लचिन्वन् ? ) कितनोंने पक्षित्योंको जोष्ट दिया शाधा

वीर्यं करवात् इति , षस्य याह्नं कः समभरत् ?) यह पराक्रम करे इसलिये, इसके बाह्न किसने भर दिये ? ( कः देवः ९ तद् षंसी कुर्तिधे सध्यादधी ?) किस देवने इसके उन कंधोंकी धडमें धर दिया है ?॥ ५॥ आहर्षिमिवदं खा पुन्सगाः पुनेर्णवः । सर्वोङ्गु सर्वे ते चक्षुः सर्वमायुंश्च तेनिदम् व्यिवात् ते ज्योतिरभृद्यु त्वत् तमी अक्रमीत् । अपु त्वन्मृत्युं निर्क्षितमपु यक्ष्मं नि देध्मसि

11 30 11

11 38 11

अर्थ—(त्या आहार्ष ) में तुझे लाया हूं। (त्या अर्थिदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है। (पुनः नयः पुनः आगाः । पुनः नया होकर पुनः आ गया है, हे (सर्वांग) संपूर्ण वंगोंवाले मनुष्य ! (ते सर्वे चक्षुः) तेरी पूर्ण वृष्टि और (ते सर्वे आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तुझे मेने (अधिदं) प्राप्त करायी है।। २०॥

यव (त्वत् तमः व्यवात् ) तेरे पाससे अन्वकार चला गया है वह (अप अक्रमीत् ) तुझसे दूर चला गया है। (ते ज्योतिः अभूत् ) तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है। (त्वत् निर्कृतिं मृत्युं अप नि दध्मसि ) तुझसे दुर्गित और मृत्युको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ- नुझे काणस्थितिसे में आरोग्यस्थितिके प्रति लाया हू अब तू नवीन जैसा हो गया है। तेरे सब अंग पूण हो गये हैं, तेरे चक्षु आदि इंदिये और तेरी आयु नुझे प्राप्त हों गई है, अतः तू अब दीर्वकाल तक जीवित रहेगा॥ २०। अन्धकार तेरे पाससे माग गया है और तेरे चारों और प्रकाश फैल गया है। दुर्गति और मृत्यू दूर हट गयी है, और

रोग दूर भाग गये है। इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है ॥ २१ ॥

# दीर्घायु किस प्रकार पाप होगी ?

#### धर्मक्षेत्र

मनुष्यका यह शरीर धमं करनेका एक साधन है। यही इसका 'कुरुक्षेत्र' लयवा ' कमंक्षेत्र ' किया ' धमंक्षेत्र ' है। इसमें रहता हुआ और पुरुषायं करता हुआ यह मनुष्य अमरस्व भी अध्त कर सकता है, और पुरुषायंसे होन होता हुआ यही जीव अधोगित भी प्राप्त कर सकता है। इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिकने अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्धकाल तक जीवित रखना आवश्यक है। इसी कारण दीर्थायु प्राप्त करनेके उपायोंका ृंवर्णन धमंग्रंथोंमें किया है। इस सुक्तमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

## इमं अमृतं खुखं रथं आरोह । ( मं. ६ )

इस नव्द न होनेवाले, सुलकारक (शरीररूपी)रयपर सारोहण कर। 'इसमें 'सु+ल ' शब्द है जिसका अयं है 'सु 'अर्थात् उत्तम अवस्थामें 'ख ' अर्थात् इंद्रियां है जिसकी ऐसा आरोग्यपूर्ण सुदृढ शरीर। 'सु+खं रणं 'का मणं है जिसकी इंद्रियां उत्तम है ऐसा यह शरीररूपी रथ, यह रथ मनुष्य प्राप्त करे । इसका दूसरा गुण 'अ+मृत' सम्बंते बताया है। मरे. हुए या मुद्दें कोसे हुईल और रोगी शरीरको 'मृत ' कहते हैं, और जो सतेज, तेंजस्वी, विलय्ध सुवृढ, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको 'अ-मृत 'कहते हैं। जिस शरीरको बेखनेते जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसीको अपृत शरीर कहते हैं। शरीर कैसा हो ? उसका उत्तर इस मंत्रने विया है, कि शरीर अमृत और सुखकारक हो। 'गहुतसे लोगोंको मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं। बैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती।

### दूरका मार्ग।

यहां शरीरको 'रथ 'कहा गया है। इसको 'रप इसलिये कहा है कि. इसमें चैठकर मनुष्य ब्रह्मलोक तव पहुंच सकता है। मनुष्य इतना लंबा मार्ग इसी शरीरक सहायतासे उत्तम रीतिसे पार करता है। दूर ग्रामको जानें लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरम, जलरम (नीका) अग्निरम (आगगाडो), चायुरम (विमान) आदि विविध् रणोंसे जाना पडता है, उसी प्रकार मुक्तिमान तक पहुंचनें लिये इस शरीरक्षी रथपर चैठकर उसके अश्वरमानीं। इंद्रियोंको मुशिक्तित करके धर्मप्यपरसे जाना पडता है इस विषयमें उपनिषयोंनें कहा है—

# रथी और रथ।



आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धि तु सार्थि विद्धि मनः प्रयहमेव च ॥३॥ इन्द्रियाणि हयानाहुर्विपयांस्तेषु गोचरान्। आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीपिणः ॥ ४ ॥ यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाण्यवद्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥ यस्तु विज्ञानवानभवति युक्तेन मनसा सदा। तस्येन्द्रियाणि चर्यानि सद्भ्वा इब सारथः ॥ ६ ॥ यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाऽशुचिः। न स तत्पद्माप्नोति संसारं चाधिगच्छति॥ ७॥ यस्तु विश्वानवान्भवति समनस्कः सदा श्रचिः। स तु तत्पदमाप्नोति यसाङ्ग्यो न जायते ॥ ८ ॥ विशानसारथिर्यस्तु मनःप्रत्रहेवान्नरः। सोऽध्वनः परमाप्नोति तद्दिष्णोः परमं पद्म् ॥९॥ ( কত ভ. ३ )

आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, वृद्धि उसका सारधी और मन लगाम है। इंद्रियरूपी घोडे इस रथमें जुडे हुए है, जो विषयों के क्षेत्रों में संचार करते हैं। इंद्रियों से और मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोकता कहा जाता है। जो विज्ञानसे हीन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोडे नहीं रहते, अर्थात् थे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक वेते हैं। परंतु जो विज्ञान- वान् और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं। जो विज्ञान-रहित, असंयमी मनवाला और सवा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त नहीं होता और वारवार संसारमें आता है, परंतु जो विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहांसे फिर नहीं आना पडता। विज्ञान जिसका सारधी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन हैं वहीं सार्गको पार करता है सरका सरका है

कां १०

केनं पूर्जन्यमन्वेति केन साथं विचक्षणस्।
केनं यूज्ञं चं श्रद्धां च केनंश्मिक्तिहितं मनः ॥ १९ ॥
केन् श्रोत्रियमामोति केनेमं परमेष्टिनंस्।
केने श्रोत्रियमामोति केनेमं परमोष्टिनंस्।
केनेमभित्रं पर्रुपः केनं संवत्सरं मेमे ॥ २० ॥
विक्षा श्रोत्रियमामोति ब्रह्मेमं परमोष्ठिनंस्।
ब्रह्मेमभित्रं प्रुप्तेणे ब्रह्मं संवत्सरं येमे ॥ २१ ॥
केने देवाँ अनुं क्षियति केन् दैवंजनीविद्याः।
केनेदमन्यनक्षत्रं केन् सत् अत्रष्ठंच्यते ॥२२ ॥
ब्रह्मेदमन्यनक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रष्ठंच्यते ॥ २३ ॥
केनेदमन्यनक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रष्ठंच्यते ॥ २३ ॥
केनेयं भूमिविहिता केन् बीरुत्तरा हिता।
केनेदमूर्वं तिर्यक्चान्तिर्क्षं व्यची हितस् ॥ २४ ॥

लयं- (पर्जन्यं देन लन्वेति?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है? (विचक्षणं सोमं देन?) विलक्षण सोमको किससे पाता है? (देन यज्ञं च श्रद्धां च?) किससे यज्ञ और श्रद्धाको प्राप्त करता है? (लिस्मिन् मनः केन निद्धितं ) इसमें मन किसने रखा है?॥ १९॥

(केन श्रोत्रियं आप्नोति?) किससे ज्ञानीको प्राप्त करता है ?(केन इमं परमेष्टिनम् ?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ?(पूरुप: केन इमं अप्नि) मनुष्य किससे इस आप्निको प्राप्त करता है ?(केन संवत्सरं ममे ?) किमसे संवत्सर—काल-को मापता है?॥ २०॥

( ब्रह्म श्रोत्रियं बाप्नोति ।) ज्ञान ज्ञानीकी प्राप्त करता है। ( ब्रह्म इसं परमेधिनम् ।) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है। ( प्रत्यः ब्रह्म इसं ब्राप्तिम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अभिको प्राप्त करता है। ( ब्रह्म संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही कालकी मापता है॥ २१॥

(केन देवान षानु क्षियांते ?) किससे देवांका अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन देव-जनी: विश: ?) किससे दिव्यजन हम प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रे उच्यते ?) किससे उत्तम क्षात्र कहा जाता है ? (केन हदं धन्यत् न-क्षत्रम् ?) किससे यह दूसरा न-क्षत्र है ऐसा कहते हैं ?॥ २२॥

( महा देवान् अनु क्षियति । ) ज्ञान ही देवोंके। अनुकूल बनाकर वसाता है। ( ब्रह्म दंव-जनी: विशः ) ज्ञान ही दिव्यजन स्प प्रजाको अनुकूल बनाकर वसाता है। ( ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते । ) ज्ञान ही उत्तम क्षात्र है ऐसा कहा जाता है। (ब्रह्म ह्दं पन्यत् न-क्षत्रम् । ) ज्ञान यह दूसरा न-क्षत्र अर्थात् क्षात्रसे भिन्न अन्य । एक है ॥२३॥

(केन इयं सूमिः विद्विता?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी हैं। (केन थी: उत्तरा हिता?) किसने बुलोक ऊपर रखा है ? (केन इदं शंतिरक्षं ऊर्ध्वं, तिर्थक् व्यचः च हित्तम्?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है ? ॥ २४ ॥

त्रक्षंणा श्रुमिविहिता बह्य द्यारुत्तरा हिता । ब्रह्मेदमूर्ध्वे तिर्थक् चान्तरिक्षं व्यची हितम् ॥२५॥ सूर्धानंमस्य संसीव्यार्थर्ना हदंयं च यत् । मिस्तब्कांदूर्ध्वः प्रैरंयत् पर्वमानोऽधि शिर्षतः ॥२६॥ तहा अर्थर्नणः शिरो देवकोशः सम्रोविजतः। तत्प्राणो आमे रक्षित् शिरो अन्तमथो मनं।॥२७॥ जुन्त्री तु सृष्टा ३ स्तिर्थक् तु सृष्टा३ः सन्नी दिशः पुरुष् आ वस्याँ । पुरं यो ब्रह्मणो वेद्र यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनार्रतां पुरेम्। तस्मै ब्रह्मं च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां देदः॥२९॥ न वै तं चक्षुंर्जहाति न प्राणो ज्रसः पुरा । पुरं गो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुप उच्यते ॥३०॥ अष्टाचेक्का नवेद्वारा देवानां पूरंयोध्या। तस्यां हिर्ण्ययाः कोर्यः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः॥३१ तस्मिन् हिर्ण्यये कोशे च्यारे विद्यारे वि

कर्थ-(ब्रह्मणा भूमिः विहिता) ब्रह्मने भूमे विशेष प्रकार रखी है (ब्रह्म द्योः उत्तरा हिता।) ब्रह्मने बुलोक ऊपर रखा है। (ब्रह्म इदं अन्तिरक्षं ऊर्ध्व, तिर्यक्, व्यवः च द्वितम्।) ब्रह्मने ही यह अंतिरक्ष ऊपर, तिरछा और फैला हुआ रखा है॥२५॥ (अथवी अस्य मूर्धानं, यत् च हृद्यं, संसीव्य) अ-थर्या अर्थात् निश्चल योगी अपना सिर, और जो हृद्य है, उसकी आपसमें सीकर; (पवमानः शीर्षतः षाधि, मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः पैरयत्।) प्राण सिरके वीचमें, परंतु मस्तिष्केक ऊपर, प्रेरित करता है॥ २६॥

<sup>(</sup>तद् वा धयर्वणः सिरः समुव्जितः देव--कोशः।) वह निश्चयसे योगीका सिर देवाँका सुरक्षित खजाना है। (तद् सिरः प्राणः, सर्वः, सयो मनः सामि रक्षति।) उस सिरका रक्षण प्राण, अन्न सौर मन करते हैं।। २७॥

<sup>(</sup> पुरुषः ऊर्ध्वः नु सृष्टाः । ) पुरुष ऊपर निश्चयसे फैला है । ( तिर्धक् नु सृष्टाः ) निश्चयसे तिरछा फैला है । तात्पर्य ( पुरुषः सर्वाः दिशः आवभूव । ) पुरुष सर्व दिशाओं में है । ( यः ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो ब्रह्मकी नगरी जानता है । (यस्याः पुरुष उच्यते । ) जिस नगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

<sup>(</sup>यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद । ) जो निश्चयमे अमृतसे परिपूर्ण उम ब्रह्मकी नगरिको जानता है। ( तस्मै ब्रह्म ब्राह्माः च चक्कु प्राणं, प्रजां च ददुः। ) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्कु, प्राण और प्रजा देते अये है॥ २९॥

<sup>(</sup> यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद । ) जिसके कारण ( ज्ञात्माको ) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मको नगरीको जो जानता है; ( तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः । ) उसको शृद्धावस्थाके पूर्व चक्षु छोडता नहीं, और न प्राण छोडता है ॥ ३० ॥

<sup>(</sup> धष्टा- चक्रा, नव-द्वारा, सयोध्या देवानां पू:।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या, देवोंकी नगरी हैं ( तस्यां द्विरण्ययः कोशः, ज्योतिषा कावृतः स्वर्गः।) उसमें तेजस्वी कोश हैं, जो तेजसे परिपूर्ण स्वर्ग है ॥ ३१॥

<sup>(</sup>मि-धरे, जि-मिन विस्मन विस्मन विस्मन के को को स्मान विद्या के को स्मान विद्या के कि समान विद्या कि समान विद्या के कि समान विद्या के कि समान विद्या कि समान विद्या के कि समान विद्या

<sup>(</sup>प्रञ्चालमानां, प्रहिणीं, प्रशस्ता सं परिवृतां, ध्वपराजितां, हिरण्यधीं पुरं, ब्रह्म धानविवेश ।) तेजस्वी, दुःख हरण करने वांठी, यनसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें, ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

३( छ. सु. भा. कां. १०)

'तेरा मन इस अधोगितके, निर्ऋतिके मार्गमें कभी न जावे, तथा यदि कभी चला भी जाए तो वहीं रम न जाये। इस अवनितिके मार्गसे मत जा, क्योंकि यह वडा भयानक मार्ग है। 'यह मार्ग वडा भयानक है, इससे जो जाते है वे दुर्गितको प्राप्त करते है, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जाये। दो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अभ्युवय और नि:श्रेयसकी प्राप्ति करें। निर्ऋतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती है और गिरावट भी भयानक होती है, अतः कहा है—

पतत् तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात् भयं। अर्वाक् अभयम्। (मं. १०) तमः त्वा मा विदत्। (मं. १६)

'यह अन्यकार है, इसमें तू न गिर, वयोंकि इस मार्गसे जानेंमे तेरे लिये आगे महान् भय है। जवतक तू उस मार्गमें नहीं जाता खीर सत्यमार्ग परही रहता है, तब तक तू निर्भय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्गमें जानेका मोह तुझमें उत्पन्न न हो। '

ये आदेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका मनन सबको करना योग्य हैं। जिससे आयु कीण हो उन वार्तोंको अपने आचरणमें लाना नहीं चाहिए। मोहके कारण मनुष्य प्रतिक्षण गिरावटके मार्गमें जाता है, अतः उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है। इसीसे दीर्घ-आयु प्राप्त होनेमें सहायता मिलती है। मनुष्य गिरावटके प्रलोमनमें न कसे इस बातको बतानेके लिये निम्निलिखत मंत्र कहा है—

#### ज्ञान और विज्ञान।

वोधश्च त्वा प्रतीदोधश्च रक्षतामसन्त्रश्च त्वान-वदाणश्च रक्षताम् । गोपायंश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् । ( मं. १३ )

' ज्ञान और विज्ञान, फुर्ती और चापत्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करें। 'यहां जो ये छः नाम है वे विशेष मनन करने योग्य है। विशेष कर जो मनुष्य दीर्घाय प्राप्त फरना चाहते है उनके लिए तो ये छः शब्द वर्डेही बोधप्रद हो सकते है—

१ इंद्रियोंसे जगत्का जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो भी पहिला भास है उसको बोध कहतें है। ३ प्रतिबोध वह है कि जो विचार और मननके पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कसौटीसे भी सत्य प्रमाणित होता है।

. यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेबाला न
हो । सत्य मान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेबाला अयवा
मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि शत्रुके द्वारा जो
फैलाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई मोले
लोग उसको अपनाते हैं, जौर भ्रममें पढते हैं, मोहवज्ञ होते
है और गिरते हैं । इसिलये इस मंत्रमें कहा है कि ' ज्ञान
विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो । ' जो मनुष्य ज्ञान
विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान
हम सीख रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है वा नहीं और
इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं । शत्रुके विये हुए
भ्रमोत्पावक ज्ञानसे ( वस्तुतः अज्ञानसे ) आयु, आरोग्य
और वल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य
तथा वल वृद्धिको प्राप्त होता है । इतना महत्त्व ज्ञान और
विज्ञानका दीर्घायुकी प्राप्तिमें है । आगे देखिये—

### स्फूर्ति और स्थिरता।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्राका न स्नाना नहीं है, वह तो रोगकी अवस्था है। निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है। यहां 'ल-स्वप्न' का अर्थ है 'सुस्तीका न होना' मनुष्यको सुस्त रहना नहीं चाहिये। फुर्ती मनुष्यके अन्वर अवश्य चाहिये। फुर्तीक विना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता। अतः यह गुण मनष्यकी उन्नतिके लिये सहायक है।

(४) अनचद्राणका सर्य है न भागना, मंदगति न होना, पीछे न हटना। जो स्थान प्राप्त किया है, उसीपर स्थिर रहना और यदि समव हो तो आगे बदनेकी तैयारी करना ही अनवद्राण है।

वस्तुतः उन्नितिके पथमें जानेके लिये ये गुण बढे उपयोगी है, परंतु कई मनुष्यों में ऐसी फुछ वेढंगी फुर्तों होती है कि उसीसे उनकी हानि ही होती है। इसलिये यहां यह मंत्र पाटकों को सावधान कर रहा है कि ऐसे भी हानिकारक फुर्ती और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंवेह उन्नित हो ऐसी फुर्ती अगनेमें बढाओ। पुरुषार्थी मनुष्यमें स्फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विधातक न हो। पहिले

कहे गए ज्ञान और विज्ञान तो गुरु आदिसे प्राप्त करने होते है, पर ये स्कूर्ति और गति तो अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पडता है। इसके पश्चात् दो और गुण शेष रह गए हैं, उनका विचार अब देखिये—

#### रक्षा और जाग्रति।

(५) गोपायन् उसका नाम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है।

(६) जागृवि जागता हुवा रक्षा कार्यमें दत्तवित्त होता है। अर्थात् ये वोनों रक्षा-कार्य करनेवाले है।

यहां 'जागृविः गोपायन् च त्वा रक्षतां '। ( म. १३ ) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करे ऐसा फहा है। इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते। चोर रात्रीको जागता है, परंतु वह जनताकी रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यंपर नियुक्त हुए मोहवेदार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अपित रिश्वतें वादि वा खाकर प्रजाको सताते है। इस प्रकारके अनंत लोग है जो जागते है और रक्षाके कार्यमें नियुक्त भी होते है, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अतः लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वार्थ-साधक है। अत. लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन है सीर जनहित करनेके लिये कौन जागते रहते है। जो सच्चे रक्षक है उन्हें ही रक्षक मानकर को स्वार्यसायक है उन्हें दूर करना चाहिये। तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयु भी दीवं होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी। दीर्घायु प्राप्त करनेंमें ये सब बातें सहायक है, इनके बिना अकेलेके वैमिक्तक प्रयत्नसे पर्याप्त बीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती। अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके अनुकूल रहनेसे मनुष्यको आयु दीर्घ होती है और प्रतिकृल होनेंसे नायु घटती है। इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग वीर्षजीवी हीते है, और परतत्र वेशमें प्रजा अल्पायु होती है।

#### सामाजिक पाप।

बीर्घजीवी मनुष्यके आगे सामाजिक और राजकीय कर्तक्य भी हैं यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सुक्तमें कहा है— जीवेभ्यः मा प्रमदः। (मं. ७)

ं संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तध्य करनेके समय तू त्रमाद न कर। 'इससे स्पब्ट होता है कि हरएक मनुष्यका अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आधिके संबंधमें कुछ कर्तव्य है और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये। प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका भी नुकसान होगा, अंतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये। यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य बीर्घायु हो सकता है। अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्दोष रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही बोष उस समाजमें कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके विषयमें उ दासीन और सामाजिक कार्यको प्रमादसे करनेवाले लोग जिस समाजमें अधिक होंगे उस समाजमें अल्पायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी। जबतक संपूर्ण समाज विश्व नहीं होता तबतक मनुष्योंकी आयु दीयं नहीं होगी । इषित समाजमें एक व्यक्ति कितना भी निर्दोष हो तथापि सब समाजके दोवोंका परिणाम उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांधिक जीवनको निर्दोष वनामा आयश्यक है।

पितृन् मा अनुगाः। (मं.७)

'हे मनुष्य ! तू पितरों के पीछे न जा। ' अर्थात् शी घ्र न मर । यह आदेश मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करने की प्रेरणा देने के उद्देश्यसे दिया है। यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसको दीर्घजीयन अवश्य प्राप्त होगा, अन्यया उसकी आयु अल्प होती जायेगी।

# सूर्यप्रकाशसे दीशीयु।

वीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बडा सह।यक है। जो लोग अपनी आयु बढाना खाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अयश्य लाम उठावें—

सुर्यः ते तन्वे शं तपाति । ( मं. ५ ) असाल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य संदशः मा लित्थाः ।

( मं. ४ )

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं १)
' सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है। अत
सूर्यके प्रकाशते अवना संबंध न तोड। यहां अनृतपूर्ण स्थान

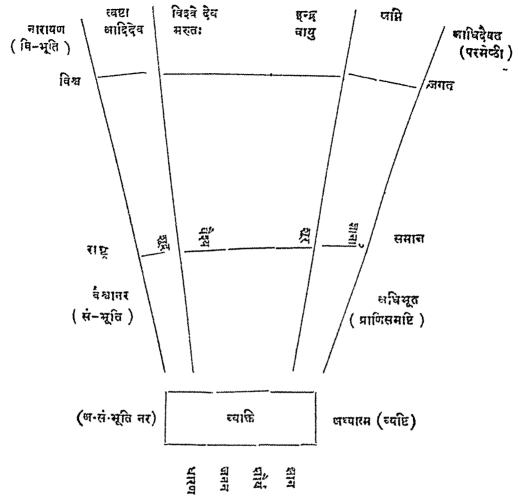

कुलका घात करते हैं, परंतु भानी छोग वीर्यका संरक्षण करते हैं और सुसंतित निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संब-र्धन करते हैं। यही धार्मिकों और अधार्मिकों में सह है।

इसी मंत्रमें "वाण" शब्द "वाणी" का याचक और "नृतः" सब्द "नाट्य ' का वाचक है। मनुष्य जिस समय शोलता है उस समय हाथ पावसे अंगोंके विक्षेप तथा विशेष प्रकारके आवि-भीव करता है। यही "नृत्" हैं। भाषणके साथ मनके भाव ब्यक्त करनेकं लिये अंगोंके विशेष आविभीव होने चाहिये, यह साध्य यहां स्पष्ट ब्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है। भूम, शुलोक और पर्वत किसने व्यापे हैं ? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्यास हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलना है। व्यक्तिमें जसा आश्मा है, वैसा संपूर्ण जगत् में परमात्मा विद्यमान है। पुरुष शब्दरें। दोनोंका बोध है। ता है। व्यक्तिमें जीवारमा पुरुष है और जगत्में परमारमा पुरुष है। यह आतमा कर्म क्यों करता है? यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में यह करनेका भाव तथा श्रद्धाका श्रेष्ठ भाव मनु ध्यमें कैसा खाता है, यह प्रश्न है। पाठक भी इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गुणेंकि कारण ही मनुष्यका श्रेष्ठतव है। ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य-श्रेष्ठ होता है। तथा—

### (५) ज्ञान और ज्ञानी।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उनका उत्तर मंत्र २१ में-दिया है। श्रोतियको कैसा प्राप्त किया जाता है शुहको किस रीति से प्राप्त करना है? मुख्का उत्तर 'शानसे ही प्राप्त करना चाहिये' अर्थात् गुरु पहचाननेका ज्ञान शिष्यमें चाहिये । अन्यथा ढींगी धूर्तके जालमें फंस जाना असंभव नहीं है ।

परमारमाको कैसे प्राप्त किया जाता है ? इस प्रश्नका उत्तर "ज्ञानसे" ही है, ज्ञानसे ही परमारमाका ज्ञान होता है। "परमेश्वी" शब्दका अर्थ "परम स्थानमें रहनेवाला कातमा" ऐया है। परेसे परे जो स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेशी परमातमा है।(१) स्थूल, (२) सहम, (३) कारण और (४) महाकरण इससे परे वह है, इसिलये उसको "परमेष्ठी" किवा "पर-तमे-शी" परमारमा कहते हैं। इसका पता ज्ञानसे ही लगता है। सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुके। प्राप्त करना है, तत्य-खाद उस सद्गुरुसे दिन्यज्ञान प्राप्त करके परमेशी परमारमाके जानना होता है।

तीसरा प्रश्न 'अग्नि कैसा प्राप्त होता है?' यह है। यहां 'अपि' शब्द से सामान्य आग्नेय मान लेना जांचत है। जानाग्नि प्राणागिन, आत्मागिन, ब्रह्मागिन आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, वृत्तका यहां भोध लेना चाहिये। क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्मश्चानके साथ संबंध रखनेवाले तेजके भाव ही यहां अपिकारिं। में सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होते हैं।

नीया प्रश्न संवत्सरकी गिनतीं के विषयमें है। संवत्सर "वर्ष" का नाम है। इसके अतिरिक्त " सं-वत्सर " का अर्थ ऐसा होता है। इसके अतिरिक्त " सं-वत्सर " का अर्थ ऐसा होता है। इसके अतिवसति वासयित वा स सं-वत्सरः) जो उत्तम प्रकार सर्वत्र
रहता है और सबको उत्तम रीतिसे वसाता है वह संवत्सर कहलाता है। विष्णुसहस-नाममें संवत्सरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है। " सम्यक् निवास " इतना ही अर्थ यहां
अपिक्षत है। सम्यक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना
किससे होता है ? यह प्रश्न है। उसका उत्तर " झनसे ही
उत्तम निवास हो सकता है " अर्थात् झानसे ही मनुष्य अपना
वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और झानसे ही
उस कर्तव्यका पालन करता है; तात्पर्य व्यक्ति, समाज और
जगत्म उत्तम शांतिकी स्थापना उत्तम झानसे ही होती है।
सान ही सब की सुस्थितिका हेतु है। इस प्रकार इन पंत्री
हारा झानका सहस्व वर्णन किया है।

श्रान गुण आस्माका होनेसे यहां ब्रह्म शब्दसे आस्माका मी बोध होता है, और आस्मोके ज्ञानसे यह सब होता है। ऐसा भाव व्यक्त होता है। क्वांकि ज्ञान आत्मासे प्रयक् नहीं है। इसी लिये ब्रह्म शब्दके शान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि अर्थ हैं।

### (६) देव और देवजन।

मंत्र २२ में "देव " शब्दके तीन अर्थ है- ( १ ) इंदियां, (२) शानी शूर आदि सजान, (३) और माम इंद्र आदि देवतायें। ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये। देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह प्रश्न है। इसका निम्न प्रकार तारपर्थ है। (१) काध्यात्मिक भाव = (व्यंक्तिके देहमें ) = किससे इंदियों अवयवों और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है सीर उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होने की व्यवस्था की जाती है। (२) आधिभौति भाव = (राष्ट्रके देहमें)= राष्ट्रमें देवाँका पंचायतन होता है। एक "शान-देव " बाह्मण होते हैं, दूसरे " बल-देव "क्षत्रिय होते हैं, तीसरे 'धन-देव' वैश्य होते हैं, चौथे ' कर्म-देव'' शूद होते हैं, पांचवे "वन-देव '' नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पांचीके प्रतिनिधि जिस समार्मे होते हैं, उस समाको "पंचायत" अथवा 'पंचायतन' कहते हैं और उस सभाके सभासदोंकी " पंच " कहते हैं। ये पांचों प्रकारके देव राष्ट्रपुरुषके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तालर्थ है ! " ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और झानसे ही सबका योग्य निवास होता है।" यह उक्त प्रश्नका उत्तर है। राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे समका ठीक व्यवाहर होता है। इन दोनों मंत्रीमें " दैव-जनीः विशः " ये शब्द है. इसका अर्थ " देवसे जन्मी हुई प्रजा " ऐसा होता है। अर्थात् सब प्रजाजनोंकी उत्पात्तका हेतु देव हैं। यह सब संतान देवोंकी है। तात्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूधरेकी भी हीन दीन न माने, क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुये हैं इस्लिये श्रेष्ठ हैं भीर समान है। इनकी उन्नति ज्ञानसे होता है. ( ३ ) लाधिदैविक माव = ( जगत्में ) = अमि, विद्युत्, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है। इस प्रश्नका उत्तर भी " ज्ञानसे यह सब होता है, " यहां है।

विन और कृष्णयणं राष्ट्रीका समय वो इसके भाग 'कलतक न रहनेवाले, 'केयल आज ही रहनेवाले हैं। इस विषयमं वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहर्जुनं च विवर्तेते रजसी वेद्याभिः। ( ऋ. ६।९।१ )

'एक ( अहः ) दिन काला होता है और दूसरा क्वेत होता है।' ये ही दिन और रात है। ये ही यमके दो-क्वेत और काले मार्गरक्षक है। हरएक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये बोनों करते हैं। इनमें प्रित्येक खाज है परंतु कल तो निःसन्वेह नहीं रहेंगे। ये बोनों यमके रक्षक है और हरएक के पीछे ये लगे रहते हैं, कोई भी इनसे छूट नहीं सकता, यह जानकर इन रक्षकों के सामने कोई पाप कर्म करनेपर ये पमके मार्गरक्षक किसीको नहीं छोडते। पापीको अवध्य पमके मार्गरक्षक किसीको नहीं छोडते। पापीको अवध्य पफ मिलेगा। यह दण्ड आयुकी क्षीणता हो है। अन्य रोगा व भी है। यह यम वडा अवल है किसीको नहीं छोडता खतः बसको नम्र होकर रहना चाहिये—

मृत्यवे अन्तकाय नमः। ( मं. १ ) मृत्युः दयताम्। ( मं ५ )

'मृत्युको नमस्कार हो, मृत्यु वया करे दिन प्रकार
मृत्युके सामर्थ्यको हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये। और
उसका ढर मनमें रखना चाहिये। उससे दयाकी याचना
करनी चाहिये। इतनी नम्नता मनमें यदि हो तो मनुष्य
सहसा पाप नहीं करेगा। कमसे कम इससे पापप्रवृत्ति न्यून
तो अवदय होगी। इसी प्रकार—

गोपायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च। (मं. १४)

'जो पालन और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो।' इससे पूर्व पालकों और रक्षकों की गिनती को है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवस्य होना चाहिये। यही यज्ञ है। जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठफ यहां देखें। यज्ञ और (स्वाहा=स्वा-हा) समर्पण एक ही वात है और नमन भी उसीमें संमिलित है।

इस प्रकार विचारवान् सुविज्ञ मनुष्य वृद्ध अवस्थामें

सत्य ज्ञानका उपवेश वेनेमें समर्थ होता है— उपवेशक ।

जिर्विः विदर्थं भावदासि। (मं. ६)

'इस प्रकारका वृद्ध मनुष्य अपने झानका उपदेश कर सकता है। 'तवतक कोई भी उपदेशक होनेका अधिकारी ही नहीं है। इससे पूर्व जो जो उपदेश दिये गए हैं, उसके अनुसार आचरण करके को मनुष्य सवाचारत हो कर वृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनमें समर्थ होता है।

इस सूक्तके समरण करने योग्य उपदेश।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य स्रोके। (अ.८।१।१)

'जो मनुष्य वीर्घायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशमें रहे वर्षोंकि वहां अमृत रहता है।'

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पड्वीरा-मवमुञ्चमानः ॥ ( अ ८।१।४ )

'हे मनुष्यं! क्रवर चढ, मत गिर, और मृत्युके पाश तोड दे।'

(३) सूर्यस्ते शं तपाति। ( अ. ८।१।५) 'सूर्यं तेरा फल्याण करनेके लिये तपता है।'

( ४ ) उद्यानं ते पुरुप नावयानम् । ( व. ८।१।६ )

'हे मन्ष्य! तेरी उन्नति हो, अवनित न हो।' यह वाषय नगवद्गीता (६।५) के 'उन्नरेदातमनात्मानं नात्मानमवसाद्येत्।' (अपनी आत्माका सदा उद्घार करना चाहिये, उसकी कभी गिरावट करनी नहीं चाहिये) इस वाषयके समान है।

( ५ ) मा जीवेश्यः प्रमदः ॥ ( ब. ८।१।७ )

' प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसे करनेमें प्रमाद न कर।'

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् । ( ब. ८११८)

' बोती.बार्तोके लिए शोक न कर, वे शोक अधीगतिमें दूरतक ले जाते हैं।'

(७) मात्र तिष्ठ पराङ्भनाः। ( ब. ८।१।९)

'यहां विरुद्ध दिशामें मन करके खटा न रेंह।'

# देखियु ।

### [ 2 ]

(ऋषिः – ब्रह्मा । वेवता – आयुः )

आ रंगस्वेमाम्मृतंस्य रनुष्टिमिच्छिद्यमाना ज्रादंष्टिरस्तु ते ।
असुँ तु आयुः पुन्रा भंरामि रज्ञस्तमो मोर्प गा मा प्र मेष्ठाः ॥ १ ॥
जीवंतां ज्योतिर्भ्येद्यवांङा त्वां हरामि श्वतशारदाय ।
अव्मुङ्चन् मृत्युपाशानशंस्ति दाधीय आयुः प्रतृरं ते दधामि ॥ २ ॥
वातात् ते प्राणमंविद्रं स्र्योञ्चक्षंरहं तवं ।
यत् ते मन्स्त्वित् तद् धार्रगामि सं वित्स्वाङ्गैर्वदं जिह्नयालंपन् ॥ ३ ॥
प्राणोनं त्वा द्विपदृां चतुंष्पदाम्प्रिमिव जातम्भि सं धेमामि ।
नर्मस्ते मृत्यो चक्षंषे नर्मः प्राणायं तेकरम् ॥ ४ ॥

अर्थ— ( इमां अमृतस्य इनुष्टिं आरमस्व ) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर। ( जएत्—अष्टिः ते अच्छियमाना अस्तु ) वृद्धावस्या तक तेरा जीवन—मोग अविच्छित्र रीतिसे होवे। ( ते असुं आयुः पुनः आभरामि ) हेरे प्राण और जीवनको तेरे अन्दर में पुनः भरता हूं। ( रजः तमः मा उपगाः ) भोग और अक्षानके पास न जा गौर ( मा प्र मेष्टाः ) मत मर ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाङ् अभि-एहि ) जीवत मनुष्योंकी ज्योतिको इस क्षोरसे प्राप्त हो। (त्वा शास-शारदाय आ हरामि ) तुसे सौ वर्षकी आपुके लिये लाता हूं (मत्युपाशान् अशस्ति अवसुञ्चन् ) मृत्युके पाशों सौर क्कीर्तिको हटाता हुआ (ते प्रतरं द्राघीयः आयुः द्धामि ) मै तेरे लिये उत्कृष्ट बीर्ष आयु देता हूं॥ २॥

( अहं वातात् ते प्राणं अविदं) मंने वागुसे तेरे प्राणको प्राप्त किया है। ( सूर्यात् तव चक्षुं ) सूर्यसे तेरे निक्को प्राप्त किया है। ( यत् ते मनः त्विय धारयामि ) जो तेरा मन है उसको में तेरे अन्वर स्थापित करता हूं। ( अंगैः संवित्स्व ) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो। ( जिद्धया लपन् वद ) जिह्वासे शब्दोच्चार करता हुवा तू बोल।। ३।।

( जातं भ्राप्ति इच ) अभी उत्पक्ष हुई अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संघमामि ) द्विपार गौर षतुष्पादींके प्राणते जीवन देता हूं । हे मृत्यो ! ( चक्षुषे नमः ) तेरी नेत्र-इंद्रियके लिये नमन भीर ( ते प्राणाय नभः अकरं ) तेरे प्राणके लिये में नमन करता हूं ॥ ४॥

भावार्थ — हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस रूपी औषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त यन । सेरे खायर प्राण पुनः स्थिर करता हूं । तू भोगमय जीवन और अज्ञानके पास न जा और जीव्र न मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ यर्ष तक जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड । में तेरी आयु बढाता हूं ॥ २ ॥

वायुसे देशाण, सूर्यसे नेत्र तुसे देता ह। तेरे अन्वर मन स्थिर रहे। तेरे सब अवयर्वीकी पुष्टि होवे और तेरी जिह्नासे उत्तम वस्तूत्व होवे।। ३।।

जिसप्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको योडी थोडी वायु देकर प्रदीप्त करते हैं, ठीक उसप्रकार तेरे खन्दर स्थित बोडेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं। मृत्युको हम नमस्कार करते हैं।। ४॥ प्रयास करनेपर मनुष्य " ध- धर्वा " पन सकता है। इस अथवीं का वेद है वह अथवें वेद कहलाता है। इरएक मनुष्य योगी नहीं होता, इसलिये हरएक के कामका भी अथवें वेद नहीं है। परंतु इतर तीन चेद " सहोध-सर्कमें— सदुपासना " रूप होने से मब लेगों के लिये ही हैं। इसलिये वेदकें। " ज्यी विद्या " कहते हैं। चतुर्थ " अथवें वेद " किंवा " जदावेद " विशिष्ट अवस्था में पहुंचने का प्रयास करने वाले विशेष पुरुषों के लिये होने से चनकी " ज्यी" में नहीं गिनते। सात्पर्य इस हिंदी देखनेपर भी ' अथवीं" की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार ''क- थर्चा '' अर्थात् निश्वल वननेके पश्चात् सिर और हृदयको भीना चाहिये। सीनेका तार्विय एक करना अथवा एक है। कार्यमें लगाना है। सिर विचारका कार्य करता है और हृदय भिक्ति तहांन होता है। सिरके तर्क जब चलते हैं, तब वहां हृदय की भिक्त नहीं रहती; तथा जब हृदय भिक्ति वहां हो जाता है तब वहां तर्क बंद हो जाता है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भिक्त घढने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक हैं। इसिलये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयको सी दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क भिक्त के साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक स्वेगा नहीं, तथा मिक्त करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका लाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र हैं और हृदयकी भिक्तमें बढा सल है। इसिलये दोनोंक एकत्रित होनेसे बढाहो लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंकी इस मंत्रसे घडाही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिये की जिससे पढनेवालोंके सिरकी विचार शक्ति यह छीर साथ साथ हदयकी भक्ति भी यह । जिल्ल शिक्षात्रणालीसे केवळ तर्कना-शिक्त वहती है, अथवा केवल मिनत बहती है वह बही घातक शिक्षा है।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलाने का जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह किसी अन्य प्रंथोंमें नहीं है। किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही िद्ध होती है। उपासना की सिद्धि इसीसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देश सकते हैं।

पहिली अवस्या " भ-धर्या " बनना है, तरपश्चात् सिर ऑर हृदयको सांकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्ग हे चलने लगेंगे तब बढ़ी प्रगति होती है। इतनी योग्यता आनेके लिये बढे इड अभ्यास की आवर्यकता है। इसके पद्मात् प्राणको सिरके अंदर पांत मिलिप्कके परे प्रेरित करना है। सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम भागमें बद्धालोक हैं। इस बद्धालोकमें प्राणके साथ आता जाता है। यह योगसे साध्य अतिम उच्च-तम अवस्था है। यहां प्राण कैंटा जाता है ? ऐसा प्रश्न यहां पूछा जा सकता है। गुदाके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण पृष्ट-वंशके यांचमेंसे कपर चढने लगता है। मुलाधर, खाधिष्टान आदि आठ चक इसी पृष्टवंश किंवा मेठदण्डके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, जैसा जैंडा अभ्यास होता है वैसा वैसा प्राण ऊपर चढता है और अंतमें बह्मलोकमें किंवा शिरमें परंत मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुंचता है। यहां जाकर उस उपावक को बहा स्वरूपका साक्षात् होता है। तात्पर्व जो सबका प्रेरक बहा है वह यहां पहुंचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व परचीस मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसके। जाननेका यह मार्ग है। धिरकी तर्कशिक परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जयतक तर्क चलते रहते हैं, तयतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता । परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव होता है। इस अनुष्टानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है।

### (९) अथर्वाका स्थिर।

इस २० वें भंत्रमें अयर्वाके । सिरदी दोष्यता कही है। सियराचित योगीका नाम "अन्यर्वा" है। इस योगीका भिर देवोंका सुरक्षित सण्डार है। अर्थात् देवोंका जो देवपन है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है। शरीरमें ये सब इन्द्रिय ज्ञान और कर्म इंद्रियदेव हैं, तथा प्राथिवी, आप, तेज, वायु, विद्युत् सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें अन्य स्थानों में हैं, वे भी देव हैं। इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता है, मानो सब देवताओं की मुख्य सभा सिरमें होती है। सब देव अपना सत्त सिरमें रख देते हैं। सब देवोंक सत्त्वांशसे यह सिर बना है और सिरका यह मिस्तिष्कका भाग बढ़ा ही सुरक्षित है। इसकी सुरक्षितता "प्राण, अब और मन" के कारण होती है। स्थान प्राणायामसे, सारिवक अचके सेवनसे और मनकी शांतिसे देवोंका उक्त खजाना सुरक्षित रहता है। प्राणायामसे सब

दोव जल जाते हैं, सारिवक अभसे शुद्ध परमाणुओंका संचय होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है। अर्थात् प्राणा-याम न करनेसे मस्तकमें दोष-बीज जैसे के वैसे ही रहते हैं, बुरा अभ सेवन करनेसे रोग-बिज बढते हैं और मनकी अर्शाति से पागलपन बढ जाता है। इस कारण देवाँका खजाना नष्ट-श्रष्ट हो जाता है।

इस मंत्रमें योगीके सिरकी योग्यता वताई है और आरोग्यकी कूंजी प्रकट की है। (१) विधिपूर्वक प्राणायाम, (२) छुद्ध सिलक अनका सेवन और (३) मनकी परिश्चद शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं। योगसाधनकी सिद्धताके लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये सदा सर्वदा इनकी आवश्यकता है।

अपना सिर देवोंका कोश बनाने के लिये हरएकको प्रयस्त करना चाहिये। अन्यथा वह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कष्टोंको कोई सोमाही नहीं रहेगी। राक्षस सदा हमला करने के लिये तत्पर रहते हैं, उनका वल भी यहा होता है। इसलिये सदा तत्परताके साथ दक्षता धारण करके ख-संरक्षण करना चाहिये। तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी देवी भावनाकी स्थिति होने के पश्चात् जो अनुभव होता है, वह अगले मंत्रमें लिखा है।

## (१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार "देनी संपत्ति" की सुरक्षा की जाता है, तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है। "स्वर, नीचे, तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है" ऐसा अनुभव आता है। इसके विना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें वसनेके कारण (पुरि+वस; पुर्+उस = पुरुष:) आत्माकी पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसा बाहिर है वैसा इस शरीरमें भी है। इसिल्ये बाहिर हूँ उनेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बड़ा सुगम है। गोपथ बाह्मणमें "अथवी" शब्दकी व्युत्पत्ति इसी हिष्टेसे निम्न प्रकार की है-

'मय मर्वाक् एनं एतासु भप्सु भन्तिच्छ इति॥'(गो.१।४) ( भद इश्वरही इसको तं इस जलमें हुंढ । ) तात्पर्य बाहिर ४ ( भ. सु. मा. को० १०) हुंढनेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगा, अंदर हुंढनेसे ही प्राप्त होगा। यहां अथर्वेदेका कार्य बताया है——

# अथ+(अ) वी(क्) = अथवी।

अपने अंदर आत्माको हुंढनेकी विद्या जिसने बता दी है, वहीं अधवेंदेद है। सब अधवेंदेद की यही विद्या है। अधवेंदेद अन्य वेदोंसे पृथक और वह वेदत्रयीसे वाहिर क्यों है, इसका पता यहां लग सकता है। संपूर्ण जनता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इस्लिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है।

जो जहां रहता है, उसको वहां देखना चाहिये। चूंकी यह भारमा पुरिमें रहता है, इसिल्ये इसको पुरिमें ही हूंढना चाहिये। इस शारीरको पुरि कहते हैं, क्योंकि यह सम धातुओंसे तथा अन्यान्य उपयोगी शक्तियोंसे परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो बसता है, उसको पुरुष कहते हैं। पुरुष किंवा पूरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एक ही है।

आगे मंत्र ३१ में इस पुरिका वर्णन आजायगा। पाठक वहां ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्रह्मपुरी, ब्रह्मनगरी, अमर्रावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिको यथावत जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने यताया है। ब्रह्मनगर्रीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभावका अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्माम, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओं में पूर्णतया व्यापक है। वह किसी स्थानपर नहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासक शे यहां होता है। ''अपने कापको आत्मामें और सात्माको अपनेम वह देखने लगता है।'' (ईश उ० ६) जो इस प्रकार देखता है, उसको शोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता।

इस मंत्रमें "सह " शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है।
(poured out, connected, abundant, ornamented) फैला हुआ, संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये
"सह" शब्दके यहां अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल झरनेसे
बहता हुआ चारों खोर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला
है, आत्माको सबका मूल "स्रोत" कहते ही हैं। स्रोतसे जलका
निकलना खोर फैलना होता है। इस्टिये यह अर्थ वहां है।

```
शिवे ते स्तां चार्वाष्ट्रियवी असंतापे अभिश्रियौं।
शं ते सूर्ये आ तंपतु शं वातों वातु ते हदे।
श्चिया अभि रंक्षनतु त्वापी द्विच्याः पर्यस्वतीः
                                                                 11 88 11
श्चिवास्ते सुन्त्वोर्षघय उत् त्वांहार्पुमधरस्या उत्तरां पृथिवीम्भि ।
तर्त्र स्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचनद्रमसावभा
                                                                 11 88 11
यत् ते वासंः परिषानं यां नीवि ईणुप त्वम् ।
श्चिवं तें तुन्वेष्ट्रं तत् कंण्मः संस्प्रींद्रंस्णमन्तु ते
                                                                 11 98 11
यत क्षरेण मुर्चियंता सुतेजसा वप्ता वर्षसि केशरमश्रु ।
शुमं शुखं मा न आयुः प्र मीषीः
                                                                 11 20 11
शिवौ ते स्तां बीहियनावंदलासावंदौमधौ।
एतौ यक्ष्मं वि विधिते एतौ मुंखता अहंसः
                                                                 11 86 11
```

अर्थ-( धाषापृधिद्धः ते असन्तापे ) थौ और पृथ्वी लोक तरे किये सन्ताप न करनेवाले, (शिवे अभिश्रियो ) ग्रुभ और श्रीसे युक्त (स्तां ) हो। (सूर्यः ते शं आत्यतु ) सूर्य तेरे तिये मुख देता हुना प्रकाशित होवे। (ते हुदे वातः शं वातु ) वेरे हृदयके लिये वायु मुखदायी होकर यहे। (दिव्याः प्रयस्वतीः आयः ) नाकाशके मेघमंडलसे प्राप्त होनेवाले और पृथ्वीपर वहनेवाले जलप्रवाह (त्या शिवाः अभिरक्षन्तु ) तेरे लिये शानित देते हुए वहते रहें॥ १४॥

(ते भोषधयः शिवाः सन्तु) तेरे लिये जीपधियां श्रम गुणयुक्त हों। (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) नीचला मृतिसे अपरकी अंधी मृतियर (त्वा अभि उत् आहार्षे) तुले मैंने लाया है। (तत्र सूर्याचनद्रमली उभी मादित्यी त्वा रक्षतां) वह सूर्य जीर चन्द्र ये दोनों लादित्य तेरं। रक्षा हरें॥ १५॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा बोडनेका वस है, (यो त्वं नीविं कृणुपे) जिस वसको द् कमरपर वांघता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृण्यः) वह तेरे शरीरके छिंच सुस्रदायक बनाते हैं। वह वस (ते संस्पर्शे अद्दूरणं अस्तु) तेरे स्पर्शके क्रिये खुरदरा न होवे अर्थात् सदु होवे॥ १६॥

( वसा मर्चयता स्रुतेजसा श्रुरेण ) त् नापित स्वच्छठा करनेवाके ठेज धारवाडे छुरासे (यत् केशहमश्रु वपिस) जो पार्ली श्रीर मूंडोंका मुंडन करता है र ससे (श्रुश्रं मूर्ज़) सुंदर मुख वना श्रीर (नः आयुः मा प्रमोपीः) हमारी आयुक्त नाश न कर १ १७॥

( ब्रीहियची ते शिवी ) चारल बीर जी तेरे लियं कल्याणकारी भीर ( अ-यलसी अदी-मधी स्ता ) कफ न करनेवाल पीर खानेके किये सुख दायक हों। ( एती यहमं त्रि चाधेने ) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, भीर ( एती अंह्सः मुश्रुतः ) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं॥ १८॥

भावार्थ— युलोक, बन्तिरक्षलोक, मुलोक्सें रहनेवाहे सर पदार्थ सर्थात् सूर्य, वायु, वल बादि सब तेरे किये सुख देनेवाले हों॥ १४॥

कीपिषयां तुसे जपने शुमगुर्णोसे सुम्त दं। इसको मृत्युकी दीन भवस्थासे नीरोगी रूघ अवस्थामें भैने काया है। यही मूर्यचन्द्रादि तेरी रक्षा करें। जो तेरा ओडने सीर पदननेका वस्त्र है वह तेरे लिये मृदु सुखकारक स्पर्श करनेवाला हो॥ १५-१९॥

टत्तम तेत होसी तो नापित इजामत बमाता है उपमें मुश्की सुंदरता बढ़ती है। यह नापित किसीकी भायुका नाश ग करे ॥ १०॥

| यदुवनासि यत् पिवंसि धान्यं कृष्याः पर्यः ।                         |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| यदाद्येश यदंनाद्यं सर्वे ते अन्नमिष्टं कंणोिंस                     | 11 29 11 |
| अह्यं च त्वा रात्रंये चोमास्यां परि दससि ।                         |          |
| <u>अ</u> रायें≄यो जि <u>घ</u> त्सुरुयं हुमं मे परि रक्षत           | 112011   |
| जुतं तेऽयुर्वे हायुनान् हे युगे त्रीणि चत्वारि कुण्मः।             |          |
| <u>इन्द्र</u> ामी विश्वे देवास्तेऽतुं मन्यन <u>्ता</u> महंणीयमानाः | ॥ २१ ॥   |
| शुरदे त्वा हेमुन्तार्थं वसुन्तार्यं श्रीष्माय परि दससि ।           |          |
| <u>वृषीिण तुभ्यं स्योनानि</u> येषु वर्षन <u>त</u> ु ओर्षधीः        | ॥ २२ ॥   |
| मृत्युरीके द्विपदा मृत्युरीके चतुंष्पदास्।                         |          |
| तस्मात् त्वां मृत्योगींपंतेरुद्धरामि स मा विभेः                    | ॥ २३ ॥   |

अर्थ— (यत् कृष्याः घान्यं अश्वासि ) जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाका घान्य त् काता है बीर (यत् पयः पियसि ) जो वृष्व त् पीता है, (यत् आद्यं यद् अनाद्यं ) जो खाने चोग्य बीर जो खाने बयोग्य है (ते तत् सर्वे अविषं कृषोमि ) तेरं किये वह सब विषरहित करना हूं ॥ १९॥

( स्वा अहे च रात्रये च उभाभ्यां परिवृद्धासि ) तुझे मे दिन घौर रात्री इन दोनों समयेंके किये साँप देता हूं। (मे इमं ) मेरे इस मनुष्यकी ( अराथेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत ) घदानी भूखोंसे रक्षा कर ॥ र॰ ॥

(ते दातं हायनान्) तेरी सौ वर्षकी क्षायु जिसमें (द्वे युगे) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा (त्रीणि) सर्दी गर्मी और वृष्टी ये तीन कार कीर (चत्वारि) दाल्य, तारूप्य, मध्यम कीर वृद्ध ये चार कवस्थाएं हैं, इस प्रकारकी बायुको (अ-युनं कृपमः) कहूर कथता अखंडित करते हैं। (इन्द्राशी विश्वेदेवाः अहणीयमानाः) इन्द्र, क्षिम और सब देव विनासंकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्तां) तेरी कायुका कनुमोदन करें ॥ २१॥

(शारदे हैमन्ताय वसन्ताय श्रीबमाय ) शारत, हेमन्त, वसन्त, श्रीष्म इन ऋतुं बोंके किये (त्वा परि द्वासि )
तुसे हम सींप देते हैं,। (येषु ओषधी: वर्धन्ते ) जिस ऋतुमें धौरिधियां बढती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि )
वृष्टिका ऋतुमी तुम्हारे किये सुक्षकारी हो॥ २२॥

( मृत्युः द्विपदां ईशे ) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, ( मृत्युः चतुष्पदां ईशे ) मृत्यु चार पाववाडोंपर विकार घडाता है। ( तस्मात् गोपतेः मृत्योः ) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे ( त्वां उद्भरामि ) तुझे कार उठाता है। ( सः मा विभेः ) वह त् धव मृत्युसे मठ दर ॥ २३॥

भावार्थ- चावल, जी खादि धान्य तेरे विये सुखदायी, खानेके किये स्वादुः कफ बादि दीप न उत्पन्न करनेवाला नीरोगता बढानेवाला कीर पापत्रुत्ति हुटानेवाला हो ॥ १८ ॥

जो कृषिका भान्य भौर गौका दृष्ट खाया पीया जाता है वह सब विपरहित हो ॥ १९ ॥

दिन भौर रात्रीके समय शत्रुणोंसे तेरी रक्षा हो ॥ २०॥

सी वर्षकी दीर्घ नायु तुझे प्राप्त हो और इस शायुमें दोनों संधिकाल, सदीं गर्भी और वृष्टीके तीनों समय, सुसकारक हों । वेरी मायुकी बाल्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीड़े यथाकप्र तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हमन्त, शिशिर और वर्षा ये सब ऋतु तुसे सुलवाधी हों। वृष्टिसे जो वनस्पतियां उत्पन्न होनी हैं वह तेरे किये सुख देवें ॥ २२ ॥

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणियोंपर मृत्यु मधिकार चकाता है, उस मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाळा है, अब तू मत डर ॥ २३ ॥ सार्य छोएवर अन्य कार्य नहीं करते। इन नौ द्वारों के विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार नहीं है— ''जो बहामें अर्पण कर आसंकितिवरिहत कर्म करता हैं, उसकी वैसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको पानी: नहीं लगता। अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे और इंदियोंसे भी आसंकित छोडकर आत्मशृद्धिक लिये कर्म किया करते हैं। जो योगयुक्त हो गया, यह कर्मफल छोडकर अंतकी पूर्ण शांति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह वासनासे फलके विषयमें आसकत होकर बद्ध हो जाता है। सब कर्मोंका मनसे संन्यास कर, लितिदिय देहवान पुरुष नौ द्वारोंके इस देहस्यी नगरमें न कुछ करता और न कराता हुआ आनंदसे रहता है। (गीता पात १००-६३)' अर्थात सब कुछ करता हुआ न कर-नेवालके समान शांत रहता है। यह श्रेष्ठ सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रयत्नसे प्राप्त हो सकती है।

नी द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस महाप्रीमें आठ चक हैं। (१)मूलाधार चक-गुदाके पास पृष्ठवंशसमाप्तिके स्थान में है, यही इस नगरीका मूल आधार है। (२) स्वाधिष्ठान चक--- उसके ऊपर है। (३) मणिपुरक चक-- नाभिस्थानमें है। (४) जनाहत चक्र-हृदय-स्थानमें है। (५) विद्युद्धि चंक्र-कंडस्थानमें है। (६) ललना चक----जिह्नामूलमें है। (७) जाज्ञा-चक-दोनों भौहोंके योचमें है। (८)सहस्रार चक्र- महितब्क्र-में है। इसके अतिरिक्त और भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य है। इनमें । एक एक चकका महस्व योगसाधनके मार्गमें छार्यंत है, क्योंकि प्रध्येक चक्रमें प्राण पहुंचनेसे यहांसे अद्भुत शक्तिका भाविष्कार होता है। इन आठ चक्रींके कारण यह नगरी वही गिषिशाली हुई है। जैसे फीलेपर शत्रु निवारण के छिये शसाझ रहते हैं, वैसे ही इस नगरीके धरक्षणके छिये इन बाठ चक्रोम संपूर्ण शक्तियां शलाखीं वमेत रखी हैं। इन चक्रों के द्वारा ही हमारा आरोग्य है और बुद्धि, सन. इंद्रियां और शरीरकी सब शिक्त है। जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके बाठ वेंद्र अपने आधीन कर लेता है, उसको शारी-रिक भारोग्य, दीर्घ आयुष्य, सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, इंदियों की स्वाधीनता, यनकी शांति, बुद्धिकी धनता और आदिक कल यहन प्राप्त होते हैं।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें " बास्त्रस्वत् यक्ष " रहता है, इस यक्षको महाज्ञानीही जानते हैं। यही यक्ष केन चपिनपद में है और देवी भागवत की क्यामें भी है। यह यहाई। सबना प्रेरक है, यह " आरमवान् बक्क " है। यह सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता है। यहां छन्य देवोंका छियेव हैं; शारीरमें जो देवोंके अंग्र हैं, उन सब देवोंकी नियंत्रणा करनेवाला यही आत्मदेव है। यही आत्मराम है। इस " राम " की यह दिव्य नगरी " हायोध्या " नामसे सुप्रसिद्ध है।

इस नगरीमें तेजोमय खर्ग है। खर्गधाम यहाँ हैं। इस पुरीमें ही खर्ग है, जो इसकी देखना जाहते हैं यहां है। इस पुरीमें ही खर्ग है, जो इसकी देखना जाहते हैं यहां है। देखें। धारिन भावना, राजस भावना भीर तामस भावना ये तीन इसके आरे हैं। इसके कारण इसमें तीन गतियां उत्पन्न होती हैं। इसके देखनेसे इसकी सद्भुत रचनाका पता लग सकता है। इन तीनों गतियों को बांत करके त्रिग्रुणोंके परे जानेसे उस "मारम-सान् यक्ष" का दर्शन होता है।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी ( ब्रह्मफ्र: पू: ) है, उसी प्रकार यही (देवानां पू: )देवोंसी नगरी भी है। जैसी यह ब्रह्मसे परिपूर्ण है वैसिंदों यह देवोंसे परिपूर्ण है। पृथिव्यादि सब देव और देवतां इसमें रहती हैं, और उनकी भाकर्षण करनेवाला यह आत्मदेव इसमें अधिग्राता रहता है। यह आत्मवान यक्ष 'आत्मा' शब्दके प्रक्षिंग होनेपर न प्रकृप है, ''देवी'' शब्दके स्नीलिंग होनेपर न स्ति है, और '' यक्षं '' शब्द नपुंसक्तिंग होनेसे न वह नपुंसक्तिंग होनेसे न वह नपुंसक्तिंग होनेसे न वह नपुंसक्तिंग होनेसे हैं। यही दर्शनीय है। उक्त ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन केसा, किया जाता है, यह बात श्रास्ते मंत्रमें कही है—

### (१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश।

यह महापुरी तेजस्वी है और (हरिणी) दुःखोंका हरण करनेवाली है। इसकी प्राप्त करनेवे तथा पूर्णताचे वशी भूत करनेवे सबही दुःख दूर हो जाते हैं। इसी लिये इसकी "पुरी" कहते हें क्योंकि इसमें पूर्णता है। जो पूर्ण होती है वही "पुरी" कहलातों है। पूर्ण होताही यशस्वी बनना है। जो परिपूर्ण बनता है वही यशस्वी होता है। अपूर्णताके साथ यशका संबंध होता है।

जो तेजस्वी, दुःसद्दारक, पूर्ण और यशस्वी होता है बह कभी पराजित नहीं होता, अर्थात सदा विजयी होता है। ''(१) तेज, (२) निरोषवा, (३) पूर्णवा, (४) यस और (५) विजय " ये पांच गुण एक दूसरेके साम मिले जुले रहते हैं (१) आज, (२) हरण, (३) पुरी, (४) यश, (५) सपराजित ये मंत्रके पांच शान्य उक्त पांच गुणोंके सूचक हैं। पाठक इन शावरोंको स्मरण रखें और उक्त पांच गुणोंको अपनेमें स्मर करने और बढानेका यत्न करें। जहां ये पांच गुण होंगे, वहां (हिरण्य) धन रहेगा इसमें कोई संदेहही नहीं है। मन्यता जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पांच गुणोंके साथ धन्यता अवस्यही रहेगी।

उक्त पांच गुणों से युक्त, ब्रह्म-नगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है।
पाठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अंदर ब्यापक
बह बह्म हृदयाकाशमें है। जब अपना मन बाहिरके कामधंधे
छोडकर एकाप्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभा-बना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है। क्योंकि
बेदमें अन्यत्र कहा है कि "जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं वेही
परमेष्ठीको जान संकते हैं। (अथवै०१०।७।९०)" अर्थात् जो
बापने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं वेही परमेष्ठी प्रजा-बातिको जान सकते हैं।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता।

त्रिय पाठको। यहांतक आपका मार्ग है। आप कहांतक चले बाये हैं और आपके स्थानसे यह अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार की जिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुंचते ही राम-राजाका दरीन नहीं होगा, क्योंकि राजधानीमें जाते ही महा-राबाकी मुलाकात नहीं है। सकती । वहां रहकर तथा वहां के स्थानिक अधिकारी सुद्ध श्रद्धा आदिकाँकी प्रसन्धता संपादन करके महाराजाके दरबारमें पहुंचना होता है। इसालिये आशा है कि आप अरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहां जलदी पहुंचेंगे। भाप के साथी ये ईच्यों देव आदि हैं, ये आपको जलदी चलने नहीं देते; प्रतिक्षण इनके कारण आपकी शाकि कीण हो रही है.इसका दिचार की जिये। और सब झंझाटों को दूर कर एकही बर्ग्यसे अयोध्याजीके मार्गका माक्रमण कीजिये। फिर भापको क्सी "क्क्षां दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार इंद्रने किया था। आपको मार्गमें 'हैमवर्ता उमादेवी' दिखाई देगी। उपको मिलकर आप आगे वह जाईया वह देवी आपको ठीक मार्ग बता देशी। इस प्रकार आप मिनतकी शांत रेशिनोमें सुविचारी के साथ मार्ग बाकमण कीजिय, तो बडा दरका मार्ग भी भावके लिये छोटा हो सकता है। आबा है कि आव ऐसाही करेंगे और फिर भूलंकर भटकेंगे नहीं।

# (१५) केनसूक्त और केनोपनिषद्।

जैसा यह केनस्कत अधवंत्रेदमें है वैशाही उपनिषदों में केनो-पनिषद् है। दोनोंका प्रारंभ-किन' इस पदसे ही हुआ है। यही 'केन' पद बडा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ 'किससे' ऐसा होता है। सप तत्त्वज्ञानोंका उगम इसी पदसे होता है। यह जो संसार दीखता है वह (केन) किसने बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किसने इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको -जो बोध हो रहा है वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार इस ''केन'' पान्दमें हैं।

मतुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता है, छोटसे छोटा बालक भी जब आर्थ्यमें किसीकी छोर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, वया करता है, कहांसे आया, कहां जायगा ऐसे धनेकिषध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है। उत्तरमें समाधान हुआ तो ही वह चुप रहता है। नहीं तो फिर प्रश्न पूछवा ही रहता है। इसनी विलक्षण जिज्ञासा मानवके मनमें स्वभावतया होती है।

परंतु जब मनुष्य बडा होता है, तब संसारकी चिन्तामें फेसकर इस जिज्ञासाको खो बैठता है और फिर यह ( केन ) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है । जब यह प्रश्न करना भूल जाता है । जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसको ज्ञान प्राप्त होता भी बंद होता है। क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रही खोढी हो सकता है।

इस विश्वमं करां मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लीग 'मैं कहांसे आया, क्यों यहां आया हूं, किघर मुद्रेत जाना है' इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, यहा प्रश्न इस 'केन ' पदसे यहां किये गये हैं। साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, स्रोता है; फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आखर्यकारक है कि कोई मननशील मनुष्यके मनमें इस संबंधके प्रश्न आधेविना नहीं रह सकते । परंतु कितन मनुष्य इसका विचार करते हैं। मनन करनेवाला ही कनुष्य कहलायेगा । जो मनुष्य मनन नहीं करता उसको मनुष्य कहना असंमव है । आहः इस देवेंदि शस्त मुझे वर्तित हरें। "अर्थाव देवेंदि कस्त तेरे उत्पर न गिरे। यह सदस्या तय चनती है जब मनुष्य ज्ञानक। कृष्य पहनता है। ज्ञानका कृष्य पहिने हुए मनुष्यको सृत्युके पात्र योघ नहीं सकते, दुर्गित सर्वे पास नहीं जासकती भीर देवेंदि शस्त सम्बन्धे काट नहीं सकते। इतना सामध्ये इनमें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त कृष्णा चाहिये। इसी ज्ञानके चलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युकोभी जादेश देनेसे समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । ( मं॰ ५ ) देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु । पारयामि त्वा मृत्योरपीपरम् । आराङ्ग्नि कव्यादं निरुद्दम् ॥ ( मं॰ ९ )

यचे नियानं रजसं सृत्यो अनवधर्णम् । पथ इमं तस्माद्गसन्तो ब्रह्मास्मै वर्म स्ण्मस्मि॥ ( मं॰ १० )

वैवस्वतेन प्रदितान्यमदूनांश्चरतोऽपसेघामि सर्वान् । (मं. ११) तस्मारवां सत्योगीपतेरुद्धरामि स्व मा विभेः॥ (मं. २१)

'हे मृत्यो ! धव त् इस पुरुषका वध न हर । देवेंकि शक्षोंसे इसका वध न हो । में इस झानसे इसको रज तमल्पी मृत्युसे पार करता हूं । प्रेवदाहक अग्निसे भी इसको दूर रखता हूं । हे मृत्यो ! लो तेरा रज और तमगुक्त मार्ग है जीर जो अजेय है, उस मार्गसे इम इसका यचाव करते हैं । क्योंकि इमने झानल्पी क्वच इसके लिये बनाया है । इसी झानसे इम सब यमद्वोंको भी दूर हटा सकते हैं । मृत्युसे इम इसको कपर उठावे हैं, अब दरनेका कोई कारण नहीं हैं।

मह ज्ञानस्पी कवनकी महिमा है। ज्ञानी मनुष्य मृत्युकी भी कह सकता है कि '' हां, इस समय मरनेके किये फुरसत महीं है, जब समय मिलेगा, तय देखा जायगा।" ज्ञानीको मृत्युके पात्र यांच नहीं सकते। देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते। मार्गर्मे मृत्युके नयसे रक्षा करनेवाला एकमान्न ज्ञान ही है। यमद्वोंका मय दूर करनेवाला ग्रुद्ध ज्ञान ही है। दुस प्रकार यह ज्ञानका ही चमत्कार है।

जहां जहां वेदमंत्रोमें मृत्युका भय इटानेकी बात कही है, यहां इस जानसेही मृत्युभय दूर होवा है ऐसा समझना चाहिये। मृत्युका भय दूर करनेवाला ज्ञान बहुत विस्तृत है। बायुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है। इसका सारांबारूवसे वर्णेन वेदसंत्रीमें स्वामस्थानवर है। इस सुन्दमें भी घोडा थोडा वह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्ठाः ॥ ( मं० १ ) ''रज मर्थात् भोगजीवन सीर तम सर्थात् ज्ञानहीन

जीवन प्रन हो धीन जीवनोंको न प्राप्त हो। इनसे दूर रहनेसे तू सरेगा नंधी। "यह मंत्र जीवनीय विचाका एक प्रधान मंत्र है। रजोगुणी जीवन कौर तमोगुणी जीवन कायुष्यका नाम करता है। वैसा जीवन नहीं व्यतीव करना चाहिये, जिससे सत्युसे बचना संभव होगा। रजो और तमोगुणी

जीवनका सक्षण और फळ भगवद्गीतामें कहा है— कट्नम्ललवणात्युष्णतीद्णक्क्षिन्दाहिनः। आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः॥९॥ यातपामं गतरसं पृति पर्युपितं च यत्। उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्॥१०॥ (भ० गी० क० १७)

रजो रागात्मकं विद्य तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तिन्नवभाति कौन्तेय कर्मसङ्ग्रेन देविनम् 11 0 11 तमस्त्वइग्नजं विद्धि मोहनं सबदेहिनाम् । प्रमादालस्यनिद्वाभिस्तिश्चित्राति भारत शानमानृत्य तु तमः प्रमादे संजयन्यत 11 9 अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोइ एव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे क्रुक्नन्दन e 22 | रजिस प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते । तथा प्रलीनस्तमसि मृहये।निषु जायते 11 24 11 रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फटम् ॥ १६॥ सत्त्रात्संजायते द्यानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोही तमसो भवतोऽद्यारमेव च ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्या मध्ये तिष्ठनित राजसाः। जघन्यगुणङ्किस्था अधे। गच्छन्ति तामसाः॥१८॥

"कड्डवे, क्षटे, स्नारे, बहुत गरम, ठीसे, रूने भीर जरून पेंदा करनेवाले आहार राजस लोगोंको माते हैं भीर वे दुःख, शोक सीर रोग रुखन्न करनेवाले होते हैं। प्रहरतक पढ़ा हुआ, रसरहित, बद्द्याला, रातमरका बासी, जूठा और अपवित्र मोजन तामस लोगोंको प्रिंग होता है।" "रजीगुण रागरूप दोनेसे तृष्णा धौर धासिका सूळ है। वह देदधारिको कर्मपागमें बांधता है। वमोगुण अज्ञान-मूलक है। वह सब देटचारियोंको मोहमें चालता है धौर देशिको अभावधानी, धन्तरूप धौर निद्दार्थ पागमें बांधता है। तम ज्ञानको उककर प्रमाद कराता है। जब धमोगुणकी बृद्धि होती है तब भज्ञान, मन्द्रता, धसावधानी और सोह पैदा होते हैं। रजोगुणमें मुख्य होनेसे वेदधारी कर्मसंगियों। बन्म केता है और तंमोगुणमें मरनेसे मूख्योनिमें पैदा होता है। रजोगुणका फल दु:ख और तमोगुणका फल धज्ञान है। सस्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोस बीर तमोगुणसे बसावधानी, मोह बीर अज्ञान स्थव होता है। साखिक मनुष्य उंचे चढते हैं, राजसिक धीचमें रहते हैं बीर दीवगुणके कारण तमोगुणी अञ्चेगतिको पाले हैं।"

इस प्रकार रजीगुण कीर तमोगुणसे अवनित होती है, इसिक्ष्ये इस स्फर्ने कहा है कि (रजः तमः मा उपगाः) रजीगुण और तमोगुणके पास न जा। न्योंकि उनसे गिरावट निःसन्देह होगी। रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी यहते हैं और अकालमें सृन्यु भी होती है, इसिक्ष्ये रजोगुण और तमोगुणके पास न जानेके लिये जो इस स्फर्ने कहा है, वह अत्यंत महत्त्वका सपदेश है। दीघियु प्राप्त करनेके इन्छुक इस उपदेशकी और विशेष ध्यान दें। इसी सपदेशको दुहराते हुए कहा है—

न वै तत्र च्रियन्ते नो यन्त्यधमं तमः। सोऽरिष्ट न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा विभेः॥ ( मं० २४)

"जो हीन तमोगुणको नहीं अपनाते ये महते नहीं। वह हिंसित नहीं होता, निश्चयसे नहीं महता, अतः त् मत् इर।" यहां कितने वटसे कहा है देखिये। जो तमोगुणके पास नहीं जाता वह सरता नहीं; क्योंकि महनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे घेरा जाना। जो तमोगुणको अपने अंदर पहीं बढने देगा वह अंधकारसे कैसा घरा जायगा?

मन्धकारका प्रकाशवर्तुलको घेरना, प्रकाशवर्तुलका छोटा होना मृत्यु है, इस विषयमें प्रथम स्कर्में जो लिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पर्ते। एसको इस मंत्रके साथ पढनेसे ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें कासकता है। तमोगुण बढनेसे मृत्युकी संमादशा है इसीकिये शास्त्र- कारोंने कहा है कि तमोगुणसे दूर रहना चाहिये। जो बाह्य कारणोंसे मृत्यु होता है हनको भी हटाना चाहिये। वे कारण निज्ञ टिखित मंत्रोंमें गिने हैं—

अरादरातिं निर्कातिं परो ग्राहि क्रव्यादः पिशाचान्। रक्षो यत्सर्वे दुर्भृतं तत्तम इवाप इन्मसि। ( मं॰ १२)

परि त्वा पातु समानेभयोऽभिचारात्सवन्धुभ्यः । अमिक्रिर्मवामृतोऽतिजीवो मा ते हानिषुरसवः श्रिरम् ॥ ( मं॰ २६ )

ये सृत्यव एकशतं या नाष्ट्रा अतितार्याः । सुञ्चन्तु तस्मारवां देवा अग्नेवेश्वानरादाधि॥ ( मं० २७ )

इन छोकोंसें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका ऋम्-पूर्वक विवरण देखिये—

१ अराति= जो ( राति ) परोपकार नहीं करता, स्वाधीं जीवन ज्यतीत करता है, असको अराति कहते हैं। कंजूस ही सराति है। जो सब भोग अपने किये भोगता है वह अराति है; इस वृत्तिसे आयु क्षीण होती है।

२ निर्ऋति=[ निर्ऋग्त के विषयमें प्रथम स्किके विवरणमें विस्तारसे किखा है ] इस दुर्गतिसे लायुष्यका क्षय होता है।

३ ब्राहि= ब्राटी सन रोगोंका नाम है जो दीर्घकालक रोगीको पकडे रखते हैं। जो शीव्र दूर नहीं होने। इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे बायु क्षीण होती है।

ध ऋव्याद् = मांसखानेवाके । ये भी रोगकृमी होते हैं जो शरीरका मांस खाते हैं और मनुष्यको कृश करते हैं । सिंह व्याझादि पशु भी ऋव्याद कहे जाते हैं । नरमांसमक्षक मनुष्य भी ऋव्याद कहे जाते हैं । हस प्रकार ऋव्याद बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे यचना चाहिये । दीर्घजीवन प्राप्त करनेवाले इनके काव्में न जांय ।

५ पिशाच= शरीरके रुधिर सौर सांसको छानेवाछे, रोगिकामी नौर पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं। हनसे भी कचना चाहिये।

६ रक्षः= रहा करनेके मिषसे पास बाते हैं बीर कपटले सर्वस्य अपहरण करते हैं। ये तो रोगकृति भी हैं बीर इमं बिभिमें वर्णमायुष्मान्छ्वशीरदः । स में राष्ट्रं चे ख्रत्रं चे पुश्रतीर्जन्न में दघत् ॥ १२ ॥
यथा वातो वनस्पतीन वृक्षान् भनक्त्योर्जसा ।
एवा सपत्नीन् में सङ्ग्धि पूर्वीन् जाताँ छ्वापरान् वर्णस्त्वाभि रक्षत् ॥ १३ ॥
यथा वार्तश्रामिन्न वृक्षान् प्यातो वनस्पतीन् ।
एवा सपत्नीन् भे प्ताहि पूर्वीन् जाताँ छ्वापरान् वर्णस्त्वाभि रक्षत् ॥ १४ ॥
यथा वार्तन् प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्य पिताः ।
एवा सपत्नांस्त्वं मम् प्र क्षिणीहि न्य पिय पूर्वीन् जाताँ छ्वापरान् वर्णस्त्वाभि रक्षत् ॥१५॥
वास्त्वं प्र च्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात् पुरायुष्य। यर्षनं पृद्युषु दिप्त्रन्ति ये चीस्य राष्ट्रदिप्तवं ॥१६
यथा स्यी आतिभाति यथां इस्तिन् तेज आहितम् ।
एवा में वर्णो मृणिः कृति भृति नि येच्छत् तेजसा मा सम्रक्षत् यर्थसा समनक्त मा ॥१७॥

यथा यर्शरचन्द्रमंस्यादित्ये चं नृचर्क्षसि । एवा में ।। १८॥

धर्थ- (इमं वरणं विंभिमें) इस वरण मणिकों में धारण करता हूं। जिससे में (आयुष्मान् रावशारदः) दीर्घायु बीर घातायु होऊंगा। (सः में राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र कीर क्षत्रियदलका तथा (पश्चन् क्षेत्रः च में द्वत्) पश्चमों तथा कोजकों मेरे लिये धारण करे॥ १२॥

<sup>(</sup>यथा वातः) जैसा वायु ( कोजसा ) वेगसे ( वृक्षान् वनस्पतीन् ) वृक्षों और वनस्पतियोंको ( सनिकत ) तोड देता है, (एसा ) उसी तरह (मे पूर्वान् जातान् ) मेरे पहिले बने हुए (टत अपरान् सपरनान् ) और दूसरे शत्रुओं हो ( मिस्मि ) तोड है । ( दर्णः स्वा क्षभिरक्षतु ) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३॥

<sup>(</sup>यथा बातः झितः च ) जैसा वायु और अप्ति मिळकर (वनस्पतीन् बृक्षान् ) दृक्षवनस्पतियोंकों (प्साः) नष्ट कर देते हैं, (एवा सपरनान् मे स्पाहि ) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश कर ०॥ १४॥

<sup>(</sup>पया वातेन प्रक्षीणा चृक्षाः ) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष (न्यर्षिताः वेरि ) गिराय हुए छेट जाते हैं, (प्रवा स्वं यम सपरनान् ) उसी तरह मेरे शत्रुओं को तू वरण मणि (न्यर्षय ) गिरा-दे । १५॥

है (वरण) वरण मणि! (ये एनं पछुषु दिप्सान्ते ) जो इसको पछुओं में घातक होते हैं तथा ( ये जस्य राष्ट्र-दिप्सवः ) जो इसके राष्ट्रविघातक शत्रु हैं, हे वरण मणि! तू (पुरा आयुपः ) आयुके क्षय होनेके पूर्व और (दिष्टात् पुरा) विधित धमयसे भी पूर्व (स्वं वान् प्रष्टिन्ध ) तू उनको छित्र भिन्न कर ॥ १६॥

<sup>(</sup>यया सूर्यः जिन्माति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यया अस्मिन् तेजः जाहितं) जैसा इसमें तेज रखा है, (एवा यरणः मणिः) इसी तरह यह वरण मणि ( मे कीर्ति भूतिं नि यच्छतु ) मुझे वीर्ति और ऐश्वर्य देवे । (मा तेजसा समुक्षतु ) मुझे तेजके साथ धंयुक्त करे, ( मा यशसा समनक्तु ) मुझे यशसे यशस्त्री बनावे ॥ १७॥

<sup>(</sup>ययाँ यदाः चन्द्रमसि नृचक्षसि आदित्ये॰) जैसा यदा चन्द्रमा और दर्शनीय आदित्यमें है, (यथा यद्यः प्रथिष्यां असिन् जातवेदिसि॰) जैसा यदा पृथिनी और जातवेद अपिमें है, (क्रन्यायां संस्तृते रथे॰) जैसा यदा क्रन्याओं में और युद्धके लिये सिद्ध हुए रथेमें है, (सोमपीये मधुपर्के॰) जैसा यदा सोमपीय और मधुपर्केमें है, (अप्तिहोत्रे वपट्कारे॰) जैसा यदा अपिहोत्र और वपद्कारमें है, (यजमाने यज्ञे॰) जैसा यदा यजमानमें है और यज्ञमें है (प्रजापता परेमेहिनि॰) जैसा यदा प्रजापति और परमेहीमें है, इसी तरहका यदा यह वरण मिण मुझे देवे और तेज और यदासे युक्त करे।। १८-२४।।

पया यश्चीः पृथिन्यां यथाऽस्मिन् जातवेदिसि । एवा मै० ॥ १९ ॥
पया यश्चीः क्न्या या व्याऽस्मिन्त्सं मृते रथे । एवा मै० ॥ २० ॥
पया यश्चीः सोमणीथे मेधुपुर्के पथ्चा यश्चीः । एवा मै० ॥ २१ ॥
पया यश्चीऽग्निहोत्रे वेषट्कारे यहा यश्चीः । एवा मै० ॥ २२ ॥
पया यश्ची यर्जमाने यथाऽस्मिन् यृज्ञ आहितम् । एवा मे० ॥ २३ ॥
पया यश्चीः श्रुजापंत्री यथाऽस्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे० ॥ २४ ॥
पथा यश्चीः श्रुजापंत्री यथाऽस्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे० ॥ २४ ॥
पथा देवेष्ट्रमृतं यथेषु सुत्यमाहितम् । एवा मे वर्णो मृणिः क्वितिं भूतिं नि यंच्छतु वर्जसा मा सम्रंक्षतु यर्शसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥

(यमा देवेषु अमृतं) जैसा देवोंमें अमृत हैं (यथा एपु सत्यं बाहितं) जैसा देव म सत्य रखा ह, एवा मे वरणो मणिः) इसी तरह मेरे लिये यह वरण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नि यच्छतु) देवे और मुझे (तेजसा समुक्षतु) तेजसे युक्त करे और (यशसा मा समनक्तु) यशसे संयुक्त करें ॥ २५॥

इस सुक्तमें शत्रुनाश और अपने यशकी अभिशृद्धिके लिये प्रार्थना है। यह सूक्त सुबीध होनेसे अभिक स्पष्टीकरण की कोई जावर्यकता नहीं है।

# (४) सर्पावेष दूर करना।

( ऋषि:- गरुत्मान् । देवता- तक्षक: । )

(१) इन्द्रेस्य प्रथमो रथो देवानामपेरो रथो वर्रणस्य तृतीय इत। अहींनामप्मा रथं स्थाणमार्दथांपित्॥१ दर्भः शोचिस्तुरूणंकमर्थस्य वारंः परुषस्य वारंः । रथंस्य वन्धंरम् ॥ २ ॥ अवं श्वेत पदा जीहे पूर्विण चार्परेण च । छुद्छुतिमेव दार्वहींनामर्सं विषं वारुग्रम् ॥ ३ ॥ अर्थुष्णे निमज्योन्मज्य पुनरत्रवीत् । छुद्छुतिमेव दार्वहींनामर्सं विषं वारुग्रम् ॥ ४ ॥

[१] अर्थ- ( इन्द्रस्य प्रथमः रथः ) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवाँका दूमरा रथ है, (वरुणस्य तृतीयः इत् ) वरुणका तीसरा है। ( अहीनां अपमा रथः ) सर्पोंका रथ नीच गतिवाला है जो (स्थाणुं आरत् अध ऋषत्) स्तंभपर चलता है और नाशको प्राप्त होतो है। १॥

(दर्भः शोचिः तरूणकं) कुशा, आग, तृणविशेष और (अश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः) अश्ववार और पुरुषवःर ये सम औषिधियां तथा (रथस्य बन्धुरम् ) रथ-बंधुर या नाभि ये सब सर्पविष दूर करनेवाला हैं ॥ २ ॥

है ( सेत ) सेत की प्ये! ( पूर्वेण अपरेण च ) पूर्व और उत्तर ( पदा अब जिह ) पदसे विषका नाश कर । इससे (विषं हमं अरसं ) भयानक विष भी नीरस हो जाय । ( उदण्छनं दारु ह्व ) भरे हुए जलमें लक्ष्डी गिरने के समान विष वह जाय ॥ ३॥

( अरंघुषः निमज्य उन्मज्य ) अलंघुर औषाधि निमज्जन भीर उन्मज्जन करके ( पुनः अववीत् ) फिर कहने लगी कि उप्र मयानक विष भी सारहीन हो जायगा जैसी जलमें लक्ष्डी होती है ॥ ४ ॥

५ ( अ. सु. भा. हां, १०)

हाजम होने घोग्य कछ देना चाहिये, प्राणायामादि दोगसाधन भी घोडा थोडा करना चाहिये, प्रोषध दौर पण्यका
सेवल भी घोग्य प्रमाणसे करना चाहिये। पुसा न किया तो
लामके स्थानपर हानी होगी। इसकिये कहा है कि लक्षि
सिलगानेके समान प्राणकी शक्ति शनैः शनैः बढानी चाहिये।
योगसाधन, दौपिधसेवन तथा क्षान्य छपायोंसे दारोग्यवर्धन
या दीर्घजीवन प्राप्त हो सकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे
यह सब करना चाहिये। शरीरमें भी यह जीवनाप्ति ही है।
हवनकी लक्षिके समान ही इसको शनैः शनैः घटाना पढता
है। यह नियम हरएक पाठकको ध्वानमें खारण करना धाददयक है। क्योंकि कन्य संपूर्ण साधन ठपस्थित होनेपर भी
इस नियमका पाठन न करनेपर लामकी खाशा छरना व्यर्थ
है। परंतु इस रीतिसे जो लोग क्ष्यना लाम सिद्य होनेके
लिये साधन करेंने, उनका निःशन्रेह महा हो सकता है,
खवः कहा है—

रुणोमि ते प्राणापानी जरां सृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति। (मं. ११)

"में तेरे प्राण खीर लवान सुरव करता हूं, हेरा हुडावा, तेरी मृत्यु गीर तेरी दीव बायुके विषयमें क्षेरा करवाण होगा वेसा प्रयंध करता हूं।" यदि तो कोई मनुष्य लवनी दीव बायु धीर कत्तम लारोग्यके किये पूर्वोक्त प्रकार चरन करेगा, तो नियमपूर्वक चक्रनेवर उसकी जाम तो कवश्य ही होगा। इस मंत्रसे यह विश्वास हरपूकके मनमें करवन्न हो सकता है। नियमपूर्वक चक्रनेवाकेकी कभी सधोगति नहीं होगी। जातवेदस् बाग्नेसे दीवंनीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्निकिखत मन्त्रमें कहा हैं—

भन्नेष्टे प्राणमसृतादायुष्मतो वन्वे जातवेदसः । यथा न रिष्या असृतः सजूरसस्तते रूणोमि तदु ते समृध्यताम् ॥ ( मं. १६ )

"तेरा प्राण षायुष्य षढानेवाळे जातवेद सिससे प्राप्त करता हूं, जिससे तू षमर होकर नहीं मरेगा, यह तेरा षमरस्व प्राप्तिका कार्य सफल होवे।" जातवेद स्विप्ति दीर्घायुकी प्राप्तिका संभव इस मंत्रीमें बताया है। स्वित्र सायु देनेवाला है, ज्ञान और घन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, ष्रमरस्व देनेवाला है। वेदमें प्रशिदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं। ष्रशिसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका विवार पाठकोंको करना चाहिये। हमारे विचारसे काप्तेयवर्म विवार सुत्रण पारव जादि पदार्थीके प्रयोगोंसे तथा महातक, केशर, चित्रक जादि बनस्पित भागोंसे मनुष्य नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है। इसके जितरिक ' शिव ' शब्दका पर्य जाटर जिस भी है जीर जिसके देहों यह भिव्न जन्म जबस्पामें रहता है उसकी नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें बंका ही नहीं है। ज्या जिन शौष्विप्रयोगोंसे जाटर जिस उत्तम फार्य करनेवाला होता है वे सब चिकिरसाके प्रयोग हसमें संमित्रित होते हैं।

#### जाठर अग्रि

जाठर जिप्त चार प्रदारका होता है। सन्द, सीहण, विषम, जीर सम वे इस जाठर जिप्तके चार सेद हैं। इसका वैद्यक प्रन्थोंमें इस प्रदार वर्णन बाता है—

मन्दस्तीष्ट्णोऽय विषमः समखेति चतुर्विघः।
कफिषचानिलाधिषयात्तत्ताम्याज्जाठरोऽनलः॥
विषमो वातजान्रोगान्तीक्ष्णः पिन्तिमित्तकान्।
करोत्यशिस्तथा मन्दो विकारान्कफसंभवान्॥
समाश्रेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते।
स्वरगपि नैव मन्दाशेर्विपमाशेस्तु देहिनः॥
कदाचित्पच्यने सम्यकदासिक न पच्यते।
तीक्ष्णाशिरिति तं विधारसमाग्निः श्रेष्ठ उच्यते॥
(मा. ति.)

"विषम जाठर लिस वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण लांस पित्त रोग बढाता है, मन्दासि कपितकार उत्पक्त करता है। समाप्ति उत्तम प्रमाणमें महाण किया हुना नव योग्य रीतिसे पपन करता है। मन्दासि, वीक्ष्णिसि नपना विषमाप्ति ये जाठर लिस ठीक नहीं। इनके कारण कभी पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाप्ति है। यह सबसे श्रेष्ठ है। " नर्थात् लारोग्य कीर दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक कोगोंको यह समाप्ति नपनेमें स्थिर करना चाहिये। इस न्याका स्थान नपने देहमें देखिये—

वामपार्श्वाभितं नामेः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् । तन्मध्ये मण्डलं सीर्यं तन्मध्येऽग्निव्यंवस्थितः ॥ जरायुमानमञ्जूनः काचकोशस्यश्यवत् ॥ (ना.) तथा-

स्यों दिवि यथा तिष्ठन् तेजोयुक्तैर्ग भहितभिः। विशोषयति सर्वाणि पर्वलानि सर्वाति च॥ तद्वच्छिरीरिणां भुक्तं ज्वलनेनाभिमाश्रितः। मयूवैः प्रच्यते क्षिप्रं नानाव्याञ्जनसंस्कृतम्॥ स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यथमात्रः प्रमाणतः। कृमिकीटपतक्षेषु बालमात्रोऽवतिष्ठते॥

( रस. प्र. )

" नामिके वाम भागमें सोमका मण्डल है, मध्यमें सूर्य मण्डक है, असके अन्दर अग्नि व्यवस्थाले रहा है। जैसा शीशेमें दीप होता है " इस अग्निकी सम रखना मनुष्यका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य करना चाहिये। इसी प्रकार- " जैसा सूर्य आकाशमें रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जरु स्थानोंको सुलाता है, उस प्रकार यह जाठर श्राप्त प्राणियोंका सक्षण किया अब अपने किरणोंसे पकाता है, स्थून देहवाछ प्राणिबोर्से यह जीके समान होता है कौर मंदे कृमियोंमें यह बाढके समान सूक्ष्म प्रमाणमें रहता है।" इसीसे सब अब पचता है, बारोग्य स्थिर रहता है और दीर्धजीवन प्राप्त होता है। जैसा सूर्यक सामने घने बादक भानेसे भीर मेघाच्छादित दिन भनेक दिवस रहनेसे सीर शक्ति न प्राप्त होन्के कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, बर्सात्से इसी कारण पाचनशक्ति क्षीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दरका जाठर अग्नि प्रद्रीप्त स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशांक कम होती है, अपचन होता है, रोग बढते हैं भीर जीवनकी मर्यादा श्लीण हो जानी है। इस प्रकार जाठर क्षत्रिके सम होने और विषम होनेसे शणियोंकी जीवन सर्यादा संबंधित है। इसी कारण ( मंत्र १६ वेमें ) श्रामको अर्थात् जाठर श्रामको (आयुष्मत्) भायुवाला भर्यात् भायु भदानेवाळा, जिसके पास सायु है, (अमृतः) समर, रोगादि कम करनेवाळा, जिसके पास रोग नीर मृत्यु नहीं दोते, (अशे: प्राणं) इस जाठर अप्रिसे प्राणशक्ति-जीवनशक्ति बढती है, इस्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं। इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाउराग्नि है ऐसा माननेसेदी हो सकती है। इसके निज्ञिकिस्तत संस्कृत नाम भी वाशीरस्य जाठराभिके विषयमें कैसे संगत इति है यह देशिये-

१ तनू-न-पात् = शशिरको न गिरानेवाछा, शशिरका पतन न होने देनेवाका,

२ पावकः = पित्रका करनेवाला,

३ हुतसुक्, इव्यसुक् = वद्य सानेवाका,

ध पाचतः = पचन करनेवाला,

आध्याद्याः, आदायादाः = पेटमें गवा नस सानेवाळा।

में जाठर शिक्षे नाम कितने साथ हैं यह भी पाठक यहां देख सकते हैं। यहांतक जाठर शिक्षे गुणोंका वर्णन वैद्यक प्रंथोंमें है। पाठक इसका यहां विश्वार करें। अब अप्रिके गुण वैद्यक्षाक्रमें क्या किसे हैं सो देखते हैं—

(अग्नितापः) वात कफस्तब्धताद्यीतकस्पष्तः। आमादायकरः रक्तिपत्तकोपनश्च॥ (राज. भा.)

" अप्तिका ताप वात, कफ, स्वन्धता, जीत और कराको दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है। आमाशय अर्थात् पेटको ठीक करता है।" यदि अप्तितापसे भी वात, कफ और जीत संबंधके रोगोंमें लाम होते हैं तो प्रतिदिन हवन करनेवाले लोग और हवनकी अप्तिसे शरीरको तपाने-वाले लोग कमसे कम हन रोगोंसे तो यच सकते हैं। हवनसे यह एक लाभ वैद्यक ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है। अब जीव्यि स्पायका विचार करते हैं—

### **औषधिप्रयोग**

दीर्घ मायु प्राप्त करनेके अनेक हपाय हैं, उनमें जीविधका सेवन भी एक ठपाय है। योग्य औषिधका सेवन योग्य रीतिसे करनेसे रोग दूर दोते हैं, नीरोगता बढ़ती है जीर दीर्घ मायु भी प्राप्त हो जाजी है। इसिलिये इस स्क्तमें कहा है –

इमां अमृतस्य रनु। हिं आरम्रस्य । (मं. १)

"हे मनुष्य! तू इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर।"
जर्धात् भीषधीका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य
रीतिसे सेवन कर। 'अमृत-श्नुष्ठि 'का अर्थ अमरस्व देनेवादा रसपान है। ऐसे रसपानका सेवन करना 'चादिये कि
जो अमरपनको बढानेवाळा हो। अमरपनका अर्थ दीर्घ
जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है।
जो औषधिरस इन गुर्णोकी चृद्धि करते हैं अनका सेवन
करना योग्य है। अतः कहा है—

तौद्धी नामांसि कृत्या चिताची नाम वा असि । अध्मप्देन ते पूदमा देदे विपृद्र्यणम् ११२४॥ अङ्गीदङ्कात्म च्यांवय हदंयं परि वर्जय । अधी विपम्य यत्तेजीऽव्याचीनं तदेतु ते ॥ २५॥ आरे अभूद्विपमरीद्विषे विपम्यागिषे । अपितिविपमद्विनिर्धात्सोमो निर्दणयीत् ॥ दंष्ट्रार्मन्वंगाद्विपमहिरमृत ॥२६॥ (१२)

### ॥ इति हितीयोऽनुवाकः ॥

लथे-( वीदी नाम घृताची नाम ) तीदी और घृताची इन नामों की ( कन्या सिन ) कन्या नांमकी एक सौपंधि है। (अध: पदेन ते विषद्पणं पदं आददे ) नीचेवाले विषनाशक भागके साथ तेरी जस में प्राप्त करता हूं।। २४ ॥

हे ओवधि तूं (संगात् संगात्) प्रत्येक सवयत्रसे (प च्यावय) विषको दूर कर, ( इद्धं परिवर्षेष ) इद्धं भी दुरा दे, ( विषय यत् तेज; ) विषकी जी चमक है, ( तत् ते सवाचीनं पत् ) वह तेरे शरीरसे नीचे की शोर दूर हो जावे ॥२५॥

( विषं कारे अभूत् ) विष दूर हुआ, ( विषं करीत् ) विष चला गया, ( विषे विषं कप्राग् कि ) विषमें विष मिल-कर पहिले जैंश विषरहित हो चुका। ( कहें: विषं क्षिप्त: निरधात् ) सर्पका विष अपि दूर करता है, ( सोम: निरणकीत् ) सोम औषि विष दूर करती है। ( दंशारं विषं क्षन्वगात् ) दंश करनेवाले सर्पको विष पहुंचा और उससे ( कहि: कपृत ) वहीं सर्प मर गया।। २६॥

यह संपूर्ण सूकत सर्पविपको दूर करनेके लिय है। इसमें कई नाम औपिध्योंके हैं, जो अच्छे वैद्योंको ही ज्ञात हो उनते हैं। यह जीने मरने का विषय है, इसलिये वैद्यविद्या न जाननेवाले कवल कोशों को देखकर न लिखेंगे, तो ही अच्छा है। देखा तो यह सूकत सरल है, परंतु वई मंत्र मंत्रशाख की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्याकिकी दृष्टिसे खुलनेवाले हैं। इस-छिये उन विषयोंके विदेशका इस सूक्तकी अधिक खोज करें, इतना ही यहां लिखा जा सकता है।

# (५) विजयप्राप्ति ।

(ऋषि:—१-२४ सिन्धुद्दीषः, २५-३५ कौशिकः, ३६-४१ ब्रह्मा, ४२--५० विह्न्यः। देवता--१-२४ आषः चद्रमाश्च, २५-३५ विष्णुक्रमः, मन्त्रोक्ताः,३६--५० मंत्रोक्ताः) (१)इन्द्रस्योज् स्थेन्द्रंस्य सह स्थेन्द्रंस्य वर्षे १ स्थेन्द्रंस्य नुम्णं स्थं। जिष्णोव योगांय ब्रह्मयोगेनी युनन्मि ॥ १॥

इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगाय धत्रयोगैवी युनिषम ॥ २ ॥

सर्थ—( इन्द्रस्य कोलः स्थ ) भाप इन्द्रका यल हो, ( इन्द्रस्य सहः स्थ ) भाप ईद्रका शत्रुपराभवश सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य सहः स्थ ) भाप इन्द्रका यल हो, (इन्द्रस्य धीर्य स्थ) भाप इन्द्रका पराक्रम हे।, (इन्द्रस्य नृत्यं स्त्र) भाप ईद्रका ऐसर्व हो, भापको (जिन्यावे योगाय) विजयप्राप्तिके कार्यमें ( ब्रह्मयोगैः चः युनित्य) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूं॥१॥ ० (सत्तर्था ) क्षात्रबलके साथ, ...०(इन्द्रयोगैः) इन्द्रशन्तियोके साथ ...० (सोमयोगैः) सोमादि श्रीपधियोके शाक्षियोके साथ...० बस्मुयोगैः) जलादि योजनाओके साथ संयुक्त करता हूं॥ २—५॥

इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगांयन्द्रयोगेवी युनिन ॥ ३ ॥ इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगांय सामयोगेवी युनिन ॥ ४ ॥ इन्द्रस्योज् । जिष्णवे योगांयाप्सुयोगेवी युनिन ॥ ५ ॥ इन्द्रस्योज् स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बहुं स्थेन्द्रस्य वीर्यप्र स्थेन्द्रस्य नुम्णं स्थं । जिष्णवे योगांय विश्वांनि मा भूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता में आप स्थ ॥ ६ ॥

(२) अप्रेमींग स्थं। अपां शुक्रमापों देवीर्वची अस्मास्रं धत्त।

प्रजापतेर्वो धाञ्चासमे छोकार्य सादये ॥ ७ ॥ इन्द्रंस्य भाग स्थं ।०।०।८। सोमंस्य भाग स्थं ।०।०।८। वर्रणस्य भाग स्थं ।०।०॥१०॥ (१३) भित्रावर्रणयोभीग स्थं।०।०।११। यमस्यं भाग स्थं।०।१२। पितृ णां भाग स्थं।०।०॥१३॥ देवस्यं सिवृतुभीग स्थं। अपां शुक्रमीपो देवीविची अस्मासं धत्त । प्रजापतेर्वो धाञ्चासे छोकार्य सादये ॥ १४॥

(३)यो व आपोऽपां भागोईऽप्स्वं पुन्तर्येजुष्यो दिव्यर्जनः। इदं तमित सुजामि तं माभ्यवंनिक्षि । तेन तमभ्यतिसृजामो योईऽस्मान्द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः। तं विषयं तं स्तृंधियानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या ॥ १५ ॥ यो व आपोऽपाम् मिर्प्स्वं पुन्त ०।०।०।१६।यो व आपोऽपां वृत्सोईऽप्स्वं पुन्त ०।०।०।१९॥

मर्थ- ( जिंग्णवे योगाय ) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपातिष्टन्तु) सब भूत आपके पास आ जांय तथा (आपः मे युक्ता स्थ ) जल सुझे समयपर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

<sup>[</sup>२](अग्नेः भागः स्थ) आप अग्निका भाग हो,है(देवीः आपः) दिव्य जले।(अस्मासु वर्षः धत्त)हमारेमें तेजको धारण करो, क्यों अप (अपा शुकं) जलेंका वीर्यही हो।(प्रजापतेः धान्ना) प्रजापिक धामसे आये (वः) आपको (अस्मै कोकाय सादये) इस के कि सिय स्थित देता हूं॥ ॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रका भाग हो, ० (से मस्य भागः ०) सोमादि अपिधयोंका भाग हो, ० (वरणस्य) वरणका०, (मिन्नावरणयोः०) सूर्य और वरणका० (यमस्य) यमका०, (पितृणां) पितरोंका०, (देवस्य सिवतुः०) सवितादवका भाग आप हैं०॥ ८-१४॥

<sup>[</sup>३]हे (आप: ) जलों ! (य: व: अपां भागः ) जो आपमें जलोंका भाग है, जो ( अप्सु अन्तर, चजुप्यः देवयजनः ) अलोंके अन्दर होता हुआ यज्ञकर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये यजनरूप है, ( इदं तं अति सजामि ) यह में उसे सीप देता हूं, ( तं मा अभि अविनिक्ष ) उसका तिरस्कार न करें । ( तेन तं अभि अति सुजामः ) उससे उनको दूर कर दते हैं । ( य अस्मान् हेष्टि यं वयं द्विप्यः ) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम देष करते हैं । ( अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या ) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृषीय ) उसका वध करें और उसका नाश करें ॥ १५॥ ... (यः अपः अपां अभिः०) जो जलोंके तरंग है०, ( अपां वृषमः ० )जो जलोंका वर्षण करनेवाला मेच है०, ( अपां दिश्यः गर्मः०) जो जलोंका सुवर्णके समान तेजस्वी भाग है०, ( अपां अश्मा पृक्षिः दिव्यः० ) जो जलोंका पृत्यर जैसा वर्षादिका दिव्य भाग है, तथा जो ( अपां अग्नयः० ) जलोंमें अग्ने जैसा उष्णताका भाग है०, उसकी सहायतासे हम द्वेषोंका नाश करते हैं ॥ १५—२९॥

गो वं आपोऽषां वृष्मोद्रेऽष्स्वंश्रन्त०।०।०।१८॥
यो वं आपोऽषां हरण्यम्भोद्रेऽष्स्वंश्रन्त०।०।०।०।०।१९॥
यो वं आपोऽषामश्रमा पृश्चिद्धिंच्योद्रेऽष्स्वंश्रन्त०।०।०।०।०।।२०॥ (१४)
ये वं आपोऽषामश्रयोऽष्ट्र्यंश्रन्तर्थेज्ञुष्या देव्यर्जनाः ।
इदं तानातं सृजामि तान्माभ्यत्रेनिक्षि ।
तैस्तमभ्यतिसृजामो योद्रेऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।
तं वंधेयं तं स्तृंषीयोनन् ब्रह्मणानेन् कर्मणानयां मेन्या ॥ २१ ॥

(४)यर्दर्शाचीनं त्रैहायणादत्तृंतं किं चीदिम । आपी मा तस्मात्सवैस्माहुरितात्पान्त्वंहंसः ॥२२॥
समुद्रं वः प्र हिंणोमि स्वां योनिमपीतन ।अरिष्टाः सर्वहायसे मा चंनः किं चनाममत्॥ २३॥
आरिप्रा आपो अपं रिप्रमुस्मत्।

प्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतींकाः प्र दुष्यम्यं प्र मंल वहनतु ॥ २४ ॥

(५)विष्णो। क्रमोंऽसि सपल्लहा पृंश्विवीसंशितोऽग्नितंजाः ।
पृश्विवीमनु विक्रेमेऽहं पृंश्विवगस्तं निर्भेजामो योदेऽस्मान्द्रेष्टि यं वृयं द्विष्मः ॥
स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥
विष्णोः क्रमोंऽसि सपल्लहान्तिरक्षसंशितो वायुत्तेजाः ।
अन्तिरिक्षमनु विक्रमेऽहमन्तिरिक्षात् तं निर्भेजामो०।० ॥ २५ ॥

<sup>[</sup>४] अर्थ- ( त्रैहायणात् अर्वाचीनं यत् किंच ) तीन वर्षोके अन्दरश्चन्दर जो कुछ ( अनृतं कचिम ) असल्म मीपण किया है, ( तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंहसः ) उस सब पायते ( आपः मा पानतु ) जल् मुक्ते बचावे ॥ २२ ॥

हे आपः ! (वः समुद्रं त्र हिणोमि) आपको में समुद्रके प्रति भजता हूं, आप (स्वां योगि अपीतन) अपने उगमस्भानको प्राप्त होओ। (सर्वहायसः अरिष्टाः) संपूर्ण आयुतन अहिंसिन होते हुए [नः किंचन मा आगमत् ] हम सबको किसी तरह रोग न हो।। २३॥

<sup>[</sup> कापः कारियाः ] जल निर्धेष है, इसालिये वह [शहमात् रिप्रं कप ] हम सबसे दोष दूर वरें । [सुवतीकाः करमत् दुरितं प्तः प्र ] उत्तम रूपवाला जल हम सबसे पाप श्रीर मल दूर करें । [ दुष्वपन्यं मलं प्र वहन्तु ] हुए स्वप्न श्रीर मल बहाकर दूर ले जावें ॥ २४ ॥

<sup>[</sup>५] तू [विष्णोः क्रमः थासि ] तूं विष्णुका भाक्षमण जैसा शाक्षमक है, तथा [सपानहा प्रथिवीसंशितः अपितिजाः ] शतुका नाश करनेवाला, पृथ्वीपर वेजस्वी और अपिके समान प्रताधी है, में [अहं पृथिवीं अनु विक्रमे ] पृथ्वीपर पराक्षम करता हूं, [तं पृथिव्याः निर्भेजामः ] हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हैं [यः अस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मः ] जी हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, [सः मा जीवीत् ] यह जीवित न रहे, [सं आणी जहातु ] उसे प्राण छोड देवे ॥ २५ ॥

तू ( अन्तरिक्षसंशिवः वायुतेजाः ) अन्तरिक्षमं तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त, ( अहं अन्तरिक्षं मनु वि क्रमे ) में अन्तरिक्षमं पराक्रम करता हूं और ( अन्तरिक्षात् तं निर्मंजामः ) अन्तरिक्षसे उसकी हटा देते हें ... ॥ २६ ॥

विष्णोः क्रमेंऽसि सपल्हा द्यासंशितः स्थेतेजाः। दिश्रमनु वि क्रमेंऽहं दिवस्तं ०।०॥ २७॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नृहा दिक्संशितो मर्नस्तेजाः। दिशोऽनु वि क्रमेंऽहं दिग्म्यस्तं०।०।२८। विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नृहा स्वासंशितो वातंतेजाः। आशा अनु वि क्रमेंऽहमाश्रीम्यस्तं ०।०॥२९॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नृह क्रक्संशितः सामंतेजाः। क्रचांऽनु वि क्रमेंऽहमूग्म्यस्तं०।०।३०॥(१५) विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नृहा युक्कसंशितो ब्रह्मतेजाः। युक्कमनु वि क्रमेंऽहं युक्कातं ०।०॥॥३१॥ विष्णोः क्रमेंऽसि सपत्नृहौषंधीसंशितः सोमंतेजाः। अषेधीरनु वि क्रमेंऽहं सपत्नृहौषंधीसंशितः सोमंतेजाः। अषेऽनु वि क्रमेंऽहमास्यस्तं०।०॥३१॥ विष्णोः क्रमोंऽसि सपत्नृहाऽप्ससंशितो वर्रणतेजाः। अपोऽनु वि क्रमेंऽहमास्यस्तं०।०॥३३॥ विष्णोः क्रमोंऽसि सपत्नृहा कृषिसंशितो वर्रणतेजाः। कृषिमनु वि क्रमेंऽहं कृष्यास्तं ०।०॥३१॥ विष्णोः क्रमोंऽसि सपत्नृहा मुषसंशितो हिप्ताः एर्रपतेजाः।

<u>श</u>्राणमनु वि केमें Sहं श्राणात् तं निभीजामो योई Sस्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥

स मा जीवित तं प्राणो जहातु ॥३५॥

<u>जितमस्माक्ष्रुः द्वित्रमस्माकंम् भ्येष्ठ</u>ां विश्वाः पृतेना अरातीः ।

इदमुद्दमां मुख्यायाणस्यामुख्याः पुत्रस्य वर्चस्ते जाः प्राणमायुनि वेष्टयामीद्रमेनमध्राश्चं पादयामि ३६

अर्थ-[थौ: संशितः स्पेतेजाः] तू झुलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, मैं [दिवं अनु वि क्रमे] युलोकमें पराक्रम करता हूं और उस युलोकसे उसे हटा देता हूं ।। २७ ॥... [दिवसंशितः मनस्तेजाः ] तू दिशाओं में तेजस्वी और मनके तेजसे ' युक्त है, मैं [दिशः ] दिशाओं में पराक्रम करता हूं और दिशाओं से उसकी हटा देता हूं ।। २८ ॥ ... [ आशासंशितः वाततेजाः ] तू उपिदशाओं में तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, स्थ उपिदशाओं में में पराक्रम करता हूं और उसकी वहां से हटा देता हूं २९ ॥ [ ऋक्संशितः सामतेजाः ] ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, में [ऋचः अनु वि क्रमे] ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हूं और ऋचाओं से उसकी हटाता हूं ॥ ३० ॥

[ यज्ञसंशितः ब्रह्मतेजाः ] तू यज्ञये तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, में यज्ञक्षेत्रमें पराक्षम करता हूं और उसकी यज्ञसे हटाता हूं ॥३१॥ । [औषधिसंशितः सोमतेजाः] तू औषधिद्वारा तेजस्वी और सोमके तेजसे युक्त है, में (ओषधीः अजुः वि क्रमे) औषधिविद्यामें पराक्षम करता हूं और औषधियोंसे उसकी हटाता हूं ॥३२॥ • [ अप्युमंशितः वरुणतेजाः ] तू जलोंसे तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त [ अप अजु वि क्रमे ] जलोंमें में पराक्षम करता हूं और जलोंसे उसकी हटाता हुं ॥३३॥ • [ कृषिसंशितः अञ्चलकाः ] तू कृषिमें तेजस्वी और अञ्चले तेजसे युक्त है, में [ कृषि अजु वि क्रमे ] कृषिमें पराक्षम करता हूं और जृष्टिसंशितः अञ्चलकाः ] तू कृषिमें तेजस्वी और अञ्चले तेजसे युक्त है, में [ कृषि अजु वि क्रमे ] कृषिमें पराक्षम करता हूं और जृष्टिसंशितः अञ्चलकाः ] तू प्राणसे तेजस्वी और युक्षके तेजसे युक्त है [ प्राणं अजु वि क्रमे ] प्राणक्षेत्रमें विक्रम करता हूं और [ प्राणात् तं निर्मजामः ] प्राणसे उसकी हटाता हूं, कि जो हमारा द्वेष करता और जिसका हम देष करते हैं, वह न जिवे, उसकी प्राण छोड देवे ॥ ३५॥

[६] [ अस्माकं जितं ] हमारा विजय है, [ अस्माकं उद्धितं ] हमारा प्रभाव है। [ विश्वाः पृतना छरातीः छम्यस्तं ] धन शत्रुसेना और वैरी परास्त हुए हैं। [ अहं इदं ] में यह [ आमुष्यायणस्य अमुष्याः पुत्रस्य ] अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्रके शत्रुके [ वर्षः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि ] वर्ष्यस्, तेज, प्राण और आयुको पूर्ण रीतिसे बांधता हूं और [ इदं एनं अधराखं पाद्यामि ] इस तरह इसको में नीचे गिराणा हूं। ३६॥

स्र्येस्यावृत्यम्नवार्वेते दाक्षणामन्वावृत्यस् । सा मे द्रविणं यच्छतु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३७ ॥ दिशो ज्योतिज्यतीर्भ्यार्वेते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता में ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥ सप्तऋषीन्भ्यार्वेते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९ ॥ ब्रह्माभ्यार्वेते । तन्मे द्रविणं यच्छतु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥ ब्रह्माभ्यार्वेते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥ ब्राह्मणाँ अभ्यार्वेते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥

ब्राह्मणा अभ्यावत । त म द्रावण यच्छन्तु त म ब्राह्मणबच्सम् ॥ ४१ ॥
(७)यं व्यं मृगयामहे तं व्ये स्तृणवामहे । व्यात्तं परमेष्ठिनो ब्रह्मणपीपदाम् तम् ॥ ४२ ॥
वैश्वानरस्य दंष्ट्रांभ्यां हेतिस्तं सर्मधाद्राम । इयं तं प्तात्वाह्नितः समिद्रेत्री सहीयसी ॥ ४३ ॥
राज्ञो वर्षणस्य वन्धोऽसि । सोईऽमुमांमुष्यायणम्मुष्याः पुत्रमत्ते प्राणे वधान ॥ ४४ ॥
य अत्रं अवस्पत आक्ष्यिति पृथ्विगमन्तं । तस्यं नस्त्वं अवस्पते संप्रयंच्छ प्रजापते ॥ ४५॥
अयो द्विच्या अंचायिष् रसेन् सर्मपृक्ष्महि । पर्यस्यानम् आर्गमं तं मा सं सृंज वर्षसा ॥ ४६॥

षर्य- [स्पंस्य षावृतं] सूर्यका छावर्तन अर्थात् [दिक्षणां धन्ववृत्तं] दिक्षण दिशामें गमन है, उंसके साथ [बजु बावरें] में धानुकूल होकर जाता हूं। [सामे दिवणं यच्छतु ] यह मुझे धन देवे। [सामे द्राह्मणवर्चसं ] वह मुझे झानतेज देवे॥३०॥ [ज्योतिष्मती: दिशाः धम्यावतें] तेजोयुक्त दिशाओं में गमन करता हूं। वे [ताः ] मुझे धन और ज्ञानतेज देवे॥३०॥ [सप्तक्ष्पीन् धम्यावतें ] सप्त क्रियोंके अनुकूल गमन करता हूं। [ते ] वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवे॥३९॥ [यहा अम्यावतें ] ज्ञानके अनुकूल में चलता हूं [तत् ] वह मुझे धन और ज्ञानका तेज देवें॥ ४०॥

<sup>[</sup> ब्राह्मणां अभ्यावते ] ब्राह्मणोंके अनुकूल में चलता हूं। [ते॰ ] व मुझ घन और झानतेज देवें ॥ ४९ ॥

<sup>[</sup>ज][यं वयं मृगयामहै] जिसे इम हूंढते हैं, [ तं वर्षः स्तृणवामहै] उसे वर्षोसे-इथियारीसे नष्ट करते हैं, और [परमोष्टिनः व्यासि ] परमेश्वर की विकराल दंष्ट्रामें [ तं ब्रह्मणा आपीपदाम ] उसे इम ज्ञानके योगसे डाळ देते हैं ॥ ४२ ॥

<sup>[</sup>वैद्यानरस्य दंष्ट्राभ्यां ] ईयरकी दाढों द्वारा वननेवाला जो [हेति: ] हथियार है, उससे [तं.श्रसि समदात् ] उसका नाश करते हैं। [तं प्सात्वा ] उसका नाश करके [हयं समित् ] यह जा समिधा इस यज्ञमें डाली जाती है, वह [देनी सहीयसी ] शत्रुको दूर करनेक लिये समर्थ है।। ४३।।

<sup>[</sup> वरुणस्य राजः थन्धः स्रसि ] वरुणराजके तू वंधनमें पढा हैं, [ सः सर्स् ] वह इस [ असुष्यायणं असुष्याः पुत्रे ] इस गोत्रेके अमुक माताके पुत्रको [ सक्षे प्राणे बधान ] अन्न और प्राणमें बांध देता हूं ॥ ४४ ॥

हें [ अवः पते ] पृथ्वी के स्वामी ! [ यत् ते अत्रं ] जो तेरा अत्र [ पृथिवीं अनु माक्षियति ] पृथ्वीपर है, है [ मजापते ] प्रजाक पालक ! [ तस्य स्वं नः संप्रयच्छ ] तुम जसको हमें प्रदान करो ॥ ४५॥

हे दिन्य [ धापः ] जलो ! [धयाचियं] याचना करता हूं, कि [ रसेन समपृक्ष्मिंडि ] हमें रससे संयुक्त करो । हे [ अप्रे ] अप्रे ! [ पथस्तान् क्षागमं ] रसेके साथ में भा रहा हूं [ तं मा वर्चसा सं सूज ] मुन्ने तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥

सं मिश्चे वर्षसा सृज् सं पृजया समार्थुषा ।

विद्युंमें अस्य देवा इन्ह्रीं विद्यात सह ऋषिभिः ॥ ४७ ॥

यदंगे अद्य मिथुना शर्षातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेमाः ।

मन्योर्मनेसः शर्व्यार्थं जार्यते या तर्या विष्य हृदंये यातुधानान् ॥४८॥

पर्रा शृणीहि तर्षसा यातुधानान् परांऽग्वे रक्षो हरसा शृणीहि ।

पराऽर्विषा मूर्यदेवां छृणीहि परांसुतृषः शोशंचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥

अपार्मस्मे वक्षं प्र हरामि चतुंभृष्टिं शीर्षभिद्यां विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्श तन्मे देवा अर्तु जानन्तु विश्वे ॥-५० ॥ (१७)

नर्थ—हे अमे ! [मा वर्चसा संस्त ] मुझे तेजसे युक्त कर, [प्रजया भायुषा सं ] प्रजा और आयुमे युक्त कर । दिनाः भस्य मे विद्याः ] देवता मेरे इस भावको जानें । [इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात् ] इन्द्र ऋषिभेंके साथ इस विद्यको जाने ।। ४७॥

हे अप्ते ! [यत् अद्य मिथुना शपातः] आज जो मिलकर गाली देते हैं, [यत् रेभाः वाचः तष्टं जनयन्तं | जो अक्तः वाणीका दोष करते हैं, [या मन्योः मनसः शरव्या जायते ] जो कोधसे मनकी हिंसा होती है, [तया यातुधानान् इदये विध्य ] उससे दुर्शेके हृद्योंका वेध कर ॥ ४८॥

[यातुषानान् तपसा परा श्र्मीहि ] दुष्टोंको अपने तापमे दूर सगा, हे अमे ! [रक्षः हरसा परा शृणीिह ] राक्षसोंको अपने बळसे दूर कर । [अर्चिया मूरदेवान् परा शृणीिह ] अपनी उवालांके मूर्खीको दूर फॅक, और [ असुनृतः शौशुषतः परा शृणीिह ] दूसरोंके प्राणीपर तृप्त होनेवालींको शोक कराते हुए दूर सगाओ ॥ ४९ ॥

[विद्वान्] में यह सब जानता हुआ, [अस्मे शीर्षभियाय ] इसका सिर तोडनेके लिये [अपां चतुर्भृष्टिं वज्रं प्र हरामि] जलोंके चारों और नाश करनेवाले वज्रकों केंकता हूं। [सः अस्य सर्वा अंगानि प्रशृणोतु ] वह इसके सब अंगोंकी काटे, [सन् मे विश्वेदेवाः अनु जानन्तु ] वह मेरा कर्म सब देव अनुकूछता के साथ जाने ॥ ५० ॥

### शत्रुके पराजयके लियें यत्न।

राश्रुका पराभव करनेके लिये (ओज) शारीरिक वल, (सहः) राश्रुके हमले सहन करनेका सामर्थ्य, (बल) सैन्य तथा अन्यान्य प्रकारके वल, (बीर्य) पराक्रम, वीर्यकी शांक्त, (तृम्णं) मानवी अनुकृत्यका सामर्थ्य, इतने साधन अवस्य हैं। पश्चात [जिष्णुयोग] विजय प्राप्त करनेकी चातुर्यमयी योजना कैसी करनी है, इसका उत्तम श्चन चाहिये, सब अन्य वल होनेपर भी समयपर 'जिप्णु-योग 'में न्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्धि नहीं हो सकती। इसीके साथ 'ब्रह्मयोग' अर्थात् श्चनसे सिद्ध होनेवाली योजना अवस्य चाहिये। इसी तरह 'क्षत्रयोग' सात्र युद्धके निवाली योजना अवस्य चाहिये। इसी तरह 'क्षत्रयोग' सात्र युद्धके निवाली योजना अवस्य चाहिये। इसी तरह 'क्षत्रयोग' राजा और राजिश्वर्य इनके साध्य योग होना चाहिये; इसके अभावमें शेष कार्योक्त केई प्रयोजन भिद्ध नहीं हो सकता। 'सीमयोग' का दूपग नाम है औषधियोग, रात्रुके साथ युद्ध छिडनेपर अपने लोग जखमी हो गये तो उनको श्री प्र आरोग्यसंपन्न करनेके लिये इस वैद्योंके औषधियोगका बडा उपयोग हो सकता है। इसी तरह स्पक्षीय लोगोंका शारीरिक बल बढानेके लिये भी इस औषधियोगकी अर्यन अवस्थता है।

' अप्युयोग ' का नाम है जलयाग । जलका तो मानवां जीवनके साथ बढा उपयोग है । , इसलिय विजयप्राप्तिके लिये जलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । जल न मिला तो पराभव होनेमें कीई देरी न लगेगी ।

६ ( भ. सु. भा. कां. १०)

संक्षेपसे प्रथमके ६ मंत्रों में विजयप्राप्तिके लिये अस्यंत आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि राधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करने के लिये करना चाहिये, जिससे शत्रु नाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन आदिनी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीर के और मनके मल हूर होते हैं। मनके मलोंस खप्तदंप होता है और शरीरके मलोंसे रोग होते हैं। जलप्रयोगसे ये सब दोष दूर होते हैं और मनुद्य निर्दोप होता है और दिजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है। जबतक शरीर और मनमें दोप होंगे, तबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकता और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यी, दिशा उपदिशा, ऋचा, यज्ञ, यश्च, कीवाधि, सीव, आप, कृषि, अल, प्राण आदि सब स्थानीसे राष्ट्र ते हटाना चाहिये और इन स्थानीकी शत्रुरहीत करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रीका है।

इतना करनेगर विजय होगा और ऐसा पवित्र वीरही शत्रुको बांधकर उसकी पांचके तले दबा सकता है, यह बात १६ वे मंत्रमें कही है।

सूर्यसे तेजस्विता, दिशाओं से विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषिओं से झन, झड़ा अर्थात् मंत्रों से सुविचार और झाहाणोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सुचना मंत्र ३७ से ४९ तकके मंत्रोंमें है।

४२-४३ इन दो मंत्रों में अपने शत्रुकी परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके न्यायके अधीन करनेकी लिखा है। सार्थ उसके नाश न करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पत्रात् उसे ईश्वरके हवाले करना। परंतु ऐसा करनेके किये अपना वल वह ना चाहिये, शत्रुका घटाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड सके। शत्रु अपना केदी होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदी मानना चाहिये। उपका नाश करना है तो परमेश्वर करे।

अपने पास वल, अल, जल, शोर्थ, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास येही वस्तुएँ कम हों, ऐसी बीजना करना चाहिये। यहांतक ४७ वें मंत्रतकके मंत्रभागसे बोध मिलता है।

गाली गलोछ अपने राज्यमें कोई किसीको न देवे। यह वाणीका अपन्यवहार शत्रुके राज्यमें चाहे होता रहें। दुर्होका विष्वंत इस तरह करना और सज्जनोंकी रक्षा करनी चाहिये। यह इस स्कका संदोपने भाशय है।

# (६) मणिवन्धन ।

( ऋषि:-वृहस्पति: । देवता-फालमाणि:, वनस्पति: ,३ आप: )

अरातीयोश्रीतृंन्यस्य दुर्हादी द्विपतः शिरंः। अपि वृद्वाम्योजीता ॥ १ ॥ वर्मे मह्यम्यं माणिः फालोज्ञातः केरिष्यति । पूर्णी मन्यन् मार्गमद्रसेन सह वर्षसा ॥ २ ॥

अर्थ- ( अरातीयोः आतृष्यस्य ) शत्रु वैरो ( दुर्हादः द्विषतः शिरः ) दुष्ट हृदयी और द्वेप करनेवालेका सिर [ भोजसा अपि सूत्र्यामि ] वेगसे में तोहता हूं ॥ न ॥

<sup>[</sup> फालात् जातः श्रयं मणिः ] फालमे बना हुआ यह मणि [ महां बमें करिष्यति ] मेरे लिये करन जैसी रक्षा करेगा। [ मन्येन रक्षेन वर्षसा सह पूणिः ] मन्यन-सामर्थ्य रस और वर्षसे युक्त होनेके कारण पूणे समर्थ यह मणि [मा भागमत्] मेरे पास आगया है।। २।।

यत् त्वी शिकः प्राऽविधीत् तक्षा हस्तेन वास्या ।
आपिस्त्वा तस्यां अविद्याः पुनन्तु श्चचं यः श्चाचं म ॥ ३ ॥
हिर्ण्यस्यायं मणिः श्रद्धां युत्तं महो दर्धत् । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥
तस्मै पृतं सुरां मध्वस्रमसं श्वदामहे ।
स नः पितेनं पुत्रेम्यः श्रेयः श्रेयश्चितित्सतु भ्योभ्यः श्वःश्ची देवेम्यो मणिरेत्यं ॥ ५ ॥
यमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं पूर्योभ्यः श्वःश्चस्तेन त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ६ ॥
यमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं पूर्योभ्यः श्वःश्चस्तेन त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ६ ॥
यमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं पूर्योभ्यः श्वःश्चस्तेन त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ७ ॥
यमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ७ ॥
यमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं ।
ते सोमः प्रत्यं श्वञ्चत महे श्रोत्रां य चक्षसे ।
तो अस्मै वर्च इद् दृष्टे भूयोभ्यः श्वःश्वस्तेन त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ८ ॥
वमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ८ ॥
वमवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ८ ॥
वसवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृत्श्चतं त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ८ ॥
वसवेशाद् वृहस्पतिमीणि फालं घृतश्चतं त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ८ ॥
वसवेशः प्रत्यं पुञ्चत् तेनेमा अलयद् दिशेः ।
तो अस्मै भृतिमिद् दृष्टे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं हिंपुतो लेहि ॥ ९ ॥

अर्थ- [ यत् रवा शिकः तक्षा ] जो तुझे कुशल तर्खाण [वास्या हस्तेन परा अवधीत् ] शल्रयुक्त हाथसे मारता है [तस्मात्] उससे [ जीवलाः शुच्यः आपः ] जीवन देनेवाले शुद्ध जल [ शुचि रवा पुनन्तु ) तुझ पार्वत्र वीरको पवित्र बनावे ।। ३ ॥

<sup>• [</sup> अयं मणि: ] यह मणि [ हिरण्यसक् ] सुवर्णमाला, [ श्रद्धां यज्ञं महः दधत् ] श्रद्धा भिक्त, यज्ञ और महत्त्वका धारण करें और यह [ नः गृहें अतिथि: वसत् ] हमारे घरमें पूजनीय जैसा होकर रहें ॥ ४ ॥

<sup>[</sup> तस्मै घृतं सुरां मधु सन्नं क्षदामहे ] उसके लिये घी, त्रष्टि जल, शहद और अन्न हम देते हैं, [ सः नः पुत्रेभ्यः पिता इस ] बह हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता है, वस श्रियः चिक्तिसत्तु] पाम कल्याण देवे । यह [माणः देवेभ्यः एरय ] माणि देवोंके पासे यहां नाका [ भूयोभूयः श्वः-श्वः ] वारंवार और प्रतिदिन हमें सुख देवें ।। ५॥

<sup>[</sup>फालं घृतइचुतं खिदरं उम्रं माणि] फालमे उत्पन्न घांसे भरपूर खादिरका बनाया और वीरता बढानेवाला माणि है, [ यं बोजसे बुरस्पतिः अवझान्] जिसको बलशृद्धिक लिये बृहस्पतिने यह माणि वांधा है. [तं अग्निः प्रांते अमुझत ] उसे अग्नि मुझे देवे, धारण करावे, [सः असमै भूयो-भूयः श्व:श्वाः आज्य दुहे ] वह इसके लिये प्रतिदिन वार्श्वार घी देवे। (तेन स्वं द्विपतो बिह्नं ) उससे तू शत्रुओं को मार अर्थात् विद्वंस कर ॥ ६ ॥

<sup>[</sup>यं॰] जिन्नपर बृहस्पतिने · मिण बांघा है, [तं इन्द्रः प्रति असुघत] उसे इन्द्र सुझे देवे और [क्षोजसे वीर्याय कम्] जोज, वीर्य और सुख प्राप्त करावे | [सः अस्मैं बलं इत् दुंडे॰] वह उसको बल देवे ०॥ ७॥

<sup>[</sup>यं॰] जिमपर॰... [तं सो<sup>म</sup>: प्रति अमुंखन] उस सोम मुंस देने, [मदे श्रोत्राय चक्षसे ] महत्त्व, श्रेत्र और दृष्टि देने। उसे [वर्चः दुदे॰] वह वर्च देने०॥ ८॥ [यं॰] जिसपर॰... [तं सूर्यः प्रति अमुंश्चत ] असे सूर्य देने [तंन इमा दिशः अववत्] आर उससे यह सब दिशाओंका जीते, [सः असमे मृति दुदे॰] वह इसक लिये ऐश्वर्य देने०॥ ९॥

यमवैधाद बृहस्पतिर्माण फालं धृत्रचुर्तमुग्नं खंदिरमोजेसे ।
तं विश्रचन्द्रमां मुणिमसुंराणां पुरोऽजयद् दान्वानां हिर्ण्ययीः ॥
स्रो अस्म शियमिद् दुंहे भ्योभ्यः यःध्रस्तेन त्वं द्विपतो जोहे ॥ १० ॥ (१८)
यमवैध्नाद् बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे ।
स्रो असी बाजिनं दृहे भ्योभृयः यःध्रस्तेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ ११ ॥
यमवैधाद बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे । तेन्यां सुणिनां कृषिमुश्चिनांद्रित्र रक्षतः ।
स्र भिष्यस्यां मही दुहे भूयोभृयः थःध्रस्तेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ १२ ॥
यसवैधाद बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे । ते विश्रंत सिद्या मुणि तेनेद्रमंजयत् स्तुः ।
स्रो असी मृनृतां दुहे भूयोभृयः श्रःख्रस्तेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ १३ ॥
यमवैधाद बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे । तमापो विश्रंतिर्भुणि सदो धावन्त्यिश्वताः ।
स्र आस्योऽमृत्रमिद् दुहे भूयोभृयःशः श्रुस्तेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ १४ ॥
यमवैध्नाद बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे । तं राजा वर्रणो मुणि प्रत्येमुञ्चत श्रंभुवेम् ।
स्रो असी स्त्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्रःश्रस्तेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ १४ ॥
यमवैध्नाद बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे । तं राजा वर्रणो मुणि प्रत्येमुञ्चत श्रंभुवेम् ।
स्रो असी स्त्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्रःश्रस्तेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ १५ ॥
यमवैध्नाद बृहस्पतिर्वातांय मुणिमाश्रवे । तं देवा विश्रंतो मुणि सर्वोद्धिकान युधाऽर्जयन्।
स एंथ्यो जितिभिद् दुहे भूयोभूयः व्वःश्रवेन त्वं द्विपतो जेहि ॥ १६ ॥

अर्थ-[यं]... [तं मणि विभ्रत् चन्द्रमाः] उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा [ असुराणां दानवानां हिरण्ययीः पुरः अज्ञयत्] असुरों और दानवोंकी सुवर्णयुक्त नगारशेंको पराजित करता है। [स. अस्मै श्रियं दुहै०] वह इसके लिये श्री देत. है०॥ १०॥

<sup>[</sup>यं ] जिसको गृहस्यति मणि यांधता है श्रीर [झारावे वाताय ] गातिमय वायुकी शक्ति वे युक्त करता है, [सः करमें वाजिनं दुहे | यह इसके लिये अश्व देशा है । । १२ ॥

<sup>[</sup>र्थ०] जिसकी बृहस्पति माणि वाधता है, [तेन मणिना ] उस माणिने [ झाधिनी हमां कृषि समिरक्षतः ] सिश्वनी-देव इसकी कृषिकी रक्षा करते हैं । [ सः मिषम्यां महः दुद्दे ] वह उन वैद्योंके हारा इसे यहा तेज या अन्न देता है । ॥१२॥

<sup>[</sup>यं०]...[वं माण सविता बिश्नत्] उस माणिको सवितान धारण किया, [तेन स्वः सयज्त् ] उसमे स्वर्गाय प्रकःश का यजन किया, [सः सस्मै स्नृतां दुद्दे ] वह इसके लिये सत्य देता है ० ॥१३ ॥

<sup>[</sup> यं. ]..... [ छं मणि अपः थिश्रतीः ] उस माणिको जल धारण करती हैं, [सदाः अक्षिता धावन्ति ] अक्षय होकर-सदा दोडती है [ स अभ्यः अमृतं दुहे० ] वह इनके लिये अमृत देता है० ॥ १४ ॥

<sup>[</sup>यं०] ... [तं शंभुवं मणि राजा वरुणः प्रथमुखत ] उस सुखदायी भाणिको राजा वरुण छोड देता है, [सः सर्मे सर्य दुहे ] वह इसके लिये क्य देता है ० ॥ १५ ॥

<sup>[</sup>यं]... [ वं सिण देवा विश्वतः ] इस मणिशे देवीने धारण विया और [ युचा सर्वात् छोडान् अवयन् ] युद्ध इरकें सब लोकीकी जीत लिया। [ स प्रमः जिति इत् दुहे० ] वह इनकी विजय देता है । । १६ ॥

यमवेष्नाद् बृहस्पतिर्वाताय माणिमाशवे । तिममं देवतां माणि प्रत्यंमुञ्चन्त शंभुवंस् । स आम्यो विश्वमिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जिह ॥ १७॥ ऋतवस्तमंबभ्रतार्त्वास्तमंबभ्रत । संवत्सरस्तं वृद्ध्या सर्वे भृतं वि रक्षति ॥ १८ ॥ अन्तर्देशा अंवध्नत प्रदिशुस्तर्मवध्नत । प्रजापंतिसृष्टो मुणिद्विष्तो मेडधंराँ अकः ॥ १९ ॥ अर्थवीणो अबझताथर्वणा अंबझत ( तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विभिदुः पुरुस्तेन त्वं द्विष्तो जीहि ॥ २० ॥ (१९) तं धाता प्रत्यं मुक्षत स भूतं व्यंकल्पयत् । तेनु त्वं द्विंषतो जंहि ॥ २१ ॥ यमर्वधाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मुणिरागमद् रसेन सुह वर्चसा ॥ २२ ॥ यमवैधाद् बृहस्पतिदेवेभ्यो असुराक्षातिम्। स मायं मुणिरार्गमृत् सह गोभिरजाविधिरत्रेन प्रजर्या सह ॥ २३॥ यमबन्नाद् बृहस्पितिर्देवेभ्यो असुरिक्षितिम् । स मायं मुणिरागीमत् सह त्रीहियुवाभ्यां महीसा भूत्या सह ॥ २४ ॥ यमबंधाद् बृहस्पतिर्देवेम्यो असुरक्षितिम्। स मायं मुणिरार्गमुन्मधोर्धतस्य धारया कीलालेन मुणिः सह ॥ २५ ॥ यमबंधाद् बृहस्पतिदुविभयो असुरक्षितिम्। सं मायं मुणिरार्गमदूर्जेया पर्यसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

अर्थ-[यं॰]-[तं श्रामुंव इमं माणि देवता प्रत्यमुखन्त] उस सुखदायी मणिको देवताओंने छोड़ दिया,[सः लाभ्यः विश्वं इद् दुहै] वह इनके लिये सब सुख देता है ॰ ॥ १७ ॥

<sup>[</sup>ऋतवः तं अवझत ] ऋतु उसको बांधते रहे, [ आर्तवाः तं अवझत ] ऋतुचे उत्पन्न पदार्थ उसको बांधते हैं। [संवरसरः तं बध्वा ] संवत्यर उसे बांधकर [सर्वे भूतं विरक्षति ] सब भूतमात्रकी रक्षा करता है।। १८।।

<sup>(</sup>अन्तर्देशा तं अवश्वत ) अन्तर्दिशाओंने उम्ने बांधा, (प्रादेशः तं अवश्वत ) दिशासोने उसे बांधा, यह ( এজাपति सृष्टो मणिः ) प्रजापतिने निर्माण किया मणि (में द्विपतः संघरान् अकः ) मेरे शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १९॥

<sup>(</sup> अथर्वाणो अवस्त ) अथर्वाओंने इसे बांधा ( आधर्वणा अवस्त ) आधर्वणिकोंने इसे बांधा था, ( तैः मेदिनः अंगिरसः) उससे बलवान् हुए आंगिरस ( दंस्यूनां पुरः विभिद्धः ) शत्रुओंके नगराँको तोडते रहे, ( तेन त्वं द्विषतः जिहे ) इससे तू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २० ॥

<sup>(</sup>तं धाता प्रत्यमुद्धतः) उसे धाताने धारण किया था। (सः भूतं व्यकल्पयत्) वह भूतोंको बनानेमें समर्थ हुआ तेन स्वं द्विपतः जिह ) उसके बलसे नू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २१ ॥

<sup>(</sup> ৵৽) ... ( असुरक्षिति ]जिस असुर-विनाशको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अवशात् ) देवेंकि लिये वृहस्पतिने बांधा था, ( सः अषं मणिः मा ) वह मणि मेरे पास ( रसेन वर्चसा सह आगमत् ) रस और तेजके साथ आगया है ॥ २२ ॥

<sup>(</sup> यं० ).... वह ( गोभिः अज्ञाभिः अन्नेन प्रजया सह ) गौर्वे बकरियां, अन्न और प्रजाके साय ०। ॥ २३ ॥

<sup>(</sup>मं॰)...(मोहियवाभ्यां महसा भूत्या सह) चावल जीं ता ऐश्वर्यके साथ. ॥२४॥ ... ( मधी: घतस्य धार्या कीलालेन सह ) भी, मधु और पेयकी धाराओं के साथ०॥२५॥...( पयसा द्रविणेन श्रिया सह ) दूध धन और श्रीके साथ०॥ २६॥

यमर्वध्नाद् वृहस्पतिद्वेवेभ्यो असंरक्षितिम् । स भायं मृणिरार्गमृत् तेर्जसा त्विष्यां सह यश्नंसा कीत्यां सह ॥ २७ ॥ यमर्वध्नाद् वृहस्पतिद्वेवेभ्यो असंरक्षितिम् । स मायं मृणिरार्गमृत् सर्वीभिर्भूतिभिः सह ॥ २८॥ तिमुमं देवतां मृणिं महौ ददतु पुष्टंये । अभिन्धं क्षंत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मृणिम् ॥ २९ ॥

असपतनः संपत्नहा सपत्नान् मेऽर्घराँ अकः ॥३०॥ (२०)

ब्रह्मणा तेर्जसा सह प्रति मुखामि मे शिवम् ।

उत्तरं द्विष्तो मामुयं मुणिः कृणोतु देनुजाः । यसं लोका इमे त्रयः पयौ दुग्धमुपासंते ॥ स मायमधि रोहतु मुणिः श्रष्ठवाय मुर्धेतः ॥३१॥

यं देवाः पितरी मनुष्या उपनिवित्तं सर्वेदा।स मायमधि रोहतु मृणिः श्रेष्ठयांय मूर्चतः॥३२॥ यथा वीर्नमुर्वरायां कृष्टे फालेन रोहंति । एवा मियं प्रना प्रज्ञोऽश्रंमकं वि रहितु ॥ ३३ ॥ यसै त्वा यज्ञवर्धन् मणे प्रत्यमुंचं शिवम् । तं त्वं श्रंतदक्षिण मणे श्रेष्ठयांय जिन्वतात् ॥३४॥ एतिमुघ्मं सुमाहितं जुपाणो अग्रे प्रति हर्षे होमैः ।

तिस्मिन् विदेम सुमृति स्वास्ति प्रजां चक्षुः पुशून्तसिनिद्धे जातवेदिति त्रस्नेणा ॥३५॥ (२१)

### ॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥३॥

अर्थ— ( वेजसा रिवय्पा यशसा कीर्या सह ) तेज, चमक, यश और कीर्तिके साय ।। २७॥ ( सर्वाभिः सृतिभिः सह..... ) सम ऐश्वर्योके साथ वह मणि (मा नागमत्) मेरे पास आया है॥२८॥

(तं इमं मणिं) इस मणिको (देवता प्रथ्ये महां ददतु ) देवताएं प्रष्टिकं लिये मुझे देवें। यह (कामिमुं क्षत्रवर्षेनं सपरनदम्भनं मणिं) शत्रुनाशक, क्षात्रतेज बढानेवाला, वैरीका विष्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(शहाणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ(मे शिवं शिव मुंचामि) में इस कल्याणकारी माणिको धारण करता हूं। यह मणि (असपरनः सपरनहा) शत्रुरहित और शत्रुधातक है, तथा मि सपरनान् अधरान् अकः दिसने मेरे शत्रुऑको नीचे किया है।। ३०॥

[ अयं देवता: मणि: ] यह देवींसे उरपन्न होनेवाला मणि [ मां द्विपतः उत्तरं कृणोतः ] मुझे रात्रुओंसे अधिक उत्तम अवस्थामें रखे । [ यस्य दुउधं ] जिससे दुहा गया सार [ इमे त्रयः क्षोकाः उपानते ] ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं। [ सः अयं मणि: ] वह यह मणि [ मा श्रेष्टयाय मूर्धतः अधिरोहतः ] मुझे श्रेष्ठ स्थानके उत्तर चढावे ॥ ३१ ॥

(देवा: पितरः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवान्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर्भर रहते हैं, वह (श्रेष्टयाय०) श्रेष्ठ स्थानपर मुक्षे चढावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्वरायां ) फालसे इल किये हुए भूमिम (यथा बीजं रोहति ) जैसा बीज उगता है, (एव मिष प्रजाः परावः सम्बं वि रोहतु ) वैदाही मेरे पास संतान, पशु और अज बहुत हो जावे ॥ ३३ ॥

है (यज्ञवर्धन मणे) यज्ञ बढानेवाले मणे! ( स्वां शिवं यस्मै प्रति अमुचं ) तुझ ग्रुम मणिको जिसके लिये में चारण कराजं, है (शवहक्षिण मणे) सी प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि ! (वं स्वं श्रेष्ट्रयाय जिन्ववात् ) उमे तू श्रेष्ट्राताके लिये बढाओ॥३४॥

हे अमे ! (समाहितं इध्मं जुपाणः) प्रदिप्त इंधनका सेवन करता हुआ (होमैं: प्रति हर्य ) हो महबनोंसे समृद्ध हो । (तस्मिन् समिद्धे जातवेदासि ) उस प्रदीप्त अमिते (ब्रह्मणा ) ज्ञानसे (सुमितं स्वस्ति प्रजां ) उत्तम सुद्धि, कल्याण, संतान, (च्छु: पहान् ) दृष्टि और पशुआंको (विदेश ) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥

इस स्कमें विशेष प्रकारके मणिके घारण करनेका महत्व दर्शांग है।

(80)

# (७) सर्वाधारका वर्णन।

(ऋषिः-अथर्ग । देवता-स्कम्भः आत्मा वा )
कित्नुकक्ते तपो अस्याधि तिष्ठति कित्निक्तं ऋतम्रयाध्यादितम् ।
कि वृतं कि श्रुद्धाऽस्यं तिष्ठति कित्निक्तं ऋतम्रयाध्यादितम् ॥ १ ॥
किस्मादङ्गाद् विप्यते अपिरस्य कस्मादङ्गाद् पवते मात्तिश्चां ।
किस्मादङ्गाद् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमां मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥
कित्मिक्तं तिष्ठति भूमिरस्य कित्निकंतं तिष्ठत्यन्तिरक्षम् ।
कित्मिक्तं तिष्ठत्यादिता द्याः कित्निक्तं तिष्ठत्यन्तिरक्षम् ।
कित्मकंतं तिष्ठत्यादिता द्याः कित्निक्तं तिष्ठत्यन्तिरक्षम् ।
कित्मकंतं तिष्ठत्यादिता द्याः कित्निक्तं तिष्ठत्यन्तिरक्षम् ।
कित्ने प्रेप्तंन्तीरिभियन्त्यावृतंः स्कम्भं तं ब्रंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ ४ ॥
कित्रिमासाः कि यन्ति मासाः संवत्सरेणं सह संविद्वानाः ।
यत्र यन्त्युतचो यत्रार्तवाः स्कम्भं तं ब्रंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ ५ ॥
के प्रेप्तंन्ती युवती विर्द्धे अहोरात्रे द्रवतः संविद्वाने ।
यत्र प्रेप्तंन्तीरिभयन्त्यापंः स्कम्भं तं ब्रंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ ६ ॥

वर्ष—( अस्य किस्मिन् अंगे तपः आधिष्ठाते ) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती। है ? ( अस्य किस्मिन् अंगे ऋतं अध्यादितं ) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत— सरलताका भाव रहता है ? ( अस्य अद्धावतं क तिष्ठति ) इसमें अद्धा और वृत कहां रहते हैं ? ( अस्य किस्मिन् अंगे सस्यं प्रतिष्ठितम् ) इसके किस अवयवमें सस्य रहता है ? ॥ ९ ॥

(अस्य कस्मात् अंगात् अग्निः दीष्यते) इस परमात्माके किस अगसे अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अंगात् मातिरिश्वा पवते ) इसके किस अवयवसे वायु बहता है? ( कस्मात् अंगात् चन्द्रमा अधि वि सिमीते ) किस अवयवसे चन्द्रता प्रकाशित होता है ? ( महः स्कंमस्य अंगं मिमानः ) और महान् स्कंम अर्थात् विश्वाधारके किस अंगका मापन वह करता है ? ॥ रे ॥

( अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति )इस परमात्माके किस अंगमें भूमे रहती है ?( कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति ) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ?( कस्मिन् अंगे आहिता चौः तिष्ठति ) किस अंगमें यह सुरक्षित सुलोक रहता है ? और ( कस्मिन् अंगे अत्तरं दिव तिष्ठति) किस अंगेमें उच्चतर सुलोकके परला भाग रहता है ?॥ ३॥

( कर्ष: श्रामिः क्ष प्र-ईप्सन् दीप्यते ) कररका आंग्र अर्थात् स्थै किस ओर देखता हुवा प्रकाशता है ? ( मातरिश्वा कव प्र-ईप्सन् पवतं) वायु कहां दृष्टि रखकर बहता है ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः श्वावृत: श्रीभयन्ति) जहां दृष्टि रखते हुए ये अलप्रवाह कर रहे हैं, ( तं स्कंभं ब्राहे ) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि ( सः कतमः स्वित् एव ) वह कीनसा है ? ॥ ४ ॥

(अर्थमासाः मासाः) पक्ष और महीने (सवरसरेण सह संविदानाः) वर्षके साथ मिलते हुए (क्र क्ष यन्ति) कहां कहां भला चल रहे हैं ? (यत्र ऋतवः यत्र झार्तवाः यन्ति) जहां ये ऋतु और ऋतुमें उत्पन्न पदार्थ चल रहे हैं, (तं स्कंभं वृद्धि) उस सर्वाध रके विषयमें कहा के वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५॥

( क्व प्र-ईप्पन्ती विरूपं युवती ) किस ओर लक्ष्य रखकर ये विरुद्ध रूपवाली स्त्रियं अर्थात् ( भद्दीरान्ने ) दिन प्रभा भीर रात्री ( संविदाने क्वतः ) मिलकर दौढ रहीं हैं ? ( यत्र प्र-ईप्सन्तीः आपः अभियन्ति ) जहां लक्ष्य रखकर जल जा रहे हैं, ( क्केंभ ॰ ) उसी सर्वाधारके विषयमें कह दे कि वह कीनसा पदार्थ है ? ॥ ६॥ यस्मिन्तस्तव्ध्वा प्रजापीतिल्लोकान्त्सर्वा अर्घारयत् । स्क्रम्भं तं ब्रीह कत्मः स्विद्रेव सः ॥७॥ यत्पर्ममवमं यर्च मध्यमं प्रजापीतिः समुजे विश्वरूपम् ।

ै कियंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन प्रार्विशास्त्रियुत्तर्सभूव ॥ ८ ॥

कियंता स्क्रम्भः प्र विवेश भूतं कियंद्विष्यदुन्वाशंयेऽस्य ।

एकं यदङ्गमक्रंणोत्सहस्रधा कियंता स्क्रम्भः प्र विवेश तर्र ॥ ९॥

यत्रं लोकांश्च कोशांथापो बह्य जना विदुः।

अर्सच् यत्र सचान्त स्कुम्भं तं त्रृहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १० ॥ (२२)

यत्र तर्पः पराक्रम्यं वृतं धारयृत्युत्तंरम् ।

ऋतं च यत्रं श्रद्धा चापो त्रक्षं सुमाहिताः स्क्रमभं तं त्र्रेहि कन्मः स्विद्देव सः ॥ ११ ॥ यिमन्भू मिर्न्तिरिश्चं द्यौर्थिस्म चण्याहिता ।

यत्राप्तिश्चनद्रमाः सर्यो वात्विष्ठनत्यार्षिताः स्क्रम्मं तं त्रूंहि कत्मः खिदेव सः ॥ १२॥

यस्य त्रयंसिशहेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्क्रम्भं तं बृहि कतुमः स्विदेव सः ॥ १३॥

अर्थ—( यहिमन् स्तवध्वा ) जिस आधारपर रहकर ( प्रजापितः सवीन् छोकान् अवारयत् ) प्रजापितने सक लोकांका धारण किया ( तं स्कंतं० ) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ ७॥

(यत् परमं अवमं यत् च मध्यमं ) जो श्रेष्ठ निकृष्ट और जो मध्यम ( विश्वरूपं प्रजापितः सस्त्रे ) विश्वरूप प्रजापितने उत्पन्न किया है, (तत्र स्वरूमः कियता प्रविवेश ) वहां सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है भीर (यत् न प्राविशत् तत् कियत् वभूव ) जहां वह प्रविष्ट नहीं हुवा वह कितना हुवा है ? ॥ ८ ॥

( स्कम्मः भूतं कियता प्रविवेश ) यह सर्वाधार भूतकालके विश्वमें कितने छंशसे प्रविष्ट हुवा था ? ( अस्य कियत् भिविष्यत् अनु-माशये ) इसका किनना छंश भविष्यमें उत्तर होनेवाले विश्वमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एकं अंगं सहस्रधा अक्रणोत् ) जिसने अपने एक अंगको ही हजारी प्रकारीमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है ( तथ स्कंमः कियता प्रविवेश ) वहां सर्वा-धार कितना प्रविष्ट हुआ है ? ॥ ९ ॥

( यत्र छोकान् कोशान् ) जिसमें सब लोक कीर कोश रहते हैं और ( आपः ब्रह्म ) जहां जल और ब्रह्म रहता है ऐसा ( जनाः विदुः ) लोग जानते हें, ( असत् च सत् च यत्र अन्तं) सत् और असत् जहां मिला है ( तं स्कंमं ब्रूह्म ) उस सर्वोधार का वर्णन मुझे कह मः कतमः स्वित् एव ) वह भळा कीन है ? ॥ ९०॥

(यत्र) जिसके आधारसे (पराक्रम्य तवः) बढा प्रयस्त करके तप (उत्तरं वर्तं धारयित ) उच्चृतर वितका धारण करता है तथा जहां (यत्र ऋतं श्रद्धा च अपः व्रद्धा ) ऋत श्रद्धा जाण् और ब्रह्म (समाहिताः) सुस्यर रहे हैं (तं स्कंभं वृद्धिः) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? || १९ ||

(यम्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तरिक्षं योः ) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और युलोक (अध्याहिता ) टिके हैं और (यत्र अभिः चन्द्रमाः सूर्यः वातः ) जिसमें अपि, चन्द्र, सूर्य और वायु [आर्थिताः तिष्ठन्ति ] आश्रय लेकर रहते हैं उस [ वं स्कंनं • ] सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ?॥ १२॥

[सर्वे त्रयःत्रिशत् देवाः ] सब तैतीस देव [ यस्य अंगे समाहिताः ] जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं [ तं रकंभं० ] उस मर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ १३ ॥ पत्र अर्थाः प्रथम् जा ऋषः साम यर्जुर्मही ।

एकुर्षिर्मिमापितः स्कर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १४ ॥

पत्रामृतं च मृत्युरुष्च पुरुषेऽधि समाहिताः स्कर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १५ ॥

समुद्रो यस्य नाट्यं पुरुषेऽधि समाहिताः स्कर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १५ ॥

यस्य चर्तसः प्रदिशों नाट्यं प्रस्तिष्ठं नित प्रथमाः ।

यश्चे यत्र पर्राकान्तः स्कर्ममं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १६ ॥

ये पुरुषे वर्षा विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनंम् । यो वेदं परमेष्ठिनं यर्ष्य वेदं प्रजापंतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राक्षणं विदुस्ते स्कर्ममनं नुसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरों वैश्वान्रश्रक्षुरिहित्सेऽभवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कर्म तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १८ ॥

यस्य ब्रह्म मुखेमाद्वर्जिह्यां मधुक्यानुत ।

विराज्यभा यस्याद्वः स्कर्म तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १९ ॥

यस्माद्द्यो अपातिश्चन् यजुर्यस्माद्वपाक्षेपन् ।

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्ग्वर्तो मुखं स्क्रम्भं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १९ ॥

सामानि यस्य लोमान्यथर्वाङ्ग्वर्तो मुखं स्क्रम्भं तं त्रृंहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १९ ॥

सर्थ- [यत्र प्रयम्नजा: ऋषयः] जिसमें पिहले बने ऋषि तथा [ऋचः साम यजुः मही] ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व वडी ब्रह्मिन् एक ऋषिः आर्थितः ] जिसमें एक मुख्य ऋषि आधार लिये हैं, [तं स्कंभं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ १४ ॥

[यत्र पुरुषे ] जिस पुरुषमें [अमृतं च मृत्युः च समाहिते ] अमरत्व और मरण रहता है, [यस्य नाट्यः समुद्रः ] जिसकी नाडियां समुद्र है, जो [पुरुषे भिष्ठ समाहिताः ] जो पुरुष के शरीरमें हैं, [तं स्कंमं० ] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ १५॥

[ चतस्तः प्रथमाः प्रदिशः ] चारों पहिली दिशाएँ [ यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति ] जहां नाडियां होकर रहीं है, [ यत्र यरुः पराक्रान्तः ] जहां यज्ञ पराक्रम कर रहा है [ तं स्कंभं० ] उस स्कंभके विषयमें कह कि वह कौनसा है है ॥ १६॥

[ ये पुरुष ब्रह्म विदुः ] जो इस मनुष्यके ब्रह्मका साक्षास्कार करते हैं [ ते विदुः परमेष्टिनं ] वे परमेष्टिको जानते हैं, [ यः चेद परमेष्टिनं ] जो परमेष्टिको जानता है और [ यः च प्रजापति वेद ] जो प्रजापतिको जानता है, और [ ये प्रेष्टं ब्राह्मणं विदुः ] जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं [ ते स्कंभं अनुसंविदुः ] वे सर्वधारको अच्छी तरह जानते हैं ? ॥ १०॥

[यस्य शिरः वैश्वानरः] जिसका सिर वैश्वानर अगि है,[चक्षुः भंगिरसः भभवन्] और आंख अंगिरस हो गये हैं,[ग्रस्य भंगानि यातवः] जिसके अवयव यातु—राक्षस— हैं [ तं स्कंभं० ] उस स्कंभके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १८ ॥

[ यस्य मुखं ब्रह्म ब्राहुः ]िजसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं,[उत मधुकशां जिह्नां । श्रीर जिह्ना मधुकशा हुई है। [यस्य जयः विराजं] जिसके स्तन—दुर्धाशय यह विराट् स्वरूप है [ तं स्कंभं० ] उस स्कंभक विषयमें कह कि वह कीन है? ॥ १९ ॥

[यस्मात् ऋचः अपातक्षत्] जिससे ऋचाएं वनीं, [यस्मात् यजुः अपाकपत्] जिससे यजु वने, (यस्य छोमानि सामानि] जिससे छोम साम हैं, जिसका [ मुखं अथवीं अगिरसः ] मुख आगिरसः अथवीं है. [तं स्कंभं ] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन है ? ॥ २० ॥

असुच्छाखां मृतिष्ठन्तीं पर्मामें जनां विदुः । उतो सन्धन्यन्तेऽवरे ये ते शास्त्रीमुपासेते ॥२१॥ यत्रादित्यार्थं रुद्राश्च वसंवथं समाहिताः ।

भूतं च यत्र भन्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्क्रम्भं तं त्रीहि कत्मः स्विदेव सः ॥ २२ ॥ यस्य त्रयंक्षिशहेवा निधि रक्षन्ति सर्वेदा । निधि तम् को वेद यं देवा अभिरक्षंय ॥ २३ ॥ यत्रं देवा त्रक्षं न्रत्सं न्यात् ॥ २३ ॥ यत्रं देवा त्रक्षं न्येष्ठमुपासेते । यो वे तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रुक्षा वेदिता स्यात् ॥ २४ ॥ वृहन्तो नाम ते देवा येऽसंतः परि जित्तरे । एकं तदङ्गं स्क्रम्भस्यासंदाहुः पुरो जनाः ॥ २५ ॥ यत्रं स्क्रम्भः श्रंजनयेन पुराणं न्यवेतयत् । एकं तदङ्गं स्क्रम्भस्यं पुराणमेनुसंविदः ॥ २६ ॥ यस्य त्रयंक्षिशहेवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । तान् वे त्रयक्षिशहेवानेकं ब्रह्मविदे विदुः ॥ २६ ॥ यस्य त्रयंक्षिशहेवा अङ्गे गात्रां विभेजिरे । तान् वे त्रयक्षिशहेवानेकं ब्रह्मविदे विदुः ॥ २८ ॥ हिर्ण्यगर्भं पर्मिनत्युद्यं जनां विदुः । स्क्रम्भस्तद्ये प्रातिश्चिद्वरंणयं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥ स्क्रम्भे लोकाः स्क्रम्भे तपः स्क्रम्भेऽध्युत्तमाहितम् । स्क्रमे त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्वे सर्वे समाहितम् ॥ २९ ॥

सर्थ- [असत्-क्षाखां प्रविष्ठन्तां] असत्सं उत्पन्न हुई स्रीर स्थिरतासे रहनेवाली पुक शाखा है उसे [जनाः परमं हव विदुः] मनुष्य परमश्रेष्ट तत्त्व है ऐसा मानते हैं । [उत्त ये अवरे सत् मन्यन्ते ] स्रीर जो दूधरे लोग हैं ये उसकी सत् ही मानते हैं

वि शाखां उपासते वि उसा शाबाकी उपासना करते हैं।। २९ ॥

[ यत्र ] जहां श्रादित्य रह और वसु [ समाहिताः ] रहते हैं, [ भूनं भव्यं च ] भूत, वतमान श्रीर भविष्य तथा [ यत्र सर्वे छोकाः प्रतिष्ठिताः] जहां ये सब लोक श्राधार लिये हैं [ तं स्केंभं०] उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कीन हैं! ॥२२॥

ं [ त्रयाविशत देवाः ] तैतीस देव [ यस्य निधि सर्वदा रक्षान्त ] जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवों ! [ यं माभिरक्षय ] जिसकी तुम रक्षा करते हो, [ तं निधि अद्यकः वद ] उस निधिको आज कीन जानता है ? ॥ २३ ॥

[यत्र महाविदः देवाः ] जहां ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् ज्ञानी ( ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते ] श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, [यः वै तान् अस्पद्म विद्यात्] जो निश्ययपूर्वक उनकी अस्यक्ष जानेगा सिः वेदिता ब्रह्मा स्थात् ) वह ज्ञाता ब्रह्मा हो जायगा ॥२४॥

[ते देवाः वृहन्तः नाम ] वे देव बढे प्रसिद्ध हैं, [ये असतः परि जिल्तिरे ] जो असत् से अर्थात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, [ तत् प्रकृतिस्थान क्यां ] वह स्क्रंभका एक अंग ई, जिसको [ जनाः असत् परः क्षाहुः ] ज्ञानी लोग असत् परंतु अप्रहे ऐसा कहते हैं। २५ ॥

[ यत्र स्कंमः प्रजनयन् ] जहां सर्वाधार आत्मा सृष्टि-स्तपति करता हुआ [ पुराण क्यवर्तयत् ] पुराणकोही विवर्तित, करता है, [ तत् स्कंमस्य एकं शंगं ] वह सर्वाधं र आत्मादा एक अंग [ पुराणं अनुसंविद्वः ] पुराण करवेही जानते हैं ॥ २६ ॥

[ यस्य अंगे गात्रा ] जिसके शरीरके अवयवें में [ त्रयःत्रिंशत् देवाः विभेजिरे ] तैतीस देव विभक्त होकर रहे हैं, [ तान् व त्रयः त्रिंशत् देवान् ] उन तैतीस देवोंको [ एके महाविदः विद्धः ] अकेले ब्रह्मज्ञ नीही जानते हैं ॥ २७ ॥

(जनाः हिरण्यगर्भे) लोक हिरण्यगर्भका (परमं भनति-उद्यं विदुः) श्रेष्ठ और उच्च जानते हैं, (छोके भन्दरा ) इस लोकके यांचमें (अप्रे स्कंभः तत् हिरण्यं प्राप्तिञ्चत् ) प्रारंभमें सर्वाधार आत्मानेही वह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया॥ २८॥

( स्क्रेंमे लोकाः ) स्क्रम्म सवोधार परमातमा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, ( स्क्रेंमे तपः) उसीमें तप रहता है, ( स्क्रेंमे अधि ऋते आदितं ) उसीके आधारसे ऋत रहता है, हे ( स्क्रेंम ) सर्वोधार ! मैं ( त्वा अलक्षं वेद ) मैं तुसे प्रस्त जानता हूं, कि तुझ ( इन्द्रें सब समाहितं ) इन्द्रमें ही यह सब समाया है ॥ २९॥

इन्द्रें लोका इन्द्रें तप इन्द्रेऽध्युतमाहितम्। इन्द्रें त्वा वेद प्रत्यश्चं स्कम्मे सर्वे प्रतिष्ठितम् ३०(२४) नाम् नाम्नां जोहवीति पुरा सर्योत् पुरोषसीः। यद्जः प्रथमं सैव्भृत् स ह तत् स्वराज्यीभयाय यस्माञ्चान्यत् पर्मास्तं भृतम्।। ३१॥ यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरंम्। दिवं यञ्चके मूर्घानं तस्मै ज्येष्ठाय वर्षणे नर्मः॥ ३२॥ यस्य सर्यश्चश्चेश्चन्द्रमाञ्च पुनर्णवः। अग्निं यञ्चक आस्येश्च तस्मै ज्येष्ठाय वर्षणे नर्मः॥३२॥ यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुराङ्गिरसोऽभवन्। दिशो यञ्चके प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय वर्षणे नर्मः३४ स्कम्भो दाधार व्यवापृथिवी जभे इमे स्कम्भो दाधारोऽ १०न्तरिक्षम्। स्कम्भो दाधार प्रदिशः पद्भवीः स्कम्भ इदं विश्वं श्चवन्मा विवेश ॥ ३५॥ यः श्रमात् वर्षसो जातो लोकान्त्सवीन्त्समान्शे । सोमं यञ्चके केवेलं तस्मै ज्येष्ठाय वर्षणे नर्मः।। ३६॥ सोमं यञ्चके केवेलं तस्मै ज्येष्ठाय वर्षणे नर्मः।। ३६॥ सोमं यञ्चके केवेलं तस्मै ज्येष्ठाय वर्षणे नर्मः।। ३६॥

नर्थ-[इन्द्रे] इन्द्रमें सब लोक, तप और ऋत रहता है। हे इन्द्र!में (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूं कि त्हों (स्कंभे सर्व प्रतिष्टितम्) स्कंभ है जिसमें यह सब समाया है।। ३०॥

[स्यात् पुरा उषसः पुरा ] सूर्योदयके पूर्व उषःकालके भी पूर्व [नाम्ना नाम जोहवीति ] नामके साथ ईश्वरके यशका गान करता है, ईशभक्ति करता है। [ यत् भजः प्रथमं सं बभूव ] जब इस प्रकार प्रयत्नशील भारमा प्रथम ईश्वरसे सम्यक् संगत होता है, [ सः ह तत् स्वराज्यं इयाय ] वही उस स्वराज्य—स्वात्मानंद स्वराज्यको प्राप्त करता है कि [ यसमात् अन्यत् परं भूतं न करित ] जिससे दूसरा श्रेष्ठ कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१॥

[ यस्य भूमिः प्रमा ] जिसकी भूमि एक पांवका प्रमाण है, [उत अन्तारेक्षं उदरं ] और अन्तरिक्ष उदर है, [यः दिवं ' मूर्षीनं चके ] जिसने युलोकको अपना सिर बनाया है [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] उस श्रष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥३२॥

[ यस्य स्यं: चक्षु: ] जिसके आंख स्र्यं, [ पुन: नव: चन्द्रमा: च ] कीर फिराफिर नथा बननेवाला चन्द्रमा है, [यः किंमि कास्यं चके ] जिसने आप्तिको अपना सुख बनाया है. ि तस्मै ज्यष्टाय ब्रह्मणे नमः ] उस श्रष्ट ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३३॥

[यस्य प्राणापानी वातः] जिसके प्राण और अपान यह वायु हैं, और [चक्षुः शंगिरसः अभवन् ] आंख आंगिरस बने हैं, [ यः दिशः प्रज्ञानीः चक्रे ] जिसने दिशाओंको प्रज्ञा साधन कान बनाये हैं, [ तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणं नमः ] उस श्रेष्ठ ब्रह्मके किये नमस्कार है ॥ ३४॥

[स्कंमः इमे उमे यावाष्ट्रियिवी दाधार ] इस सर्वे धारने ये पृथ्वी होर युलीक धारण किये हैं, [स्कंमः उन झन्तरिक्षं साथार ] उसीने विस्तृत झन्तरिक्ष धारण किया है, [स्कंमः पट् उद्याः शदिशः दाधार] उसीने ये छः बडी दिशाएं धारण की है, [स्कंमः इदं विश्वं सुवनं झाविवेश ] वही इस सब विश्वमें प्रविष्ट है ॥ ३५॥

(यः तपसः श्रमात् जातः) जो तपके श्रमसे प्रकट होकर (सर्वान् छोकान् सं श्रानक्षे) सब लोकोंको व्यापता है, (वः सोमं केवळं चके) जिसने सोमकोही केवल [एकदी उत्तम नीषधिरूप बनाया] है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३६॥

कुथं वातो नेलंयित कुथं न रमते मनः । किमापः सत्यं प्रेप्तन्तीनेलंयिन्त कुदा चन ॥३७॥
महद्यक्षं भुननस्य मध्ये तपित क्वान्तं सिल्लिस्यं पृष्ठे ।
निस्न-इपन्ते य ड के चं देवा वृक्षस्य स्कन्धः परितं इन् शाखाः ॥ ३८ ॥
यस्मै हम्ताम्यां पादांम्यां वाचा श्रोत्रेण चक्षंपा ।
यस्मै देवाः सदां वृद्धि प्रयच्छन्ति विमितेऽभितं स्कुम्भं तं बृद्धि कृतमः सिबदेव सः ॥ ३९ ॥
अप तस्यं हृतं तमो व्यावृत्तः स पाप्पनां । सर्वाणि तिस्मन् व्योतिष्यि यानि त्रीणि प्रजापती ४०
यो वेत् सं हिरण्ययं तिष्ठंनतं सिल्ले वेदं । स व गुद्धा प्रजापितः ॥ ४१ ॥
वन्त्रमके युन्ती विस्तेष अभ्याक्तामं वयतः पण्मयूखम् ।
प्रान्या तन्त्रित्त्रते धत्ते अन्या नापं वृज्जाते न गंवातो अन्तंम् ॥ ४२ ॥
तयोर्हं पीतृनृत्यंन्त्योरिव न वि जानामि यत्रा प्रस्तात् ।
प्रमाननद्वयत्युद्ग्रंणित् पुमाननिद्धि जेमाराधि नाके ॥ ४३ ॥
इमे मृयुखा उपं तस्तभुदिनं सामानि चकुस्तसंराणि वातंवे ॥ ४४ ॥ (२५)

अर्थ- ( कयं वाव: न ईल्यित) कैसा वायु स्थिर नहीं रहता ? (क्यं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (कि सत्यं मर्श्व कापः ) वया सलकी प्राप्तिकी इच्छासे जल (कदा चन न ईलयन्ति ) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥

<sup>(</sup> सुवनस्य मध्ये महत् यक्षं ) इस विश्वके मध्यमें यहा पूज्य एक देव है, ( तपित कान्तं साठिकस्य पृष्ठे ) ताप-वण्गता हेनेमें विशेप कान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, ( तिसमन् ये व के च देवाः श्रयन्ते ) उसीमें जो कोई देव हैं, -रहते हैं, -इसस्य स्कन्धः परितः झाखा इव ] जिस तरह पृक्षका स्कन्ध और उसके चारों और झाखा होते हैं ॥ ३८ ॥

<sup>[</sup> यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां ] जिसके लिय हायों पानों [वाचा श्रोत्रेण चक्षपा] वाणी, कानों भीर क्षांखोंसे [देवाः सदा भामितं विक यस्मै विभिन्ने प्रयच्छिन्त ] देव सदा अपरिभित्त उपहार जिसके अपरिभित्तके लिये देते हैं, [ स्कंभं तं मूहि कतमः स्वित् एव सः ] उस स्वीधारके विषयमें कह, कि वह कीन है ? ॥ ३९॥

<sup>[</sup> वस्य तमः अपहतं ] उसका अज्ञान दूर हो जुका है, [ सः पाप्ताना न्यावृत्तः ] वह पापसे दूर हो जुका है, [ यानि त्रीणि ज्योतींवि ] जो तीन ज्योतियां हैं, [ सर्वाणि वास्मिन् प्रजापतीं ] वे सब प्रजापतिमें हैं।। ४०॥

<sup>[</sup>यः साठिले हिरण्ययं वेतसं तिष्टन्तं वेद ] जो जलमें सुवर्णका वेतस उहरा हुआ है, यह जानता है, [सः वै गुराः प्रजापतिः ] वही गुहा प्रजापति है ॥ ४९ ॥

<sup>[</sup> एके विरुषे युवती ] दो विरुद्ध रूपवाली ख्रियां [ पट् मयूसं तंत्रं ] छः ख्ंडीयोंवाला ताना [ नामे ना कामं वयतः ] वारंवार घूमघूमकर बुनती हैं, उनमेंसे [ जन्या तन्तृन् प्रतिरते ] दूसरी घागोंको फैलाती है और [ अन्या धत्ते ] दूसरी उनको घारण करती है, [ न जयबुन्जाते ] न विश्राम करती हैं और [ न गमातो अन्तं ] न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥

<sup>[</sup>परिनृत्यन्त्योः इव तयोः] नावती हुई सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे [ यतरा परस्तात् न विजानामि] कौनसी परली है, यह में नहीं जानता । [ एनत् पुमान् वयाति ] इसको एक पुरुष बुनता है [एनत् पुमान् उद्गृणात्ति] इसको दूसरा पुरुष उकेलता है क्षीर वह [ क्षांधे नाके विजमार ] खर्गमें इसको घारण करता है ॥ ४३ ॥

<sup>[</sup>इमें मयूवा: दिवं ठप वस्तभुः] वे ख्टियां छुलोकको थाम कर धारण करती हैं। [सामानि वातवे वसराणि चकुः.] सामोंको युननेके लिये तन्तुजाल जैसे बनाये हैं॥ ४४॥

# (८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषि:- कुत्सः । देवता- आत्मा )

यो मूतं च भव्यं च सर्वं यथां घातिष्ठति । स्वं प्रयं च केवं छं तसी व्येष्ठाय ब्रह्मं विश्वार । स्कम्भे चे विष्ठिमिते घाँ क्व भूमिश्र तिष्ठतः। स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्व चत्र प्रणानिमिष्य यत्।। ।। ।। तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यं प्रन्या अर्कम्भितोऽ विश्वन्त । वृहन् हं तस्था रजसो विमाना हरितो हरिणीरा विवेश ।। ३ ॥ हादंश प्रथ्यं क्व कमेकं त्रीणि नम्यानि क उत्विकेत । तत्राह्मति विविश्व श्वार विविश्व विष्ठिच खीळा अर्विचाचळा ये ।। ४ ॥ इदं स्वित् विज्ञी विविश्व विविश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विविश्व विश्व विश्व

बर्ष-[-यः भूतं भव्यं ] जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी [यः सर्व अधितिष्ठति ] जो सब-पर अधिष्ठाता होकर रहता है, [यस्य च केवळं स्वः ] जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, [तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः] इस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १॥

<sup>[</sup>स्कंमेन वि-स्तिभिते] इस सर्वाधार परमात्माने थोपे हुए [धीः च भूमिः च तिष्ठतः] युलोक और भूमिये ठहरे हैं, [यत् प्राणत् यत् निमिषत् च] जो प्राण धारण करता है. और जो आंखें झपकता है, [इदं सर्वं भारमन्वत् स्कंमें] यह सब भारमासे युक्त विश्व स्कंमों है। २।।

<sup>[</sup>तिसः ह प्रजाः अत्यायं आयन् ] तीन प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, [अन्या अर्क भिसः नि अवि. अन्य ] एक प्रकारकी [ सत्त्वगुणी प्रजा ] सूर्यको प्राप्त होती है, दूसरी [ बृहन् ह रजसः विमानः तस्थो ] वहे रजीलोकको भापती हुई रहती है, और तीसरी [ हरिणीः हरितः आविवेश ] हरण करनेवाली हरिहर्णको प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥

<sup>[</sup>द्वादश प्रधयः ] बारह प्रधियां है, [एकं चकं] एक चकं है, [त्रीणि नभ्यानि] तीन नाभियां है, [कः उतत् चिकेत] कीन भला उसे जानता है ? [तत्र त्रीणि शतानि पष्टिः च शहवः भाहताः ] उस चकमें तीन सी साठ खूटियों लगायीं हैं और उतने ही [सीछाः] खीलं लगाये हैं, [ये अविचाचछा:] जो हिलनेवाले नहीं है ॥ ४ ॥

है [सिवतः] सिवता! [इदं विजानीहि] यह तू जान कि यहां [पट्यमाः एकः एकजः ेेछः जोडे हैं और एक करेला है। [बः एषां एकजः एकः] जो इनमें अकेला एक है [तास्मिन्] उसमें [ह आपिश्वं ह्र्च्छन्ते] निश्चयसे अपना भेवन्य जोडनेकी ह्रच्छा अन्य करते हैं ॥ ५॥

<sup>[</sup> गुद्दा जरन् नाम ] गुद्दामें संचार करनेवाला जो [ महत् पदं ] वढा प्रसिद्ध स्थान है, वह [ भाविः सिद्धाहितं ] वह. मकट होनेयोग्य सैनिघ भी है, जो [ एजत् प्राणत् ] कांपनेवाला और प्राणवाला है, वह [ तत्र इदं सर्वे भापितं प्रतिष्ठितं ] वहीं उस् गुद्दामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

एकंचकं वर्तत एकंनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि प्रथा।
अर्थेन विश्वं अर्वनं ज्ञान यदंस्यार्थं कंश तद्धंभ्रव ॥ ७॥
प्रश्रवाही वृहत्यप्रमिपां प्रष्टेयो युक्ता अनुसंबहन्त ।
अयातमस्य दृष्ट्यो न यातं परं नेदीयोऽवरं द्वीयः ॥ ८॥
विर्थिन्वेलश्रम्स कुर्ध्वर्युच्नस्तिस्मन् यश्चो निहितं विश्वरूपम् ।
तदांसत् क्रपेयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो वेमूचः ॥ ९॥
या पुरस्तांशुच्यते या चं पृथाद्या विश्वतो युच्यते या चं स्वेतंः ।
ययां यज्ञः प्राङ् तायते तां त्वां पृच्छामि कत्मा सर्चाम् ॥ १०॥ (२६)
यदेति पतित यच तिष्ठति प्राणदप्राणिनिस्मिच यद्भवत् ।
तद्द्यार पृथिनी विश्वरूपं तत्संभ्रयं भवत्येकंमेव ॥ ११॥
अनुन्तं वितंतं पुरुशानन्तमन्तंवचा समन्ते ।
ते नांकपालश्वरिति विचिन्वन्तिहान्भृतमुत भव्यंमस्य ॥ १२॥

अर्थ- ( एक चक्रं एकनेमि वर्तते ) एक चक्र एकही मध्यनामिनाला है, जो [ सहस्र-झारं प्र पुर: नि पद्या ] हजाराँ आरांते युक्त आगे और पीछे होता है । [ अर्धेन विश्वं सुवनं बजान ] आधेते सय सुवन बनाये हैं और [ यत् अस्य अर्धे के तत् बसूव ] जो इसका आधा माग है, वह कहां रहा है ॥ ७ ॥

<sup>[</sup>एपां पञ्चवाही अमं वहित ] इनमं जो पांचींसे उठायी जानेवाली है, वह अन्ततक पहुंचती है। [मिष्टयः युक्ताः अनुसंबहान्त ] जो घोडे जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं। [अस्य अयातं दहते, न यातं ] इसका न चलना ही दीखता है। परंतु चलना नहीं दीखता। तथा [परं नेदीयः अवरं दवीयः] बहुत दूरका बहुत समीप है और जो पास है, वही अति दूर है। ८।।

<sup>[</sup> तिर्यगिबकः कर्ष्वेद्यप्तः चमसः ] तिरले मुखवाला और कपर पृष्ठमागवाला एक पात्र है [ तास्मन् विश्वरूपं यशः निहितं ] उत्तमें नाना रूपवाला यश रखा है। [ तत् सह ऋषयः सार्क नासत ] वहां साथ सात ऋषि बैठे हैं [ वे अस्य महतः गोपाः वभृद्यः ] जो इस महानुभावके संरक्षक हैं॥ ९॥

<sup>[</sup>या पुरस्तात युज्यते या च पश्चात् ] जो आंग और पीछे जुढी रहती है, [या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ] जो चारों शेरिसे सब प्रकार जुढी रहती है। [यया यज्ञः प्राङ् तायते ] जिससे यज्ञ पूर्वकी छार फैलाया जाता है, [वां स्वा प्रच्छामि] उस विभवमें में तुसे पूछता हूं [ऋचां सा कतमा ] ऋचाओं में वह कीनशी है ?।। १०॥

<sup>[</sup>यत् एजित, पति, यत् च तिष्ठिति] जो दांपता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, [यत् प्राणत् अप्राणत् निमिपत् च अवत्] जो प्राण घारण करनेवाला, प्राणरिहत और जो निमेपोन्मेप करता है और जो होता है, [ तत् विश्वरूपं पृथिवीं दाधार ] वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका घारण करता है [ तत् संमूप एकं एव मवित ] वह सब मिलकर एक ही होता है ॥ १९॥

<sup>[</sup>अनन्तं पुरुत्रा विवतं ] अनन्त चारों ओर फैला है, [अनन्तं अन्तवत् च समन्ते ] अनन्त और अन्तवाला ये दाना एक दूसरेसे मिले हैं। [अस्य मूतं उत्त मन्यं ते विचिन्तन् ] इसके भूतकालीन और भविष्यकालीन तथा वर्षमानकालीन सब वस्तुमात्रके संबंधमें विवेक करता हुआ और पद्यात् [विद्वान्] सबको जानता हुआ,[नाकपाल: चरवि] सुखपालक चलता है॥ १२॥

मुजापेतिश्वरति गर्भे अन्तरहेश्यमानो बहुधा वि जीयते ।

अधेन विश्वं स्वनं जजान यदंस्यार्धं केत्मः स केतः ॥ १३ ॥

ऊर्ष्वं मर्रन्तस्रदुकं कुम्भेनेवोदहार्य्यम् । पश्यनित सर्वे चक्षेषा न सर्वे मनसा विदः ॥१४॥

दूरे पूर्णेन वसात दूर ऊनेन द्दीयते । महद्यक्षं स्वनंनस्य मध्ये तसी वृद्धिं राष्ट्रभृतो भरन्ति।१५

यतः स्र्ये उदेत्यस्तं यत्रं च गच्छेति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नात्येति किं चन ॥ १६ ॥

ये अवीक् मध्यं उत वो पुराणं वेदं विद्वासंयभितो वदंन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अप्रि द्विश्वासंयभितो वदंन्ति ।

सहस्राह्यं वियंतावस्य पृक्षो हरेहुँसस्य पर्वतः स्वर्धम् ।

स देवान्त्सर्वोत्तरंस्युपद्वं संपत्रयेन याति भुवनानि विश्वां ॥ १८ ॥

सत्येनोध्वेस्तंपति ब्रह्मणाऽर्वाङ् वि पंत्रयति ।

शांकेन तिर्येङ् प्राणंति यस्मिन ज्येष्ठमधि श्रितम् ॥ १९ ॥

वर्ष-[प्रजापित: अहर्यमान: गर्मे भन्त: चरित] प्रजापित अहर्य होता हुआ गर्भके अन्दर छंचार् करता है, और [बहुधा विवासते ] वह अनेक प्रकार से उत्पन्न होता है। [अर्धन विश्वं भुवनं जजान ] आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करता है, [ यह अस्य कर्ष सः कतमः केतु: ] जो इसका दूसरा आधा है, उसकी निशानी क्या है ? ।। १३ ॥

[कुम्मेन उदकं अर्ध्व मरन्तं उदहार्य इव ] जैसा घडेसे जलके। मरकर अपर लानेवाला कहार होता है। [सर्वे चक्षणा परवन्ति ] सब आंखसं देखते हैं, [सर्वे मनसा न विदुः ] प्ररंतु सब मनसे नहीं जानते।। १४॥

[पूर्णेन दूरे वसित ] पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, [ ऊनेन दूरे हीयते ] न्यून होनेपर भी दूर ही रहता है। [ सुवनस्य मध्ये महत् यक्षं ] विश्वके बीचमें बड़ा पूज्य देव है, [ तस्मे राष्ट्रस्यः वर्लि भरन्ति ] उसके लिये राष्ट्र-सेवक वपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

[यवः सूर्यः डदेति ] जहांसे सूर्य उगता है और [यत्र च अस्तं गच्छिति ] जहां अस्तको जाता है, [तत् एव अहं जैपेष्ठं मन्ये ] वही श्रेष्ठ है, ऐसा में मानता हूं, [नत् उ किं चन न अत्येति ] उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता॥ १६॥

ियं अर्जाङ् मध्ये उत वा पुराणं ] जो उरेवाले बीचके अथवा पुराणे [ वेदं विद्वांसं भाभितः वदान्त ] वेदवेताकी चारों ओरक्षे प्रशंसा करते हैं, [ ते सर्वे मादिस्यं एव परि वदान्ति ] वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं [ द्वितीयं भागि ] दुसरा भागि भीर [ त्रिवृतं इंसं ] त्रिवृत हंस की ही प्रशंसां करते हैं ॥ १७ ॥

( अस्य इंसस्य ) इस इंसके ( स्वर्ग पत्ततः ) स्वर्गको जाते हुए (पक्षो सहस्राह्मयं वियतौ ) इसके दोनों पक्ष सहस्र दिनोंतक फैलाये रहते हैं। ( सः सर्वान् देवान् उरासि उपपद्य ) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकर ( विश्वा सुवनानि संपश्यन् याति ) सब सुवनोंको देखता हुवा जाता है ॥ १८॥

(सत्येन उर्ध्वः तपाति ) सत्यके साथ ऊपर तपता है, ( ब्रह्मणा भविङ् विपश्यिति ] ज्ञानसे नीचे देखता है । ( प्रानेण तिर्थेक् प्राणिति ) प्राणिसे तिरका-प्राण केता है, ( यस्मिन् ज्येष्ठं भिन्निष्ठितं ) जिसमें श्रिष्ठ ब्रह्म रहता है ।।। १९॥ यो वे ते विद्यादरणी याभ्यां निर्मुध्यते वर्स । स विद्यान् ज्येष्ठं मन्येत् स विद्याद्वाक्षणं महत् ॥ २० ॥ (२७)

अपादश्रे समंभवत् सो अश्रे सं१राभरत् । चतुंष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादं भोर्जनम् ॥२१॥ भोग्यो भवद्शो अत्रंभदद्वह । यो देवमुं त्रावंन्तमुपासति सनातनंम् ॥ २२॥ सनातनंमनमाहुरुताद्य स्यात्पुनंपीवः । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्यं रूपयोः ॥२३॥ शतं सहस्रम्युतं न्य∫ बुंदमसंख्येयं स्वमंस्मित्रिविष्टम् । तदंस्य प्रन्त्यमिप्रयंत एव तस्माहेवो रोचत एप एतत् ॥ २४॥ वाख्यदेकंमणीयुस्कमुतौकं नेवं दृश्यते । ततुः परिष्वजीयसी देवता सा मर्म श्रिया ॥२५॥

ड्यं केल्याण्यं 2 जरा मत्ये स्यामृतां गृहे । यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः ॥२६॥

धर्य- (यः वे ते धरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरिणयोंको जानता है, (याभ्यां वसु निर्मय्यते) जिससे वसु निर्मण किया जाता है। (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते ) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः महत् ब्राह्मणं विद्यात् ) वह वहे ब्रह्मको भी जानता है। २०॥

<sup>(</sup> अग्रे अपात् सं अभवत् ) प्रारंभमें पादरहित आत्मा एक ही था। ( सः अग्रे स्वः आमरत् ) वह प्रारंभमें स्वातमा-नंद भरता रहा। वही ( चतुष्पाद् मोग्यः भूरवा ) चार पांववाला भोग्य होकर ( सर्व भोजनं आदत्त ) सब भोजनको प्राप्त करने लगा॥ २१॥

<sup>(</sup>भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अयो बहु असं अदत्) बहुत अन्न खाने लगा । (यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासार्वः) जो सनातन स्रोर श्रेष्ठ देवकी उपासना करता है। ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>एनं सनातनं आहु: ) इसे सनातन कहते हैं ( उत अद्य पुनः नयः स्यात् ) और वह आजही फिर नया होता है। इससे ( अन्यः अन्यस्य रूपयोः ) परस्परके रूपके ( अहोरात्रे प्र जायेते ) दिन और रात्र होते हैं ॥२३॥

<sup>(</sup> दातं सहसं अयुतं ) सो, हजार, दस हजार, (न्याईदं असंसे में सं अस्मिन् निविष्टम् ) कास अथवा अधल्य स्वत्व इसमें हैं। ( अस्य अभिपश्यवः एव ) इसके देखते ही ( वर् प्रन्ति ) वह सत्त्व आपात करता है ( वस्मात् एष देवः एतत् रोचते ) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४॥

<sup>(</sup> एकं बालात् अणीयस्कं ) एक बालसे भी सूक्ष्म है, ( उत एकं नैव दश्यते ) और दूरसा दीसता हो नहीं। ( ततः परिष्वजीयसी देवता ) उससे जो दोनोंको भालिंगन देनेवाली देवता है; ( सा मम प्रिया ) वह मुझे प्रिय है ॥ २५॥

<sup>(</sup>इयं कत्याणी अजरा ) यह कत्याण करनेवाला अक्षय है, (सर्वस्य गृहे अमृता ) मरनेवालेके घरमें अमर है। (यस्में कृता सः शये) जिसके लिये की जाती है, वह लेटता है भीर (यः चकार सः जन्नार) जो करता वै वह खुद होता है।। २६।।

त्वं स्ती त्वं पुर्मानित त्वं क्रिमार छत वां क्रमारी।
त्वं स्ति देवं पुर्मानित त्वं स्ति त्वं स्ति भेवित विश्वतीमुखः ।।२७॥
छतेषां पितोत वां पुत्र एषामुतिषां ज्येष्ठ छत वां किन्छः।
एको ह देवो मनिति प्रविष्टः प्रथमो जातः स छ गर्भे अन्तः ॥२८॥
पूर्णात्पूर्णमुदंचित पूर्णं पूर्णेनं सिच्यते। छतो तद्वद्य विद्याम यत्तस्तर्परिषिच्यते ॥२९॥
एषा सन्ति सनेमेव जातेषा पुराणी पित सवी वभ्व ।
मही देव्युप्रपति विभावी सैकेनैकेन मिष्ता वि चष्टे ॥३०॥
अविषे नाम देवत्तेनांस्ते परीवृता। तस्यां छपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्ताः ॥३१॥
अन्ति सन्तं न जेहात्यन्ति सन्तं न पंत्रपति। देवस्यं पत्रय काव्यं न मंमार न जिर्थाता। ३॥
अपूर्वेणेषिता वाचस्ता वेदन्ति यथायथम् । वर्दन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदांहुर्जीक्षणं महत् ॥३३॥

मर्थ- [ रबं को रबं पुमान मिस ] तू स्त्री है और तृही पुरुष है । [ रवं कुमारः उत वा कुमारी ] तू छड़का है मीर लडकी भी:़तृही है। [स्वं जीर्णः दण्डेन वसि ] तू बृद्ध होनेपर दण्डके सहारे चलता है, [रवं जातः विश्वतो मुखः भवसि ] तू प्रकट होकर सब ओर मुखवाला होता है ॥ २७ ॥

<sup>[</sup> उत एषां पिता ] इनका पिता, ( उत वा एषां पुत्र: ) और इनका पुत्र [ एषां ज्येष्ठः उत वा कानिष्ठः ] इनमं ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ, यह सब [ एकः ह देवः मनसि प्रविष्टः ] एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर [ प्रथमः जातः स उ गर्भे अन्तः ] पहिले जो हुआ था, वही गर्भमें काता है ॥ २८ ॥

<sup>[</sup> पूर्णात् पूर्ण उदचित ] पूर्णसे पूर्ण होता है, [ पूर्ण पूर्णेन सिच्यते ] पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सींचा जाता है, [ उसो अद्य तत् विद्याम ] अब आज वह हम जाने, कि [ यतः तत् परिषिच्यते ] जहांसे वह सींचा जाता है ॥ २९ ॥

<sup>[</sup> पुषा सनत्नी ] यह सनातन शाक्ति है, ( सनं प्य जाता ) सनातन वालसे विद्यमान है, यही [पुराणी सर्व परि वभूव] पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, [ मही देवी उपसः विभाति ] यही बडी देवी उपाओंकी प्रकाशित करती है, [ सा एकेन-प्रकेन मिषता वि चष्टे ] वह अकेले अकेले प्राणीके साथ दीखती है ॥ ३० ॥

<sup>[</sup>जाितः वे नाम देवता ] रक्षणकर्त्रां नामक एक देवता है, वह [ ऋतेन परिवृता आस्ते ] सत्यसे घेरी हुई है। ( तस्याः रूपेण इमे मुक्षाः ] उसके रूपसे ये सब वृक्ष [ हरिताः हरितस्रजः ] हरे और हरे पत्तांवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

<sup>[</sup> मन्ति सन्तं न जहाति ] समीप होनेपर भी वह छोडता नहीं और [ मन्ति सन्तं न पश्यति ] वह समीप होने-पर भी दीसता भी नहीं । [ देवस्य पश्य काण्यं ] इस देवका यह काव्य देखी, जो [ न समार न जीर्यति ] नहीं मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

<sup>[</sup> मपूर्वेण इषिताः वाचः ] जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवताने प्रेरित की ये वाचाएं हे, [ ताः यथायथं वदन्ति ] वह वाणियां यथायोग्य वर्णन करती हैं। [ वदन्ती: यत्र गच्छन्ति ] बोलती हुई जहां पहुंचती हैं, [ तत् महत् ब्राह्मणं श्राहुः ] वह वहा बहा है, ऐसा कहते हैं। ३३ ॥

८ ( अ. सु. भा. <sup>क</sup>ं, १०)

यत्र देवार्थ मनुष्णिश्वारा नामनिव श्रिताः ।

यत्र त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्माययां हितम् ॥३४॥

यिभिर्वातं हितः मुवाति ये दर्दन्ते पश्च दिशः सुन्नीचीः ।

य आहुंतिमृत्यर्यन्यन्त देवा अपां नेतारः कत्मे त असन् ॥३५॥

हमामेवां पृथिवीं वस्त एकोऽन्तरिक्षं पर्यकी वसूत्र ।
दिवेभेषां ददते यो विश्वती विश्वा आशाः प्रति रह्मन्त्र्येषे ॥३६॥

यो विद्यात्सत्रं वितंतं यस्मिन्नोताः ग्रजा हमाः ।

सत्रं सत्रं स्वतंत् यो विद्यात्स विद्याह्मणं महत् ॥३७॥

वेदाः सत्रं वितंतं यस्मिन्नोताः ग्रजा हमाः । सत्रं सत्रस्याहं वेदाशो यहामणं महत् ॥३८॥

यदंनत्रा द्याविपृथिवी अपिरेत्प्रदहन्तिश्वद्याच्याः ।

यत्रातिष्ठेनेकंपरनीः प्रस्तात्के वासीन्मात्तरिश्चा तदानीम् ॥ ३९॥

अप्रतामिन्मात्रिश्चा प्रविद्यः प्रविद्या देवाः संक्षिकान्यासन् ।

वृहन्हं तस्थी रजेसो विमानः पर्यमानो हिरत् आ विवेश ॥ ४०॥

वर्ध- [द्रेवाः च भतुष्याः च ] देव कीर मनुष्य [ नामी काराः इव यत्र क्षिठाः ] नाधिमें कोह लगनेके समाव जहां काश्रित हुए हैं, उस [बगां पुष्पं स्वापृष्णामि] आप्-तत्त्वके पुष्पको में तुसे पूछता हूं, कि [यत्र तत् मापपा दितस्] वहां वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

[येभिः हापितः वातः प्रवाति ] जिनसे अरित हुआ वायु बहता है, [ये साप्रीची। पक्ष प्रदिशः दक्को ]. जो मिसी-जुली पांची दिशायें धारण करते हैं, [ये देवाः आहुति कति क्रमन्यन्त ] जो देव बाहुतिको साविक मानते हैं, [ते क्यां-नेतारः कतमे आसन् ] वे जलैंकि नेता कीनसे हैं ? ॥ इ५ ॥

[ पूपां एकः हमां पृथिवीं वस्ते ] इनमेंसे एक इस पृथ्वीपर रहता है [ पूकः जन्तिरिक्षं परिवस्तुत ] एक अन्ति-रिक्षमें न्यापता है, [ पूपां यः विधर्षा ] इनमें जो धारक है, वह [ दिवं चढ़ते ] यलोकका घारण करता है, और [ पूके विश्वाः जाहााः प्रति रक्षति ] इछ सब दिशाओंकी रक्षा करते हैं ॥ ६६॥

[ यस्मिन् हमाः प्रजाः कोताः ] जिसमें ये सब प्रजा पिरोधी हैं, [ यः विवर्त सूत्रं विद्यात् ] जो इस फैले सूत्रको जानता है, और [सूत्रस्य सूत्रं यः विद्यात् ] सूत्रके सृत्रको जो जानता है, [ सः महत् बाह्मणं विद्यात् ] वह यहे. बहाको जानता है। १०॥

[ यस्मिन् हमा: प्रजाः कोताः ] जिसमें ये प्रजाएं पिरोयी है, [ अहं विवतं सूत्रं वेद ] में यह फैला हुआ सूत्र कानता हूं। [ स्त्रस्य सूत्रं कहं वेद ] सूत्रका सूत्र भी में जानता हूं और (अयो यत् महत् माह्मणं ) और जो बढा ब्रह्म है, वह भी में जानता हूं ॥ ३८ ॥

[ यत् वावाप्टियवी अन्तरा ) जो शुलेक और पृथ्वीके बीचमें [ विश्वदास्थः प्रवृहन् अप्तिः पेत् ] विश्वको चलनेबासा अप्ति होता है, [ यत्र पंस्तात् एकपरनीः अप्तिष्ठन् ] जहां दूरतक एक परनीही रहती है, [ तदानी मात्रस्था क्य इय आसीत्] जस समय वायु कहां था ? ॥ ३९ ॥

(मालिश्वा अप्सु प्रविष्टः बासीत्) दायु जलोंमें प्रविष्ट था, (देवाः सिक्कानि-प्रविष्टाः बासेन्-) सब देव जलोंमें प्रविष्ट थे, ( हृःत् ह रजसः विमानः कर्स्या ) उस समय बढा ही रजका विशेष प्रमाण-था, और (-प्रमानः इतिकः सा विवेश ) वायु सूर्विकरणोंके साथ था॥ ४०॥ उत्तरिणेव गायुत्रीमुमृतेऽधि वि चंक्रमे । साम्चा ये साम संविदुरुजस्तर्दद्ये क्रा। ४१ ॥ निवेश्वनः संगर्भनो वस्तां देव ईव सविता सत्यर्थमी । इन्द्रो न तस्थी समुरे धनानाम् ॥४२॥ पुण्डरींकं नवंद्वारं त्रिभिर्युणेभिरावृतम्। तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत्तद्दै व्रंखाविदौ विदः ॥४३॥ अकामो धीरी अमृतः खयुंभू रसेन तृप्तो न क्रतंश्रनोनः। तमेव विद्रास विमाय मृत्योरात्मानं धीरम्जरं युवानम् ॥ ४४ ॥ ( २९ )

अर्थ-[बुचरेण-अमृते अधि गायत्रीं अधि वि चक्रमें] उच्चतर रुपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे प्राप्त करते हैं। यि साम्रा साम सं विद्: ] जो सामसे साम जानते हैं, [ तत् अजः क दहशे ] वह अजन्माने कहां देखा ? ॥ ४९ ॥

[ सखबर्मा संविता देव: इव ] सलके धर्मसे युक्त सविता देवके समान [ वसूनां संगमन: निवेशन: ] सब धनोंका देनेबाबा और निवासका हेतु है वह [ घनानां समरे ] धनों के युद्धमें [ इन्द्रः न तस्यो ] इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२॥

[ नवद्वारं पुण्डरीकं ] नव द्वारवाला कमल [ त्रिभिः गुणिभिः बावृतं ] सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणोंसे घेरा हुवा है। [तास्मन् यत् भारमन्वत् यक्षं ] उसमें जो भारमावाला पूज्य देव है (तत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उंधे ब्रह्मज्ञानी जानते हैं ॥४३॥

( जकामः धीरः जमृतः स्वयंभूः') निष्काम, धीर, अमर, ख्यंभू ( रसेन तृप्तः ) रससे संतृष्ट वह देव ( न कुतइचन जतः ) कहांसे भी न्यून नहीं है, ( तं एव विद्वान् मृत्योः न बिभाय ) उसे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युसे बरता नहीं, प्योकि ( भारमानं घीरं भजरं युवानं ) वहीं घीर अजर युवा आत्मा है।। ४४ !।

# [९] शतौदना गी।

( ऋषिः — अथर्वा । देवता – श्रतौदना )

(५) अ<u>षायतामि नद्या मुखां</u>नि स्पेत्रेषु वर्ज्जमर्पेयैतम् ।

इन्द्रेण दुत्ता प्रथमा श्रुतीदंना आतृन्युत्ती यर्जमानस्य गातुः ॥ १ ॥ वेदिष्टे चर्ने भवतु बुहिर्लीमानि यानि ते । एषा स्वां रशुनाग्रेभीद् आवां स्वैषोऽधि नृत्यतु ॥२॥ बारुस्ति प्रोक्षंगीः सन्तु जिह्वा सं मर्द्विहेय ।

शुद्धा त्वं युन्नियां भृत्वा दिवं प्रेहिं शतौदने ॥ ३ ॥

वर्ष- (अघायतां सुखानि कापि नहा ) पापी लोगों के मुख बंद कर । (सपरनेषु एतं वज्रं क्षप्य ) शत्रुओं पर यह वज्र फेंक । (इन्द्रेण दत्ता प्रथमा शतौदना ) इन्द्रने दी हुई पहिली सेंकडों भोजन देनेवाली (अलुन्यही यजमानस्य गासुः) समुका नाश करनेवाली, यजमानका मार्ग दर्शानेवाली गौ ही है। १ ॥

<sup>(</sup> ते चर्म बेदिः भवतु ) तेरा चर्म वेदी मने, ( यानि ते लोमानि बर्हिः ) जो तेरे रोम हैं वे दर्भ हैं, ( एपा रशना स्वा **ममभीत्) जो रसी तुसे नोधी है, हे ('मीपवि ) सो**मवली ! ( एषः प्राचा स्वा अधिनृत्यतु ) यह प्रावा तेरे ऊपर आनंदसे नाचे, तेरा रस निकालनेके लिये वनस्पतिपर परयर नाचे ॥ २ ॥

है (अब्स्वे ) अद्विसनीय गौ ! (ते बाळा: प्रोक्षणी: सन्तु ) तेर वाल प्रोक्षणी होवें, ( जिह्ना सं मार्धु ) तेरी जिह्ना भोधन करे, ( स्वं मजिया क्रदा भूत्वा ) तू पूज्य भीर शुद्ध हो छा, हे शतांदना गी! (स्वं दिवं मेहि ) तू युकीकर्मे जा। १।

यः श्वतौदंनां पर्चिति काम्प्रेण स केल्पते । श्रीता ह्यस्यित्विजः सर्वे यन्तिं यथायथम् ॥४॥ स स्वर्गमा रोहाते यत्रादास्रिद्धिवं द्विवः । अपूपनाभि कृत्वा यो ददाति श्वतौदंनाम् ॥५॥ स तां ह्योकान्तसमीमोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।

हिरंण्यज्योतिषं कृत्वा यो दर्दाति श्रुतौदंनाम् ॥ ६ ॥

ये ते देवि शमितारं प्रकारो ये चे ते जनाः। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैन्यो मैबीः श्रतौदने ॥७॥ वसंबद्धता दक्षिणत उत्तरान्मरुतंस्त्वा । आदित्याः पृथाद्गोप्स्यन्ति सार्गिनष्ट्राममति द्रव ॥८॥ वेवाः पितरी मनुष्या गन्धर्वाप्सर्यक्व ये। ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति सार्तिग्रमति द्रव ॥९॥ अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यानमरुतो दिश्चः । छोकान्त्स सर्वीनामोति यो ददिति श्रुतौदेनाम्१० वृतं श्रोक्षन्तीं सुभगां देवी देवानगमिष्यति । प्रकारमध्नये मा हिंसीदिवं प्रेहि श्रतौदने ॥११॥ ये देवा दिविषदीं अन्तरिक्षसदंश्च ये ये चेमे भूम्यामिष्य । तेम्यस्त्वं धुंक्ष्य सर्वदा श्रीरं सार्पिथो मधुं ॥ १२॥ तेम्यस्त्वं धुंक्ष्य सर्वदा श्रीरं सार्पिथो मधुं ॥ १२॥

भर्य- ( यः शतीदमां पश्चित ) जो शतीदनाका परिपाक करता है, वह ( सः काममण करपते ) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है। [ अस्य सर्वे भीताः ऋषिताः ] इसके सब संतुष्ट हुए ऋतिज (यथाययं बन्ति) यथायोग्य-मार्गसे वापस जाते हैं। ॥

<sup>(</sup>सः स्वर्गे भारोष्ट्रति ) यह स्वर्गपर चडता है (यत्र भदः त्रिदिषं दिवः ) जहां वह स्वर्गपाम है, (यः सर्वोदनां अपूपनांभि कृत्वा ददाति ) जो शतीदनात्रो माळपूर्वोके रूपमें करके दाग देठा है ॥ ५॥

<sup>(</sup>ये दिव्याः ये च पार्थियाः) जो दिव्य शौर जो पार्थिव सीग हैं, (तान् क्रोकान् सः समाम्रोति ) उन सब लोगोंकी वह शाप्त करता है, (यः शवीदनां हिरण्याज्योतिषं कृत्वा द्दाति ) जो शतीदना गीको सुवर्णसे तेजस्वी करके दान देता है ॥६॥

<sup>[</sup>ये शिवतारः ये च पक्तारः जनाः ] जो शिवता भीर जो पक्तनेवाले लोग हैं, [ते सर्वे स्वा गोप्स्यन्ति ] वे सर्व तिरी रक्षा करेंगे। है शितीदने ] सो मलुष्योंका भोजन देनेवाली गौ! प्रिक्यः मा भैषीः ] इनसे तून भय कर ॥ ॥

<sup>[</sup>दाक्षिणतः स्वा चसवः ] दक्षिणकी भोरसे तुमे वसुदेव, [ उत्तरात् स्वा मरुतः ] उत्तरकी भोरसे तुमे मरुत् देव, [ भावित्याः पश्चात् गोप्स्यान्ति ] भावित्य तेरी पीछंते रक्षा करेगें, [ सा स्वं भग्निष्टोमं भति द्रव ] वह त् भाग्निष्टोम यमके पारं जा ॥ ८ ॥

<sup>[</sup>ये] जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्य-अप्सरागण हैं, ित सर्वे स्वा गोप्स्यान्ति ] वे सब तेरी रक्षा करेंगे, िसा अतिरात्रं अवि त्व विद्युत् अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९ ॥

<sup>(</sup>यः शतीदनां ददाति) जो शतीदनाकी देता है, (सः सर्वान् लोकान् काष्मोति ] वह सब लोगोंका प्राप्त करता है, जो लोक अन्तरिक्ष, यू, भूमि, आदिल, मस्त् और दिशाओं के नामसे प्रीमृद्ध है 11 १० 11

<sup>[</sup> एतं प्रोक्षन्ति सुभगा देवी ] घोटा सिचन करनेवाली भाग्यवाली देवी ( देवान् गमिष्यसि ] देवताओंकी प्राप्त होगी। हे शतौदने [ मध्ये ] अहिंसनीय गौ ! [ वक्टारं मा हिंसी ] पक्षानेवालकी हिंसा मत् कर, [ दिवं प्रेहि ] स्वर्गको माप्त हो॥१९

<sup>(</sup>ये दिवि-सदः देवाः) जो गुलोकमें रहनेवाले देव हैं, (ये च अन्तिरक्ष-सदः) जो अन्तिरक्षमें रहते हैं, (वे च इमें भूम्यां अधि) जो भूमिपर रहते हैं, (तेभ्यः स्वं सर्वदा) उनके लिये तू सर्वदा (क्षीरं सर्विः अया मधु धुक्ष) दूध, भी अपेर मधु दे।। १२॥

यमे कियो यमे मुखं यो कणी ये चं ते हन्। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१३॥ यहे अष्टिं य नासिके ये कृते ये च तेऽक्षिणी। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१४॥ यसे कृते यद्वान्त्रं यार्थ ते गुदांः। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१४॥ यसे यकृते मतिने यदान्त्रं यार्थ ते गुदांः। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१८॥ यते ते मुझा यदस्थि यन्मांसं यच लोहितम्। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१८॥ यते ते मुझा यदस्थि यन्मांसं यच लोहितम्। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१८॥ यारते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च पर्शवः। श्वामिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥१८॥ यारते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्टीर्याश्च पर्शवः। श्वामिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे ग्रुक्तं श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे ग्रुक्तं श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे ग्रुक्तं व्हतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे ग्रुक्तं व्हतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे ग्रुक्तं व्हतां वात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे ग्रुक्तं वहां याः कृष्टिका क्रव्हार ये चं ते स्ताः। आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ यसे चने भ्रति वहां स्वारित्यो मधुं॥२०॥ यसे चने भ्रति वहां वहां श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ क्रेवे ते स्तां ग्रुक्ता वाल्ये यान्वे । आमिक्षां दुहतां दात्रे श्वीरं स्पिरियो मधुं॥२०॥ क्रेवे ते स्तां प्रिक्तं वहां स्वित्रयो मधुं॥२०॥ क्रेवे ते स्तां प्रुक्ता वाल्ये यान्वे स्तां ति । ती पक्षा देवि कृत्वा सा पक्ताः दिवं वह ॥२५॥ व्यक्ति यश्च चनिले यो वा श्री तण्डुलः कर्णः।

वर्ष- ( बत् ते शिरः ) जो तेरा सिर, (यत् ते मुखं) तो तेरा मुख है, (यो च ते कणों) जो तेरे कान हैं, (ये च ते हनू) जो तेरी हन् है, ( दात्रे जामिक्षां क्षीरं सर्पिः अधी मधु दुहतां) दाताको दही, दूध, धी और मधु देवें ॥ १३ ॥

<sup>[</sup>बी ते ओष्ठी ] जो तेरे ओठ हैं (शृंग मिक्षणी) जो तेरे सींग और आंख हैं, (ते क्लोमा हृदयं प्रीतन् सह कंढिका) जो फेंफडा, हृदय, मलाशय और कल्ठका भाग है, (ते यक्तत् मतहने मान्त्रं गुदाः) जो तेरा यक्तत, गुर्थे, आंते बीर गुदा हैं, [ते प्राक्षीः, विनय्दाः, कुक्षी, चमें ] जो तेरे पिलही, गुदाभाग, कीख और चमें है, (ते मज्जा, महिय, मांसं कोहितं) जो तेरी मज्जा, अहिय, मांस और रुधिर है, (ते बाहु दोषणी अंसी, ककुत्) जो तेरे वाहु, वाजूएं, दन्धे और इहान हैं, (ते प्रीवा स्कन्धाः पृष्टीः पर्शवः) जो तेरे गर्दन, कन्धे, पीठ और पश्चलियां हैं, (ते प्रस् अध्वीवन्ती स्रोणी मसत्) बो तेरी खंघाएं, घुटने, कुल्हे-और गुह्यांग हैं, (ते पुच्छं बालाः कथः स्तनाः) जो तेरा पृछ, वाल, दुग्धाशय और स्तन हैं, (ते बंधाः कुष्टिकाः ऋष्छराः झफाः ] जो तेरी जधाएं, खुटिशं, कलाई के भाग और खुर हैं, (ते चमें कोमानि) जो तेरे वर्ष और कोम हैं, हे (शतीदने) गौ! (दान्ने क्षीरं भामिक्षां) दाताको दूव, दही, घी और मधु देते रहें।। १४-२४।।

हे शतौदने गौ ! (ते कोदौ) तेरे पार्श्वमाग (भाज्येन भिम्नारितौ पुरोहाशौ स्वां) घीद्वारा सिंचित पुरोहाश हों। हे देवि ! (तौ पक्षी कृत्वा) उनके पंख बनाकर (सा त्वं नक्तारं दिवं वह) वह तू पकानेवालेका स्वर्गपर ले जा ॥ ३५ ॥

<sup>[</sup> उल्ह्याले मुसके ] को सली और मुसल, [ चर्माण धूर्प च वा यः सण्डुलः कणः ] चर्मपर तथा सूर्पमें जो चावलों के कण रहते हैं, ( यं वा वादो मातिरिया पवमानः ममाय ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने मधा था, [ तत् होता क्रिः सुहर्त हुलोत् ] उसे होता अप्नि उत्तम आहुतिरूप बनावें ।। २६ ।।

# अयो देवीर्मधुमतीर्घृत्वचुतो ज्ञक्षणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि । यत्काम इदमिभाषुत्रामि चोऽहं तन्मे सर्वे सं पद्यतां वयं स्याम पत्रयो स्याणाम् ॥२७॥ (३२)

सर्थ-[ मधुमतीः घृतइच्युतः देतीः जापः ] मधुयुक्त घीकी देनेवाली दिव्य जलधाराएँ ( महाणों इस्तेषु प्र प्रमक्तादः यामि) त्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग देता हूं। ( यत् कामः इदं वः जहं अभिपिद्धामि ) जिसकी इच्छा करता हुना, में यह आपको अभिषेक करता हूं, [ तत् में सर्व संपद्यतां ] वह मुझे स्य प्राप्त हो, ( वयं रयीणां पत्रयः स्याम ) हम सन् अनोंके पति बनें ॥ २०॥

# ( १० ) बशा गी।

## ( ऋषिः—कश्यपः । देवता-वशा । )

नर्मस्ते जार्यमानायै जातायां जत ते नर्मः । बालेम्यः शक्तम्यो रूपायाद्ये ते नर्मः ॥ १ ॥ यो विद्यात्सः प्रवर्तः सप्त विद्यात्परावर्तः । शिरो यहस्य यो विद्यात्स व्यां प्रति ग्रह्मियात् ।। वेद्याहं सप्त प्रवर्तः सप्त वेद परावर्तः । शिरो यहस्याहं वेद सोमं चास्यां विचल्लाम् ॥ ३ ॥ यया द्योर्थया पृथिवी ययापी गुपिता इमाः । वृशां सहस्रवारां ग्रह्मणाच्छावेदामासे ॥४॥ श्रतं कंसाः श्रतं द्योग्वारंः श्रतं ग्रोप्तारो अवि पृष्ठे अस्याः । ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वृशां विदुरेक्ष्या ॥ ५ ॥

धर्म—हे (धन्ये ) इनन करने अयोग्य गौ! (ते जायमानाये नमः ) उत्पन्न होनेके धमय तुहे नमस्कार है। (उत जाठाये वे नमः ) उत्पन्न हुई नुझको नमस्कार है। (ते बालेम्यः शफेम्यः रूपाय नमः )तेरे बालों, शफों और रूपेक किये नमस्कार है। १॥

<sup>(</sup>यः सप्त प्रवतः विद्यात् ) जो सात प्रवाह-जीवनप्रवाह--जानता है, (यः च सप्त परावतः विद्यात् ) भौर जो सातः भन्तरीको-स्थानोको-जानता है, तथ। जो (यज्ञस्य भिरः विद्यात् ) यज्ञका सिर जानता है, वही (वक्षां प्रति गृह्योगात् ) वशा गौका स्वीकार करेना २॥

<sup>(</sup>शहं सम्र प्रवतः वेद ) में सात जीवनप्रवाहोंकी-प्राणीकी-जानता हूं, (सम्र परावतः वेद ) शात स्थानोंकी-द्रंतिय स्थानोंकी-भी जानता हूं। (यज्ञस्य शिरः च महं वेद) यज्ञका शिर भी-यश्रका मुख्य साध्य भी जानता हूं। अस्यां विषश्रणें सीमं च वेद ) इसमें विशेष चमकनेवाले सीमको भी में जानता हूं॥ ३॥

<sup>(</sup>यया थी: पृथिवी हमा भाषः च गुपिताः ) जिसने गुलोक, पृथिनी और सब जलोकी सुरक्षा की है, उस [सहस्र धारां वशां ] उस हजारों अमृतधारा देनेनाला नशा गौको (ब्रह्मणा अच्छा बदामिति) शानद्वारा उत्तम रीतिसे प्रदर्शित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। ४॥

<sup>[</sup> अस्यां: अधिपृष्ठे ] इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर [शर्त दीग्धार: शर्त कंसा: ] सी मनुष्य दूध दाइनेबाले, सी उत्तम पात्रोंको लेकर, साथ साथ [ शर्त गोप्तार: ] सी इसके रक्षक भी इस गौके साथ चलते हैं । [ वे देवा: तस्यां प्राणन्ति ] जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं [ सं प्रकथा बक्षां विदु: ] वे एकमतसे गौका महस्त यथावत् जानते हैं ॥५॥.

यश्च प्रतिशिक्षारा स्वधार्याणा महीर्छका । वृक्षा पूर्जन्यंपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥ अर्थु त्वािष्ठाः प्राविश्वदनु सोमी वशे त्वा । ऊर्धस्ते भद्रे पूर्जन्यौ विद्युतंस्ते स्तनां वशे ॥ ७ ॥ अपस्तं धुंक्षे प्रथम द्वर्ता अपरा वशे । तुतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽत्रे क्षीरं वशे त्वम् ॥ ८ ॥ यहित्यहूँ प्रानिपातिष्ठ ऋताविर । इन्द्रंः सहस्तं पात्रान्त्सोमं त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥ यहन्त्वान्द्वमरान्वं ऋषुमोऽह्वयत् । तस्मत्ति वृत्रहा पर्यः क्षीरं क्रुद्धोऽहंरद्वशे ॥ १० ॥ यत्ते कुद्धो धनंपित्रा क्षीरमहंरद्वशे । इदं तद्वद्य नार्किश्विषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥ वृत्रु पात्रेषु तं सोम्मा देव्यहिरद्धशा । अर्थवृ यत्रं दिश्वतो वृद्धितो वृद्धियास्तं हिर्ण्यये ॥ १२ ॥ सं हि सोमेनार्गत् समु संविण पद्धता । वृक्षा संमुद्रमध्यष्ठाद्वन्धवैः कुलिभिः सह ॥ १२ ॥ सं हि सोमेनार्गत् समु संविण पद्धता । वृक्षा संमुद्रमध्यष्ठाद्वन्धवैः कुलिभिः सह ॥ १३ ॥

बर्थ-[यज्ञपदी भाक्षीरा] यज्ञमें जिसकी स्थान प्राप्त हुआ है, जो दूध देती हैं, [स्वधाप्राणा महीलुका] अन्नरूप प्राणका भारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है। यह [पर्जन्यपत्नी वज्ञा] वृष्टिद्वारा घास आदि स्थित होनेसे विसका पाननपोषण होता है, वह गौ ( ब्रह्मणा देवान् अप्येति ) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

है (वक्के) गौ ! (त्वां अग्निः अनुप्रविकात् )तुक्के अग्नि प्राप्त हुआ है, (सोमः अनु ) सोम भी प्राप्त हुआ है। हे (भन्ने ) कर्मयाण करनेवाली गौ ! (ते उत्तवः पर्जन्यः ) तेरा दूधस्थान पर्जन्य ही है। हे वशा गौ ! (ते उत्तवा विद्युतः ) तेरे स्तन विद्युत् हैं। इस तरह अग्न्यादि देवताओं की शक्तियां तेरे अंदर हैं॥ ७॥

है (वहा ) वशा गी ! (त्वं प्रथमः अपः धुक्षे ) तू सबसे प्रथम जरुको दुइती—देती है, (अपरा सर्वरा) पश्चात् सपजान भूमिके समान घान्य देती है। (कृतीयं राष्ट्रं घुक्षे ) तीसरा राष्ट्रीय शाफि देती है, (स्वं असं क्षीरं ) तू अस और क्षीर—दूध-देती है। ८॥

है (वसे ) गौ ! हे (ऋतावरी) दूधक्षी अप देनेवाली गौ ! (यत् वादित्यैः हूममाना) जब तू धादित्यों द्वारा वाकि प्राप्त करती हुई (उपाविष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रान्) इन्द्र हजारी वर्तनींको लेकर (खा सोसं पायवत्) सोमरस पिलाता है ॥ ९ ॥

हे ( बसे ) गाँ! ( बत् अनुची: इन्ह्रं ऐ: ) जब तू अनुकूलतासे इन्ह्रको प्राप्त होती है, ( खा ऋषभः आत् अह्रयत् ) तब तुसे वृषम समीपसे पुकारता रहा । हे बसा गाँ! ( तस्मात् कुदः बृत्रहा ) इस कारण कोचित हुआ इन्ह्र ( ते पयः क्षीरं बहरत् ) तेरा दूम और जल हरता रहा ॥ १० ॥

हे बशा गी ! ( यत्-फ़ुद्धः धनपितः ) जब कोषित हुआ धनपित (ते क्षीरं अहरत्) तेरा दूध लेता है, तब समशो कि (इदं तत् बय ) यह वह आज ( नाकः त्रिष्ठ पात्रेषु रक्षति ) स्वर्गधामही सोमके रूपसे तीन वर्तनोंने रक्षता है ॥ १९॥

<sup>(</sup>यत्र दीक्षितः व्यथां) जहां दीक्षा लिया अधर्ववेदें। यज्ञकर्ता (हिरण्यसे व्यक्तिं) सुवर्णमय आसनपर बैठेता है, (त) उसके पास (त्रिषु पात्रेषु सोमं) तीनों वर्तनोंमें रखा सोम (वता देवी बहरत्) देवी वशा गो ले जाती है, दूस रूपसे पहुँचा देती है।। ३२।।

<sup>(</sup> यशा सोमेन सं अगत ) गौ सोम भीषधीको प्राप्त हुई, और ( सर्वेण पद्धता सं उ ) सब पांववाली-मनुष्योंको भी प्राप्त हुई। ( वक्षा किलिमः गंधवें। सह) यह गौ कलह करनेवाले गंधवें के साथ ( समुद्रं अध्यष्टात् ) समुद्रपर अधिष्ठान करती रही। अर्थात् समुद्रपर भी गौका मान वैसाई। है, जैसा मानवोंमें हैं ॥ ३३॥

सं हि वातेनार्गत समु सर्वैः पतात्रिभिः । व्या संमुद्रे प्रानृत्यहच् । सामानि विश्रंती ॥१४॥ सं हि सर्वेणार्गत समु सर्वेण चक्षंपा । व्या संमुद्रमत्यं रूपद्धद्वा ज्योतीपि विश्रंती ॥ १५॥ अभीतृता हिरंण्येन यदतिष्ठ ऋतावरि । अश्वः समुद्रो भूत्वा ध्यंस्कन्दद्वये त्वा ॥ १६ ॥ तद्धद्वाः समंगच्छन्त व्या देष्ट्चयो स्वधा । अर्थवी यत्रं दीक्षितो वृद्धित्यास्तं हिर्ण्यये ॥१७॥ व्या माता राजन्यित्य व्या माता स्वंधे तवं । व्यायां यञ्च आर्थवं वर्वश्चित्तमंजायत ॥१८॥ कुन्ते विन्दुरुदं चर्द्वसणः कर्कदादिषं । तत्वस्तं जिन्ने वशे तत्ने होत्ताजायत ॥१९॥ आस्तरते गार्था अभवनुष्णिहां स्यो वर्षं वर्षे । पाजस्या जिन्ने यत्ने र्वतन्य रूप्तवं॥२०॥(३४) ईमी स्यामयं जातं सिर्थिस्यां च वशे तवं । आन्त्रेस्यो जिन्नेरे अत्रा जुद्रादिधं वीरुषंः २१

अर्थ-(वशा ऋषः सामनि विभ्नती) गी यश्चमं ऋचा श्रीर सामें।को घारण करती हुई (वातेन सं अगत) वायुसे संगत हुई, (सर्वैः पतित्रिभिः दि सं ) सव पांववालोंसे मिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत् ) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौंका संमान सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वशा सूर्येण सं खगत) गी सूर्यंत्रे मिली है, (सर्वेण चक्षपा सं उ ) सब आंखवालींत्रे मिली है। ( महा बहा। ज्योतींपि विभ्रती ) कल्याणकारिणी गी अनेक तेजींका घारण करती हुई (समुद्धं अत्यक्ष्यत् ) समुद्रके परे देखने लगी । दूरतक उपकी प्रातिष्ठा हुई है। १५॥

हे [ऋतावरि ] हे अलको देनेवाली गों! [हिरण्येन मभिवृता यत् मतिष्ठः ] जब सुवर्णामूबणोंसे युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे [ बल्ले ] गों! [स्वा मधि समुद्रः मश्वः मूस्वा मस्कन्दत् ] तेरे पास समुद्र अश्व बनकर आ गवा, यह तेरा महत्त्व है ॥ १६ ॥

[ यत्र दीक्षितः मथर्वा ] जहां जिस यश्रमं दीक्षित अथर्ववेदी ( हिरण्यये बाँहेपि मास्ते ) सुवर्णमय आसनपर बैठता है, वहां ( भद्राः समगच्छन्त ) भद्र पुरुष इक्ट्रे हुए कीर वहां ( बशा देष्ट्री मथो स्व्या ) दान देनेवाली गौ और खयं अत्र-रपमें उपस्थित हुई ॥ १७॥

(राजन्यस्य माता वशा) क्षत्रिय की माता गों ह, हे (स्वधे) क्षत्र ! (तव माता वक्षा) तेरी भी माता गों ही है। (वशाया कायुधं जज्ञे) गोंसे शस्त्र उत्पन्न हुआ है, और (ततः चित्तं क्षजायत) उत्तसे चित्त बना है। अर्थात् गोंसे बल और युद्धि दोनों होती हैं।। १८॥

( ब्रह्मणं: ककुदादिष ) ब्रह्माके उच भागसे ( बिन्दु: ऊर्ध्व: उदचरत् ) एक वृंध ऊपर चल पहा, हे ( वशे ) गौ! ( ततः हो ता काप्यत ) उसमेही प्रधात् होता-हवन कर्ता-उत्पन्न हुआ । अर्थात गीम ब्रह्मशक्ति काधिक है, क्योंकि वह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

है (वशे ) गी ! ( ते आसः गाधाः अभवन् ) तेरे मुख्ये गाधाएं बनीं, ( दिष्णिहास्यः बछं ) तेरे गर्दनके भागोंसे बल तत्वन हुआ है, (पाजस्यात् यज्ञः जज्ञे ) तेरे दुग्धाशयसे यज्ञ हुआ, और (तव ) तेरे (स्तनेभ्यः रक्ष्मयः) स्तनों- से किरण हुए हैं। इस तरह गीसे यह सबे उत्पन्न हुआ है, इतना गीका महिमा है।। २०॥

( तव ईमिन्यां ) तेरे बाहुओं से त्या ( सिक्थिन्यां अपने आतं ) टांगोंसे गमन होता है । हे ( बहा ) गौ ! तेरे ( आन्ने क्नेम्पः अन्नाः ) आंतोंसे अनेक पदार्थ और [ सद्दात् धीरुधः ] पेटसे वनस्पतियां उत्पन्न हुई हैं ॥ २१ ॥

यदुदरं वर्ठणस्यानुप्राविशया वशे । तर्तरत्वा ब्रह्मोदंह्ययुत्स हि नेत्रमनेत्तर्व ॥ २२ ॥ सर्वे गभीदवेपन्त जार्यमानादसूख∫ः ।

सम्ब हि तामाहुर्वशिति ब्रह्माभिः कुरुप्तः स ह्य स्थि वन्धः ॥ २३ ॥

युध एकः सं सृंजिति यो अस्या एक इद्वशी । तरीसि युज्ञा अभवन्तरिसां चक्षेरभवद्वशा॥२४॥
वशा युज्ञं प्रत्येगृह्माद्वशा स्वीमधारयत् । वृशायीमन्तरिवशदोदनो ब्रह्मणां सह ॥ २५ ॥
वशामेवामृतिमाहुर्वशां मृत्युमुपांसते। वृशेदं सर्वमभवद्देवा मनुष्या असेराः पितर ऋषयः॥२६॥
य एवं विद्यात्स वृशां प्रति गृह्मीयात् । तथा हि युज्ञः सर्वपाद्देहे द्वानेऽनंपस्फुरन् ॥ २७ ॥
विश्लो जिह्ना वर्रणस्यान्तदीद्यत्यासनि । तासां या मध्ये राजित सा वृशा दुःप्रतिप्रहां॥२८॥
वृष्वी रेती अभवद्वशायाः । आपस्तुरीयमुमृतं तुरीयं युज्ञस्तुरीयं पृश्चस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

अर्थ- हे (वशे ) गी ! (यत् वरुणस्य उदरें ) जो वरुण के उदरमें तृ (अनु प्रविद्यथाः ) प्रविष्ट हुई है, (ततः ब्रह्मा त्वा उत् अह्वयत् ) तब ब्रह्माने तुसे आह्वान किया था । (सः हि वव नेत्रं अवेत् ) वह तेरा नेत्र जानता है । अर्थात् गीका महस्व ज्ञानी ही जानता है ॥ २२ ॥

<sup>(</sup> अस्रवः जायमानात् ) प्रस्वमें असमर्थ गीकी ( गर्मात् सर्वे अवेपन्त ) गर्भस्थितिसे सब कांपने लगते हैं। ( तां आहुः वशा अस्रवः इति ) उसीको कहते हैं कि यह गी प्रस्वके लिये असमर्थ है। ( सः हि अह्माभिः अस्याः बन्धुः क्छ्मः ) वही ब्राह्मणीने इसका बंधु माना है।। २३।।

<sup>[</sup> एकः युघः संस्जिति ] एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है। (यः अस्याः इत् वशी एकः ) जो इत् गौका एक ही वश करनेवाला है। (यज्ञाः तरांक्षि अभवन् ) यज्ञ पार करनेवाले हें, और (तरसां चक्षुः वशा अभवत् ) पार होनेवालों की आंख गौ बनी है। गौकी सहायतासे सब लोग दुःखोंसे पार होते हैं।। २४।।

<sup>(</sup>वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णात्) वशा गौ यज्ञ स्त्रीकारती है, (वशा सूर्यं अधारयत्) नशा गौने सूर्यं धारण किया है। (वशायां जोदनः अविशत्) गौमें भात अज्ञ प्रविष्ट है और वह (अक्षणा सह ) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है। गौके आधार से यज्ञ, जज्ञ और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं॥ २५॥

<sup>(</sup>देवाः वशां अमृतं आहुः ) देव गाँको अमृत कहते हैं, (वशां मृत्युं उपासते ) गाँको मृत्यु समझकर उपासना करते हैं। (वशां इदं सर्वं अमवत् ) गाँ ही यह सब हुई है, अर्थात् (देवाः मनुष्याः असुराः पितर ऋषयः ) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वशाकाही ऋष है। १६॥

<sup>(</sup> मः एवं विद्यात् ) जो यह तत्त्वज्ञान जानता है,( सः वशां प्रतिगृह्णीयात् )वह वशा गौका दान लेवे । तथा वशा गौके दाताको(यज्ञः सर्वपात् अनपस्फुरन् दुद्दे)यज्ञ सब प्रकारसे सफल होकर विचलित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है।।२०॥

<sup>(</sup>वरणस्य बासनि बन्तः तिस्रः जिद्धाः) वरण के मुखम तांन जिह्नाएँ (दीर्धाते) चमकंती हैं। (तासां मध्ये या राजित) उनके बीचम जो विशेष चमकती है, (छा वशा) वह वशा गी ही है, अतः वह (दुष्प्रतिप्रहा) दानमें सीकार करना कठिन है। २८॥

<sup>(</sup>वसायाः रेतः चतुर्घा समवत्) वशा गौका वीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है। (सापः तुरीयं) आप् चतुर्थ भाग है, (सर्वं तुरीयं) अप्त अन्न चौथा भाग है, (यज्ञ: तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है। यह सब वशाका चतुर्घा वीर्यं है। २९॥

९ ( अ. सु. भा. कां० १० )

व्या द्योविया पृथिवी व्या विष्णुः प्रजापतिः। व्यायां दुग्धमंपिबन्त्साध्या वसंवरक् मे 1३०। व्यायां दुग्धं पीत्वा साध्या वसंवरक् ये । ते वे व्यथस्यं विष्टिष् पर्या अस्या उपसिते ॥३१॥ सोमंमेनामेके दुहे घृतमेक उपसिते । ये एवं विदुषे व्यां दुद्स्ते गुताबिदिवं दिकः ॥३२॥ व्याख्योभयो व्यां दुन्या सर्विछोकान्त्समंश्चते । ऋतं द्यास्यापित्मिष् व्रवाथो तर्यः ॥ ३३॥ व्यां देवा उपं जीवन्ति व्यां मंनुष्या ज्वा । व्येदं सर्वमभव्द्यावृत्स्यो विषयपित २४ (३५)

॥ इति पश्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

## ॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम् ॥

(वशा थाँः ) वशा थो है, (वशा पृथिवी ) वशा ही पृथिवी है, ( वशा श्रज्ञापित विष्णुः ) वशा ही प्रजापालक विष्णु है। ( ये साध्याः वसवः च ) जो साध्य भीर वसु हैं, वे (वशायाः दुखं भविषन् ) वशा गोका दूस पीते हैं।। ३०॥

(ये साध्याः वसवः च) जो साध्य भीर वसु हैं वे (वशायाः दुग्नं पीरवा) वशा गीका दुध पीकर पश्चात् (ते के अभस्य निष्टपि) वे खर्गके स्थानमें (अस्याः पयः उपासंते ) इसके दूधकी प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

( पनां सोमं एके हुहे ) इससे सोमका कई योने दोहन किया है, ( एके छूटं उपासते ) कई इससे छूतकी प्राप्तिः करते हैं। ( एवं विदुपे वशां एतुः ) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रदान करते हैं, ( ते दिवः त्रिदिवं गताः ) वे स्थर्गमं जाते हैं।। ३२।।

( माह्मणेश्यः वशां दश्वा ) माह्मणोंको वशा गी देकर( सर्वान् कोकान् सं महनुते ) सब लोकांको प्राप्त करते हैं ।( महन , अस्तं महा मधो तथः हि आर्थितम् ) इसमें अस्त, ज्ञान, तप आधित होते हैं ।। ३३ ।।

(देवा: वशां उपजीवन्ति ) देवताएं वशा गीपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्या: वशां ) और मनुष्य भी, वशा गी। पर ही जीवित रहते हैं। (वशा इदं सर्वे भभवस् ) वशा गी ही यह सब हो गया है (यावत् सूर्यः विपश्यति ) जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता हैं।। १४।।

पंचम अनुवाक समाप्त ।

द्शम काण्ड समास ।

# सर्वाधार श्रेष्ठ बहा।

स्नत ७ से स्का १० तक का स्पष्टीकरण किया नंहीं, वह

सूक ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ महाका वर्णन है और यह विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखने योग्य है।

प्रथमके २२ मंत्रीतक 'कतमः दिवत् एव सः ' वह देव कीनसा है ? ऐसा प्रश्न किया है। उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीकी छंदेह नहीं है उसकी वर्णन पूर्व मंत्रभागमें करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, कि 'वह देव, जिसका की यहांतक वर्णन हुआ हैं, वह कीनसा है, इस उपदेशकी अपूर्व विधिका तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रभागमें अथवा मंत्रभागोंमें किया गया है, वह, देव कहां है, उसका अनुभव पाठक लेवें,। जो अष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोंमें किया है, वह अनुभवमें आने योग्य हैं मनुष्यका जन्म ही इस कार्यके लिये हैं। अब देखिये इस वर्णनका अनुभव कैसा आ सकता है।

प्रथम मंत्रमें "तप, ऋत, वत, श्रद्धा श्रीर सत्य किस अंग या अवयवमें रहता है," यह पूछा है। मनुष्यके किस अंगमें 'सत्य' रहता है श्याठक सोचें श्रीर अपने अन्दर देनें, तथा अनुभव लें, कि अपने अन्दर कहां किस स्थानमें सत्य रहता है, वही आत्मा है, यह निश्चयसे पाठक जान सदते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अन्तः करणचतुष्टयमें हि सत्य श्रद्धा आदिका निवास है।

भागे भेत्र २, ३ और ४ इन तीन मैत्रोंमें विश्वास्माके किए भंगमें भामे, बायु, चन्द्रमा, भूमि, धनतिस्थ, दलोक, उत्तर युलोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी एच्छा की है।

पहिसे मंत्रमें सत्य श्रद्धा आदिका स्थान मानव-व्यक्ति में पूछा है और अगले इन तीन मंत्रोंमें विद्वात्माके देहके आमि वायु आदि देव किस अंगमें और किस अवयवमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा है। वेदमें व्यक्तिगत आत्मतत्त्व और विश्वण्यापक आत्मतत्त्व का ज्ञान यवार्ष शितिसे होनेके लिये इस वर्णन की शैली को यथावत् आन्त्रा चाहिये।

भागे मंत्र ५ और ६ कालखरूप का वर्णन है। इस काल-खरूप के मास, पक्ष, ऋतु अयन, सहोरात्र, पर्जन्यघाराएं (वर्षाकाल) सर्वाधार परमारमाके काधार से रहते हैं।

यहांतक पाठक देख सकते हैं कि प्रधम मंत्रमें वैयक्तिक सत्य श्रद्धा आदि गुण, कांगेके तीन मंत्रोंमें पृथिन्यादि विश्वके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें कालके सम अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके काधार से रहते हैं, ऐसा कहा है। यहां वैयक्तिक श्रद्धादि गुण न्यक्तिगत आत्माके आधारसे रहते हैं ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत येभी विश्वासात्माकेही आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है।

जो संपूर्ण कोकलेकान्तरोंको धारण कर रहा है, वह प्रजा-पितमी उसी सर्वाधार स्क्रंममें आश्रित है, यह कथन मंत्र ७ में है। यहां, प्रजापित नाम सर्वाधार विश्वात्माके आधार से रहने-वाले लोकपालक का है। अष्टम मंत्रमें कहा है, कि प्रजापित उच्च, मध्यम और किनष्ट [सारिवक, राजस और तामस] विश्वके पदार्थ निर्माण करता है और इस तरह त्रिविध विश्वकी उत्पति होते हीं स्क्रंम नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस त्रिविध विश्वमें प्रविष्ट होता, है और अन्दर व्याप कर रहने लग्नाता है। ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश चिविध विश्वमें होनेके पश्चात् उस विश्वात्माके कितनेसे अंशने इस विश्वके व्यापा है और कितना विश्वात्माका भाग अवाशिष्ट रहा है, जो इस विश्वके साथ संबंधिन त ही नहीं हुआ ? अर्थात्—

पादे। उस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ (ऋ.१०।६०)
एक अंशमात्रमें थे सम भूत है और शेष सब परमातमा अपने
स्वरूपमें विराजता है। यह अनंत विश्व यदापि हमारी दृष्टिमें
अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्मा की दृष्टिसे वह अलंत
अल्प, अंशमात्र है। यही बात समझाने के लिये इस अष्टम
मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विश्वमें इसका कितना अंश प्रविष्ट
हुआ है और इसका शेष अंश कितना है ? इसका उत्तर यही
है, कि विश्व एक अल्पसा खंश है और शेष अनन्त परमात्मा
है, जो इस विश्वसे बाहर है।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विश्वमें कितना

परमारमा प्रविष्ट हुआ था, और मिवष्यकालके विश्वमें कितना प्रविष्ट होगा, और वर्तमानकालीन विश्वमें कितना प्रविष्ट हुआ है ? अर्थात इनका उत्तर यही है, कि भूत, बर्तमान और मिवष्यकालीन सब भिलकर विश्व एक अल्प अंदाके बराबर है, विश्वके बहेपनसे परमारमाका बहापन अनंतगुणां है, यही यहां कहनेका तार्पर्य है । इस मंत्रमें तिसरा चरण अर्थत महत्त्वका है वह यह है—

यत् एकं मंगं सहस्रवा अकरोत्।।( मं० ९ )

"जो अपने एक अंगको सहस्तें भागों में विभक्त करता है।" जैसा स्थैका विभाग होकर ग्रह और उपग्रह बने, पृथ्वीके विभाग होकर स्थावर, जंगम, ग्रह, प्रज्ञ, प्रसी, मनुष्य बने। एक अंगके सहस्तें। पदार्थ इस तरह बनते हैं। यही बात इसी स्क्रिके २५ में मंत्रमें इस तरह कही है—

बृहन्तो नाम ते देवाः ये नसतः परिजितिरे । एकं तदक्षं स्कम्भस्य भसदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥ "वे बहे देव असत् से स्थान हो चुके हैं और यह असत् सर्वा-धार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं॥" स्कम्म नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं। एक

का नाम चत् और दसरेका नाम असत् है। इन दोनो अंगोंका मिलकर नाम स्कम्भ अर्थात् सर्वाभार परमातमा है। इस स्कंभ के एक अंगसे पृथ्वी, अन्तिरिक्ष और मु आदि सब लोक लेकान्तर बने हैं, इसीका अर्थ "इसने अपने एक अंगको सहस्था विभक्त कर दिया।" इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है। पाठक इस तरह मंत्रका आश्य आन सकते हैं। शातपथादि माह्मणमें कहा है कि

हे बाव प्रहाणो रूपे मूर्व चैवामूर्व च ॥

' ब्रह्मके दो एप हैं, मूर्त और अमूर्त । इनका अधिक स्प-धीकरण ऐता किया है, कि मूर्त शरीर और इन्द्रियों हैं और अमूर्त आण, मन आदि हैं। यह मूर्त और अमूर्त मिलकर ब्रह्म होता है। यही आश्य स्कंभ नाम सर्वाधार परमारमाके असत नामक एक अंगसें सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, और वे फैसे बने हैं, इसका स्पर्धाकरण 'इस स्कंभ नामक विश्वासाने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है।

दशम मंत्रमें इस स्कम्भ शामक सर्वाधार में लोक, कोश, शाप, असद और सत् रहते हैं और ये वहां हैं, यह कांत ब्रह्मज्ञानी लोग यथावत् जानते हैं,ऐसा कहा है, वह उक्त बात उक्त दृष्टिसे ही समझना चाहिये।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही बात दुरराई है, ' कि जो पहिले १ से ४ मंत्रोंमें कही है। स्कम्म नामक विश्वा-धार के अंग में अर्थात् शरीरमें अमि आदि देवताएं अपने अ अपने स्वानमें रही हैं। अर्थात् अपि, आप् पृथ्वी, सूर्व, चन्द्र मिलकर उस चर्चाधार का शरीर है। आगेक बार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही है ---

मंत्र १३ = जिस सर्वाधारेक शरीरके भगोंम १३ देवताएं रही हैं।

मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भृति, ऋचा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि ये सब उसी सर्वासारमें रहते हैं। मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं। समुद्र जिसकी धमनियों हैं।

मंत्र १६ = चारी दिशा-उपदिशाएं त्रिसमें नाहियां ई जहां यह तिशेष महत्त्व का स्थान पाकर रहा है।

इस तरह सर्वाधार परमारमाके शारीरके कंग बनकर ने सब पदार्थ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं।

मंत्र १८ = इस सर्वे। धारका मुख आप्रि है, क्यु अंगिरक हैं, अन्य अवयव यातु-जन्तुमात्र है,

मंत्र १९ = माहाण जिस सर्वीधारका मुस ह, जिह्ना मधु-कशा- गी है, जिस का दुग्धाशय विराट् विश्वहै।

मंत्र २० = उत्तते ऋग्वेद, यञ्जेंद हुए और साम जिसके लोग है और अधर्वा-मझा-जिसका मुख है।

पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रों के साथ करें।
मंत्र १३ से १६ तक लो कहा है, यही अधिक सुद्दढ करने के
लिये मंत्र १८ से २० तक के मंत्र हैं। विश्वहपी परमारमाके ये
स्यादि अवयव हैं, यह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी
वाणी है, वेदके द्वारा वही सब मनुष्यों के श्रथ बील रहा है।
जो वेदवेशा ब्राह्मण है, वही उसका मुख है इस तरह परमारमा
प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इसक्पमें परमारमाका साक्षारकार
करना सी लें।

१७ वे मंत्रमें परमारमसाक्षारकार करनेकी और एक विशेष युक्ति वी है, वह यह है कि ---

मे पुन्ते ज्ञा बिद्धः ते बिद्धः परमेष्टिनम् ॥(१७)

ं ' जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्दर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं। यहां व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये। व्यष्टि एक व्यक्ति है, समछि व्यक्तिसमूह का नाम है, और परमेष्ठी स्थिरचर विश्वसंपूर्णका नाम है। मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है ! मन्द्रका इन्द्रियसमूह अल्प शक्तिवाला है, उससे विश्वसमाष्टे का आकलन कैसे हो सकता है ? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अन्दर वहीं विश्वकी बातें अनुभव करें। मनुष्य अपने अन्दर देखे, कि मेरा आंख सूर्य ही है, अग्नि शरीरमें उध्णता रूप धारण किये हैं, जलतत्त्व रक्तरूपसे मेरे शरीरमें है और नाडियों में प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हाईयोंके रूपसे शरीरमें है, दिशाएं कान में रही हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेचे शरीर में अंशरूपसे आकर रही हैं और यहां मुझे सहायता दे रही है। मैं आत्मा हूं और ये ३३ देव यहां मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे वशवर्ती हो रहे हैं। यही ज्ञान पुरुष-मनुष्य-के शरीरमें लेने योग्य है। यही शरीरमें मूर्त और अमृत ब्रह्म रहता है । इसको यथावत जान-नेसे विश्वमें विश्वारमार्में- येही ३३ देव वैसे रहे हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीरके अंशरूप देवोंका विश्वव्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यहभी देखा आ सकता है। जैसा आंखका सूर्यसे संबंध इ० । इस तरह विचार करनेसे साधक अपने आपको परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अंश- अल्प अंशरूप देख सकता है। जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सर्वेगे, वेही ब्रह्माण्डदेहमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षास्कार कर सकते हैं। यह बहासारक्षाकार की ज्याधना है।

को इस तरह मनुष्य अपने अन्दर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्ठी, प्रजापित और ज्येष्ठ ब्रह्मको भी क्रमशः जान सकते हैं और अन्ततः सर्वोधार परमात्माको जान सकते हैं।

कई साधक असत्को ही श्रेष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, भीर दूसरे साधक सत् को ही श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्यों में छुरू हैं। यह मंत्र २१ में वर्णन है। परंतु आंग ( मं० २२ में ) कहा है, कि जिसमें आदित्य, रह और वसु रहते हैं, और जिसमें भूत, वर्दमान और भविष्य काल के सब लोकलोकान्तर रहे हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है।।

(मं० २३ = ) जिस परम त्माके निधिका संरक्षण सम तैंतीस देव करते है, उस निधिनो कौन ानता है ? इस मंत्रका अनुभव पाठक अपने अन्दर भी देख सकते हैं, क्योंकि सम ३३ देवो द्वारा—देवताओं के अंशोद्वारा- दी यहां के आत्माकी रक्षा हो रही है। यहां सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और यहां के निधिकी रक्षा कर रहे हैं। इसी का वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव जहां श्रेष्ठ बह्मकी उपासना करते है, यह जो जानता है, नहीं ज्ञानी होता है। २५ वे मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग असत् है, जिससे अग्न्यादि सब देवत एं बनी हैं, ऐसा वर्णन है अभीत् यह बात यहां स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्मा के शरीर के दो अंक है, एक सत् और दूसरा असत्। दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका अधार सम विश्वको है । इसी वातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते हैं- जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं. अर्थात् जिसके शरीरके अवयव इन देवताओं के दि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इसकी ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं।

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त- अमूर्त, दोनों रूपोंवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है। परमात्माका प्रत्येक गात्र एक एक देवताका बना है। वस्तुतः मनुष्यके गात्रभी सब देवताओं के हो बने हैं। क्या हमारे गात्रों और अंगोंम पृथ्वी, आप. अमि वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं शहें और अवस्य हैं। इसी तरह विश्वाधार परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंगभी देवताओं के ही बने हैं। इस तत्त्वज्ञानकी ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मूख क्या जानेंगे ?

२६ वे मंत्रमें एक विशेष ही महत्त्वकी बात कही है, वह यह कि---

रकंभः पुराणं प्रजनयन् व्यवर्तयत् ॥ ( २६ )

" सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुन: जन्म देता हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् नया ही बनाता है। यह इस सर्वाधारका अंग पुराणा होनेपर भी उसीकाही समझना चाहिये। उसीका है एसा ज्ञानी जन मानते हैं। यही बात छागे अगळे सूक्तमें दर्शायेंगे—

पुको ह देवो मनसि प्रविष्टिः प्रथमो आतः स उ गर्भे अन्तः। (सूक्त ८। २८) ' एकही देव जो मनमें प्रविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भमें आ गया है।' यह नया बननेके लिये ही गर्भमें आ गया है। यही बात अन्य वेदोंमें भी है —

प्पो ह देवः प्रदिशोऽनु सर्वाः पूर्वो ह जातः स उ गर्भे झन्तः । स एव जातः स जनिष्यमाणः

प्रत्यङ् जनाहितष्ठति सर्वतो सुखः ॥

(वा॰ यजुः० ३२। ४.)

" यह देव सब दिशाओं में व्याप्त है, यही पहिले जनमा था और यही अब गर्भमें आ गया है, यही भूत कालमें हुआ था और यही भविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, ताल्प्य यह कि यही सब अनंत मुखवाला प्रलेक मनुष्यमें दिता है।" अतः यही पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है और नया बनता है क्यों के मृध्युभी यही है और जन्म भी यही है। यम (मृत्यु) भी वही है और प्रजापतिभी सथवा पितामी वही है।

मं० २८ में हिरण्यार्भ भी उसी स्कंभ-स्वीधारसे सामध्यें प्राप्त करके हुआ, यह बात दर्शाइ है। तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्मामें सब लोक, सब तप, सब ऋत, अर्थात् सब इन्छ समाया है। इसीका नाम इन्द्र है और इसी कारण इन्द्रमें यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है। (मं० २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सूर्योदयके पूर्व और उपः-कालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तव्य है। यह नामज्य एक प्रकारका नाम्यज्ञ ही है।

#### ईश्वरका शरीर।

शागे ३ मंत्रोंमें ( अर्थात् मं० ३२-३४ इन मंत्रोंमें ) ईश्वरके शरीरका वर्णन है। मूमि उसके पांव हैं, अन्तरिक्ष पेट है, खलोक छिर है, सूर्य मांख है, नया नया वननेवाला चन्द्रमा भी उसका दूसरा आंख है, अग्नि मुख है, वांग्रें प्राण और अपान है, आंगरस आंख वने हैं, दिशाएं कान है। इस तरह इस सर्वाधारका मह्माण्ड देह है। पाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें। इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खुलोक, सब दिशा उपिदर्शाओं का धारण किया है, वह सब भुवनोंके मन्दर व्याप कर रहता है। सबका धारण करता है। ( मं० ३५ )

इस परमारमाने ही ' सोम ' नामक दिव्य औदाधि बनावी

है, वाधु आर मन को पमल बनाया है, जलांको प्रवाही बनाया है। इसी भुवनोंके बीचमें वर्तमान देवताके आंश्रयसे सब देव ताएं रहती हैं, जिस तरह शाखाएं वृक्षके आश्रयसे रहती हैं। हाथ, पांव, वाणी, कान, चक्कसे जिसको उपहार पहुंचाया जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते हैं, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य है। (मं० ३६-३९)

उसलें अन्यकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों ज्योतियां उसीमें हैं। वहीं सर्वत्र ग्रुप्त रहनेवाला प्रजापति है। दिनप्रभा और रात्रों ये दो लियें छः ऋतुवाला संवःसरह्पी वस्न बुन रहीं है, न ये कभी यकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं। इनपर अधिष्ठाता एक पुरुपमी है, जो थागा देता है और कार्य करवाता है। सब ताना और बाना यह काल ही है। यह उसी परमात्मांकी शक्तिका एक महिमा है। (मं० ४०-४४)

पाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें और परमात्माकां साक्ष'त्कार करनेको सीखें । इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है। अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सुक्त देखिये—

#### सक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस स्कंभ-स्तंम-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं—

भूत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विश्व है, उस सबका अविष्ठाता वही परमारमा है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य है (मं०१) । इसी परमारमाने पृथ्वी और सुधारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु—

स्कंभः इदं सर्वे, भारमन्वत,

यस् प्राणत्, यत् निमिषत्।

( मं॰ २ )

यह सर्वोधार परमात्माही यह सब कुछ विश्व है, जिसमें सारमा है और जो प्राणापान लेतानोहता है और निमेषोन्मेष करता है। देखिये —

स्कंम इदं सर्वे । [ मधर्च० १०।८।२ ] पुरुष एवेदं सर्व । [ ऋ० १०।९०।२ ] एकं मंगं सहस्रघा मक्रणोत् । [ ऋ० १०।७।९ ] वासुदेवः सर्वे । [ स० गीता ७।१९ ] विश्वं विष्णुः । विष्णुसहस्रनाम [ म० भारत ]

स्कंभही सब कुछ है, पुरुषही सब कुछ है। ये सब वर्णन

विरुव्यमाके ही हैं। यदि वही सब कुछ है, तो जो दीखता है,

[मं॰ ३] तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सरवगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी। सब विश्व इन तीनों गुणींसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है। सत्त्व-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अन्धकारमें जाते हैं।

[मं॰ ४-५] बारह महिने, तीन काल अर्थात् गर्मा, वृष्टी भौर सदां, और तीन सौ सीठ दिवस यह सुस्थिर कालचक है। इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अकेला ही रहता है।

[मं० ६-०८] एक पुराणकालसे विद्यमान महत्पद है; उसी पदके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित है। कोई बस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यहां नहीं है। एक चक है जो आगेपीछे चळता रहता है, उसके आधे भागसे यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है,जो दूसरा आधा भाग है वहीं गृह है वह हरएक जान नहीं सकता। इसकी गति दीखती नहीं है, परंतु उसकी जो स्थिति है, वही दीखती है। गतिमें भूतकाल गरा है, इस लिये दीखती नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस कारण दीखता नहीं है, वर्तमान काल अति अल्प है, वह अंश कप दीखता है।

[मं॰ ९] मनुष्यका सिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी यश रहता है, सब मनुष्यका सामध्ये इसीमें रहता है। मस्तक त्रिगड गया तो मनुष्यत्व ही नष्ट होता है। वहां सात ऋषि सायसाय रहते हैं, दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सात ऋषि हैं। यही इस खजानेके बडे संरक्षक हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इस का महत्त्व जाने और इसकी उत्तम रक्षा करे। क्योंकि संपूर्ण मानवता यही है।

## एकही है।

यत् एजति, पतित, यत् च तिष्ठति, प्राणत्, अप्राणत्, निमिषत् च यत् अदत्। तत् शिवस्पं पृथितीं दाधार, तत् संभूष एकं एव भवति । [ मं० ११ ]

' इस विश्वमें कंपन, पतन, स्थिरश्व से युक्त, प्राणयुक्त,प्राण-रहित, निमेष करनेवाला ऐसे सनेक वस्तुमात्र हैं। यह सब मिलकर एकडी सत् तरब होता है और वही तरब विश्वरूप है अर्थात् सब रूपोंका धारण करता है, ज़सीने इस पृथ्वीकी धारण किया है। वहीं एक तरब है, शेष जो है, वे सब उसके रूप हैं

(मंत्र १२) एक अनन्त सत् तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त है। अनन्त और सान्त ये दोनों अन्तमें एक दूसरेमें मिले हुए हैं। इसका भूत भविष्य देखता हुआ विद्वान ही आगे बढता है, उन्नति करता है।

(मं. १३) एक प्रजापित है' वह वस्तुतः अहर्यमान है, वह गर्भमं संचार करता है और ग्रुप्त रूपसे अनेक रूपोंमं उत्पन्न होता है। उसके एक आधे भागते ही यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका जो शेष भाग है, वह ग्रुप्त है, वह पह-चानना कठिन है।

सब लोग इस सन् तत्त्वको आंखसे देखते है, परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं। (मं. १४) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नहीं आता है। (मं० १५) वह सन् तत्त्व सबैत्र परिपूर्ण है, वह दूर भी है और पास भी है, वह पूर्णभी है और हीनमें भी वही है। यही वडा पवित्र और उपास्य है, सब इसीके पास उपहार पहुंचाते हैं। मं० १६) जिसके बलसे सूर्य उदयको प्राप्त होता है और जिसमें अस्त को प्राप्त होता है, वही श्रेष्ठ ब्रह्म है, उससे और दूसरा कोइमी श्रेष्ठ तत्त्व नहीं है। [मं०१७] वेदवेता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही प्रकाश देनेवाला आदि स्म है, जो सबका आदान करता है। बही सबका आधार है। उसी के आधारसे सब अन्य देव हैं। सबको प्रकाशित करनेवाला वही एक देव है। [मं०१८]

एकही ज्येष्ठ ब्रह्म है। सत्य, ज्ञान और प्राण उसीसे संबंधित हैं। जैसा दोनों अरिणयोंसे अग्नि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही सत्तत्व है और प्रकटभी होता है। गर्भमें [अपाद] पादरहित ही गर्भ सर्वप्रथम होता है, वहां आगे [सर] प्रकाशको प्राप्त करता है, और वहां चतुष्पाद— दो हाथों और दो पायोंसे युक्त— हो कर सब प्रकारके भीग भीगता है। [मं० १९-२१] वह भौग्य होता है, भोका होता है बहुत अन्न प्राप्त करता है और और वही सनातन देवता की उपासना करके कृतकुल होता है। [मं० २२]

यही एक सनातन सत् तरव है। जो फिरसे नया नया

होता है, जेंग्रे वारंवार दिन और रात होते हैं इसी तरह यह उत्पत्ति और लय होता है। [मं॰ १३] सो, हजार, दश उद्ध, अर्थुद असंख्य शिक इसमें हैं, इसकी यह शिक्त कोई जान नहीं सकता। यही देव इस सबको प्रकाशित करता है। [मं॰ २४] बालसेभी सहम यह है, सबको घरनेवाली ही यह देवता है और वही त्रियस्प है। [मं॰ २५] यही कन्याण करनेवाली, अजर और अमर है। इस मृन देहमें यह न मर-नेवाली, देवता है। यह स्त्री, पुरुप, कुमार, कुमारी, युद्ध आदि सम स्पोंमें होती है, इसी लिये इसकी विश्वतोमुख कहते हैं।

यही विता और यही पुत्र है, यही ज्येष्ठ है और यही किनिष्ठ है। यही एक देव मनमें प्रविष्ट हुआ है, वही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जनम के लिये आता हैं। [मं० २८]

पूर्ण परमात्मां से संवह पूर्ण विश्व बना है, क्यों कि जैसा यह पूर्ण है, वैसा यह भी पूर्ण है। इसकी जीवन उसीसे मिल-ता है। जहांसे इसकी जीवन मिलता है, उस मूल स्रोत की जानना चाहिये। (मं० २९) यही सनातन है, और यही सय कुछ यन ग्यी है। यही वही देवता है। [मं० ३०] एक देवता है जो ऋतसे युक्त है, उसकी ही शक्ति ये युक्त हरें भरें दीख रहे हैं। (मं०३१) पास होनेपर भी दीखता नहीं और पास होनेपर भी उसका स्थाग नहीं किया जाता। उसी ईश्वरका यह काव्य है, जो नाशको नहीं प्राप्त होता और जीर्णभी नहीं होता। (मं० ३१)

खप्ने देवताने प्रेरित हुई वाणी सम कोई वोलते हैं, इस वाणीकी मूल प्रेरणा जहातक पहुंचा देती है, वहीं बढा बदा है। बदाकी प्राप्त करनेका यहां साधन है कि वाणीका मूल देखा। ( मं० ३३ ) जहां देव और मनुष्य नाभिमें आरे रहनेके समान आधित हुए हैं, वहां माया से छिपा हुआ सत्तत्व है, वसीको जलदा पुष्प कहते हैं क्योंकि वसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है। ( मं० ३४ ) वायुका संचलन, दिशाओं का अद-काश, तथा अन्यान्य वार्य वसीसे हो रहे हैं। ( मं० ३५ )

पृथ्वी, अन्ति स और घुलोक में जो रहता है वह
पही एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही मिश्वमन्न दीखता है। (मं॰ १६) जो इस फैले हुए विश्वव्यापक
स्त्रातमा की जानता है,जिस स्त्रमें सम विश्वके लोकलोकान्तर
पिरोये हैं, सम प्राणी टर्सामें हैं और कोई उससे माहर नहीं

है।(मं०६७-६८)

विश्वको जलानेवाला आमे पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु भी अन्तरिक्षमें हैं, बुलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सलार्थमी सूर्य है। यह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है। (३९-४२ एक कमल है, तीन गुणोंसे वह बंधा है, नौ द्वार है, उनमें वह कमल रहता है। यही हृदयकमल है। नौ द्वारोवाला स्थान यह शरीर ही है। इस कमलमें जो पूज्य देव है, वही जहा-झानी जानते हैं। (मं० ४३)

निष्काम, घेर्ययुक्त, अमर. खयंभू, रससे संतुष्ट होनेबाला, कहीं मी न्यून नहीं, सर्वत्र भातत्रोत भरा हुआ वह देव है, उसकी यथावत् जाननेसे ही मृत्युका डर दूर हो जाता है, यही आतम अजर, अमर और सदा तरण है। यही सब शाफियों का कन्द्र है। यही आनंद देनेवाला है। उसकी यथावत् जानने के किये ही मनुष्य यहां उराज हुए है।

#### गौ।

क्षागे स्क ९ कीर १० में गौका वर्णन है। गौका यहां नाम शतौदना 'है। सेंकडों मनुष्योंका क्षक देनेवालों गौ शतौदना कहलाती है। कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गौ देती है। इस दिखाबसे प्रतिदिन पांच मनुष्योंका पेट भरती है, एक मार्छमें १५० मनुष्यों का पेट भरती है कीर छः सात महि नोंमें एक सहस्र मनुष्योंका पेट पालन करती है। इस दिखाबसे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे कीर अधिक। गौका यह महस्व है। गौका दूध बीमारों और अशकोंको तो अगृत जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ माताका स्थान घारण करती है। गौक दूधसे वल मेघा और सुदिकी शृदि होती है। शतौदना गौका यह महत्त्व है।

यह गौ खगाँय वस्तु है। कामधेनु यही है, जो गौ जिस समय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम 'कामदुधा' है। कामधेनु यही है। गौ विद्वान् वाह्मण को दान देनेसे बडा लाम है, यह दान अन्न और सुवर्ण के साय, (अपूप, हिर्ण्य) होना चाहिये। (मं० ७-८) यज्ञके शमिता, अनके पाचक, देनेकि वसु, महत् और आदित्य ये सब गौ के संरक्षक हैं। देव पितर, मनुष्य, गैधर्व और अपसरागण ये सब गौकी रक्षा कर वाले हैं, क्योंकि गौके दुधसे ही आग्निष्टोम और अतिरात्र ये-यम होते हैं। (मं० ९)

ं जो न्नतीदना गोना दान विद्वान्को करता है, उसको अन्तरिक्ष, भूमि, दिशा, मस्त् तथा अन्य सब छोकों में उत्तम स्थान
प्राप्त होता है। (मं॰ १०) सबकी पवित्रना करती हुई यह
गी देशको यन्नद्वारा प्राप्त करनी है। त्रिलोकमें जो देवताएँ हें
वे सब गीके दूधसे तृप्त होती हैं, दूध, घी इसीसे उनको प्राप्त
होता है। (मं॰ १९-१२)

आग मं १३ से २४ तक कहा है कि इसा तरह गीका वर्णन है कि यह गीके अवयव और गी दाताका करयाण करें और दूधवहीं छुन आदि सब वस्तु उसकी पर्याप्त प्राप्त हों जीर दाता सर्गकी प्राप्त हो।

आगे २७ मेत्रतक त्राह्मणोंको पृथक् पृथक् गी दान करने का वर्णनहीं।

दशम स्क्रमें भी ऐसा ही गीका वर्णन है। गीका दान लेने का अधिवारी बीन है, इस विषयमें द्वितीय मैत्रकी स्चना अत्यंत महत्त्वकी है। जी यज्ञका तत्त्व जानता है, वहीं गीका दान मेत्रे। गी अपने भीग के लिये लेनी नहीं है, प्रम्युत यज्ञके लिये सनी है यह जो जानता है, वहीं दान लेवे और उसीको दान दिया जाते। (मं०१-३)

इस स्क्रमें गीका नाम बशा है। वशा गों वह है कि जो सम्बंस दोहि जाती है। दूसरी 'सूतवशा' है, अर्थात् जो नैक्स को बश रहती है। अन्य गांवें वशमें नहीं रहतीं। बशा गों सबमें डनम है, क्योंकि वह न मारती है, न लायें लगाती है आर हर समय द्ध देती है।

मंपूर्ण पृथ्वां, तथा आप इन सबकी रक्षा यह गी करती है। सहस्र धाराओं से दूध देकर यह गी हरएक का सैरक्षण करती है। (मं०४)

#### गोका उत्सव।

जो उत्तमसे उत्तम गौ होती हैं, उसका महोत्सव करते हैं गौ आगे चलायों जातीं है, उसके पीछे सा मन्द्र्य पात्र लेकर चलने है, सा मन्द्र्य दोहन करनेवाल चलते हैं, गौ मन्द्र्य उसका रक्षा करनेवाले गापक हम में चलते हैं; गौ के पाँछे इस तरह ३०० मन्द्र्य बड़े आनदसे चलते हैं। (मै० ५) यड-बाज बजाय जाते हैं और नगर भरमें इसका यह उत्सव पनावा जाता है। यजद्रारा गोने द्र्यमे सबका जीवन उत्तम रातिसे होता है, इसालये उत्तम गोका यह वार्षिक उत्सव किया जाता है।

गोको ' यज्ञपदी ' अर्थात् यज्ञमा आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता है, पर्जन्य में घाम का उत्पत्ति होकर इन गोको रक्षा होती! है ( मं । ६ )। सोमवली गो खाती है, और उतका परिणाम दूधपर होता है, वह दूध पीनेसे मन्यमें भी सोमका बल आस होता है। दूध दूरी घृत तो गोके अर्धानहीं है, परंतू बैलमे केन होती है. ।ज से सब राष्ट्रकी रक्षा होती है, इम तरह गोही सबकी रक्षा करती है। ( मं । ७ - १७ )

गौ क्षत्रियकी माता है, अज की भी वही माता है ( मं०-१८), ब्रह्मकी विशेष बलवत्तर शंक्तिमें गाँकी उत्पत्ति हुई हैं (मं० १९), गौके अवयवांकी विशेष बल प्राप्त होता है, उससे सब विश्व का धारण होता है। गो यह ही का रूप है (मं०२०-२५)

गौ समृत का धारण करती है, जो मृत्युके मार्गपर होते हैं वे गौकी उपामना करके दीर्घंजीबी होते हैं। गौद्दी सब बुछ बनी है; देव, मानव, अमुर, पितर और ऋषि गौके दूधमेंद्दी पुष्ट होते हैं (गं० २६)। इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वहीं विशा गौका दान लेवे (मं०२७)।

(मं०२८) वहण राजाकी जैसी जिहा वर्डा तेजास्त्रिनी होती है, कोई उमेका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह वशा गौ प्रतिगृह करनेके लिये कठिन होती है। अज्ञानी मनुष्य उसका दान नहीं लेसकता (मं० २९)। विधारमाका धार्य चार वस्तुओं में विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमें प्रकट हुआ है। अन्य तीन भाग यज्ञ, जल और पशुके रूपमें प्रकट हुए हैं।

साध्य वस, आदि देव वशाका दूध पांकर ही सिद्धि को प्राप्त हुए। वशा गौ ही पृथ्विषर भूमि दो और प्रजापितका कार्य कर रही है ( मं॰ ३०-३१)। यह सब शान जो जानते हैं वे शानी को गौ दान देकर स्वर्गके भागी हुए हैं। (३२-३३)

वशा गोपर देव उपजीवन करने हैं, गोका द्रध पंकर मनुष्य-भी जांवित रहते हैं। जहांतक स्ये प्रकाशना है वहांतक का विश्व माना वशाका ही मप है, इतना महत्त्व गोका है। पाठक इस तरह गोका महत्त्व जानें और गांपायन तथा गां संवर्धन करके अपनी पुष्टि प्राप्त करें और द्रिश्चेष्ठका सेवन मगके यशाखी वनें।

# अथर्ववेदका सुबोध भाष्य।

# दशमकाण्डकी विषयसूची।

| बिएय                                                     | TE               | विषय                        | áâ           |
|----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| अथर्ववेद दशम काण्ड ।                                     |                  | १० सर्वेत्र पुरुष ।         | २५           |
| व्रह्महानका फल                                           | ર                | ११ ब्रह्मदानका फल ।         | २६           |
| दशम काण्डकी ऋषि-देवता छंद-सूची                           | Ę                | १२ ब्रह्मकी नगरी।           |              |
| [१] कत्यादृषणम् ।                                        | v                | अयोष्यानगरी।                | হ্ও          |
| घातक प्रयेशिको असफल बनाना ।                              | 1)               | १३ वपनी राजधानीम            |              |
| रुत्याप्रयोग ।                                           | 85               | ब्रह्माका प्रेचेश ।         | 9/2          |
| [२] केनसक्तम्।                                           | १३               | १४ अयोध्यांक मार्गका पता ।  | इंट्         |
| स्पृत शरीरमें अवयवाँके संबंधमें प्रक्ष                   | ) <sub>1</sub> , | १५ केनसुक्त और केनोपनिषदः।  | .1           |
| केनस्क्तका विचार।                                        |                  | [३] सपत्ननाशक वरणमणि ।      | 30           |
| १ किसने अवयव बनाये?                                      |                  | [ध] सर्वविष दूरकरना।        | <b>ફ</b> 3   |
|                                                          | 3,               | ['५] चिजयभाप्ति ।           | ३६           |
| २ जानेन्द्रियों ओर मानसिक<br>भावनाओंके संवंधमें प्रश्न । |                  | शत्रुके पराजयके लिए यत्न ।  | 8१           |
|                                                          |                  | [६] मणिवंधन ।               | 85           |
| ३ रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व                        |                  | [७] सर्वाधारका वर्णन ।      | દ્વર         |
| आदिके-विषयमें प्रश्न ।                                   | ,*               | [८] ज्येष्ठ ब्रह्मका चर्णन। | <b>પ</b> .રૂ |
| ८ मन, वाणी, कर्म, मधा, श्रद्धा तया वा                    | ह्य              | [९] शतीदना गी।              | <b>પ</b> ્   |
| जगत्के विषयमें प्रश्न ।                                  | १९               | [१०] घद्या गी।              | ଞ୍ଷ୍         |
| (समाष्टु-व्याष्ट्रका संवंध )                             |                  |                             | •            |
| ५ झान और झानी।                                           | २०               | सर्वाधार श्रेष्ठ वस ।       |              |
| ६ देव और देवजन।                                          | २१               | ईम्बरका दारीर।              | ৫৩           |
| ७ अधिदेवत ।                                              | <del>?</del> ?   | ज्येष्ठ ब्रह्म । (सृक्त ८)  | ૭૦           |
| ८ घ्रह्मपाप्तिका उपाय ।                                  | २३               | पक ही है।                   | ঙ            |
| ९ अथवीका सिर।                                            | ₽g               | में। ।                      | ઉર           |
|                                                          | Ţ                | गौका उत्सव।                 | ७३           |

| ı |  |  |  |
|---|--|--|--|
| r |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
| , |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |
|   |  |  |  |

| *        |   |   |  |  |  |
|----------|---|---|--|--|--|
|          |   |   |  |  |  |
| ě        |   |   |  |  |  |
| Į.       |   | × |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
| 4        |   |   |  |  |  |
| ``       |   |   |  |  |  |
| }        |   |   |  |  |  |
| 7        |   |   |  |  |  |
| )<br>k   |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
| <b>}</b> |   |   |  |  |  |
| 1        |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
| 1        |   |   |  |  |  |
| 1        |   |   |  |  |  |
| ı        |   |   |  |  |  |
| i<br>t   |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
| ,        | 3 |   |  |  |  |
| •        |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |
|          |   |   |  |  |  |